# 



# हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

(सोलह भागों में) द्वितीय भाग



नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी सं॰ २०२२ वि॰ प्रकाशक : नागरीपचारिशी सभा, काशी। मुद्रक : शंभुमाथ वाजपेयी, नागरीमृद्रगा, वारायासी । संझारण : प्रथम, २६०० प्रतियाँ, संबत् २०२२ वि०

क्रिय : 20100

# हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास हितीय माग

हिंदी भाषा का विकास

प्रधान संपादक डॉ० संपूर्णानंद

<sub>संपादक</sub> डॉ॰ घीरेंद्र वर्मा

नागरीमचारिणी सभा, काशी सं॰ २०२२ वि॰

## द्वितीय भाग के लेखक

भूमिका : डा॰ बाबुराम सक्सेना

हा० धीरेंट वर्मा

प्रथम खंड : डा० विश्वनाथ प्रसाद

द्धाः रमानाथ सहाय

द्वितीय खंड: डा॰ उदयनारायण तिवारी मृतीय खंड: डा॰ हरदेव बाहरी

चतुर्थ खंड: डा॰ ब्रजवासी लाल श्रीवास्तव

### प्राक्थन

यह जानकर मुझे बहुत प्रयन्ता हुई है कि काशी नागरीप्रचारियां समा ने हिंदी साहित्य के बहुत इतिहास के प्रकाशन की मुर्जियित योकना बनाई है। यह इतिहास १०७० लंडों में प्रकाशित होगा। हिंदी के प्रान्त स्पी मुज्य विद्यान इंट इतिहास के लिलने में स्थागे दे रहे हैं। यह इर्ष की बात है कि इस प्रवेला का पहला मान, जो लगभग ०० एहां का है, छूप गया है। प्रस्तुत योजना कितनी गंभीर है, यह इस माग के पढ़ने ने ही पता लग बाता है। निश्चय ही इस हतिहास मंत्राम को स्वर्गीण दृष्टि से साहित्यक प्रश्नुतिक में प्रवान तथा प्रमुख कीर सर्वागिण दृष्टि से साहित्यक प्रश्नुतिक की सभी दृष्टियों से उनपर योगनित विवाद किया जायगा।

हिंदी भारतवर्ष के बहुत बड़े सूभाग की साहित्यक भाषा है। यत एक हकार वर्ष से इस भूभाग की अनेक बीलियों में उत्तम साहित्य का निर्मात्ता होता रहा है। इस देश के कनबीवन के निर्मात्ता में इस साहित्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है। संत और का कियों के सामित्रीत उपदेशों से यह साहित्य परिपूर्ण है। देश के बताम की बीन को समभने के लिये और उसके प्रभीष्ट लक्ष्य की और अपने के लिये की स्व साहित्य सहा अपने हमें हमें सहित्य के उदय और विकास का दिलाशित हांकिया है।

कई प्रदेशों में विखरा हुआ लाहित्य स्त्रमी बहुत अंशों में स्त्रमकाशित है। बहुत ली सामग्री इस्तिलों के रूप में देश के कोने कोने में विखरी पड़ी है। नागरीप्रवारियों समा ने पिछले ५० वर्षों है इस सामग्री के स्रत्येच्या और उंतरप्रदेश को स्त्रम का काम किया है। विद्यार, राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश को स्त्रम महत्वपूर्ण संस्था में है साह के लेखों की लोक कोर संपादन का कार्य कर्ते लगी है। विश्वविद्यालयों के शोधप्रेमी स्रप्येताओं ने भी महत्वपूर्ण सामग्री का संकान कीर विवेचन किया है। इस प्रकार स्त्रव इसारे पात नए सिरे से विचार और विरंतेलया के लिये पर्यास सामग्री एकत हो गई है। सतः यह स्त्राव्यक हो या है कि हिंदी शाहित्य के इतिहास का नए सिरे से स्त्रवलोकन किया बाय स्त्रीर सामग्री के स्त्राधार पर उत्तक निर्माण क्षिया काय।

इस बृहत् हिंदी साहित्य के इतिहास में लोकसाहित्य को भी स्थान दिया गया है, यह खुशी की बात है। लोकभाषाओं में श्रानेक गीतों, वीरमाधाओं,

क बाद में यह योजना सोलह भागों तक ही सीमित कर ही गई। ---'समाक'

प्रमतायाओं तथा लोकोकियों आदि की भी भरमार है। विदानों का स्थान इस स्रोर भी नाया है, यथिय वह सामग्री सम्भी तक स्विकेतर स्वप्रकाशित ही है। लोककथा और लोककथानकों का जाहिय जाशारण स्वता के संतरतर की स्वतु-भृतियों का मथ्य निरशंन है। स्वयने दृहत् हतिहान की योखना में इस साहित्य को भी स्थान देकर समाने एक महत्वपूर्ण करम उठाया है।

हिंदी भाषा तथा छाहित्य के विस्तृत श्रीर संपूर्ण इतिहास का प्रकाशन एक श्रीर इष्टि से भी आवश्यक तथा बांकुनीय है। हिंदी की सभी प्रवृक्तियों श्रीर छाहित्यक हतियां के श्रवकत ज्ञान के बिना हम हिंदी श्रीर देश की अप्यावरिक भाषाओं के श्रावणी संबंध को ठीक ठीक नहीं समक सकते। देशेशायों के व्यवणी संबंध को ठीक ठीक नहीं समक सकते। देशेशायों के संबंध की समय उनकी उत्यित का हिंदी के विकास से योग सिंही के प्रतिवादिक संबंध हैं अपेर आव इन सब भाषाओं श्रीर हिंदी के बीच को अने की पारिवारिक संबंध हैं उनके यथायें निदर्शन के लिये यह अत्यंत आवश्यक है कि हिंदी के उत्पादन श्रीर विकास के वारे में हमारी वानकारी अधिकारिक हो । साहित्यक तथा ऐतिहासिक मेललोल के लिये ही नहीं बन्धि पारित्यति प्रदान बनाए रस्तने के लिये ही वहीं बन्धि पारित्यति उपयोगी होगी।

इन एवं भागों के अकाशित होने के बाद यह इतिहाछ हिंदी के बहुत कहें स्थास की पूर्त करेगा और मैं समभता हूँ, यह इमारों प्रादेशिक भाषाओं के एवंगिया स्थायन में भी तहायक होगा। काशी नागरीप्रवारियी तथा के इस महत्वपूर्यों प्रथम के प्रति में स्थानी हार्दिक शुभकामना प्रकट करता हूँ छीर इसकी सफलता चाहता हूँ।

राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली ३ दिसबर, १६९७

रानेन्द्र प्रसाप

### प्रधान संपादक का वक्तव्य

काशी नागरीप्रचारिज्ञी सभा ने संबद् २०१० में अपनी हीरकवर्षती के अवसर पर यह संकहण किया था कि १६ भागों में हिर्दी साहित्य का बृहत् दृखिश्य भाकाशित किया बाय । इस का बंधी आवश्यकता और उपारेपता को चेलते हुए सभा ने योक्यानुसार इस कार्य को असर किया। ताहित्य लीकिक वा सामाधिक विषय है। राक्य वर्ग में इंश्वरांश की मान्यता स्वीकार करते पर भी, व्यवस्थित राजनीतिक इतिहास तक बन यहाँ कम ही लिखे गए, तन कवियों और लेखकें के हतिकृत भात के लिखे को है। सहित्य कार्य के अपनिकृत्य पर स्वीकृत कार्य के अपनिकृत्य पर स्वीकृत कार्य के प्राचित्र मान के लिखे कार्य है। स्वत्य नाक्यों के विश्व के प्रति यह उपेक्षाभाव होने पर भी हिंदी साहित्य के व्यवस्थित हतिहास्त्रक्षता का कार्य आपती उनके हारा रिस्त संवीच को यहाँ देविवायहब्द पूच्य माना बाता रहा विवर के कारण अन्योकतिक प्राचीन हत्तालित्य पंच आपन भी सर्विच हैं।

हिंदी साहित्य के इतिहासलेखन का सर्वप्रथम प्रयक्त संबत १६३५ वि० में शिवसिंह सेंगर ने किया था, बिसमें लगभग एक सहस्र कवियों का उल्लेख है। इसके बहुत पूर्व, संवत १८६६ में उद् फारसी के फ्रांसीसी विद्वान गार्सी द तासी ने 'हिंदस्तानी साहित्य का इतिहास' प्रकाशित कराया था । परंत यह इतिहास सख्यतः उद कवियों का था और हिंदी के कल बहुत प्रसिद्ध कवियों का ही तस्लेख इसमें था। 'शिवसिंड सरोब' के बाद से लेकर अब तक समय समय पर कवियों खीर लेखकों की रचनाओं के संबद और उनका परिचय निकलते रहे हैं। सरोख के क्षानंतर बा॰ सर वार्व प्रियर्शन ने संवत १६४६ ( सन् १८८६ ) में 'अपना माडनें वर्ताक्यलर लिटरेचर खाव नार्टर्न हिंदस्तान' कलकते की प्रशिवादिक सोमावरी से प्रकाशित कराया किसमें हिंदी साहित्य का सर्वेप्रथम विश्वयविभाजन और काल-विभावन करने की चेच्टा की गई। सन् १६२० ई० अर्थात संवत १६७७ वि० में खंद्रेची में एक ब्रन्य इतिहास 'ए हिस्टी ब्राव हिंदी लिटरेचर'वबलपर मिशनरी सोसावती के भी प्रफ. • ई • की ने 'हेरिटेक ग्राव इंडिया सीरीक' में निकासा । विषय और कालविभावन मादि के संबंध में स्वतंत्र चितन का इसमें सभाव है और मुख्यतः प्रियर्शन का ही सन्तामन किया गया है। इस प्रकार के जितने भी प्रयत्न हुए उनमें सर्वाधिक सामग्री का उपयोग मिश्रवंश विनोद में किया गया को तीन भागों में निकाला गया चौर किसमें चारंत्र से लेकर समसामयिक सेखकों और कवियों तक का समावेश या ।

संबत् १६८४ में बब इत तमा ने अपना हिंदी शब्द ताय मिकालना पूरा किया, तब यह भी रिधर किया गया कि इतके ताय हिंदी भाषा और ताहित्य का इतिहास भी दे दिया बाय । भाषा विषयक अंश स्व- डा॰ व्यामसुंदरदात जी ने और ताहित्य विषयक अंश स्व- पं० रामचंद्र जी शुक्त ने प्रस्तुत किया। शीम ही दोनों महानुभावों के नियंच तामान्य संशोधन परिवंतन के परचात् पुस्तकाकार भी प्रकाशित हो गए।

यह निःशंकोच कहा जा तकता है कि उपर्युक्त समस्त हतिहासप्रीयों में से केवल स्व॰ गुरूल जी का हतिहास दिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास कहलाने का अधिकारी है। इसके बाद तो शाहित्य के हतिहासों का ताँता सा लगा गया और इस असमें अभी तक विरास नहीं आया है. यथि इन समस्त हतिहासों का बाँचा सब॰ आयार्ग गुरूल से ही लिया गया है। लगामग ४० वर्षों तक हतिहासके में मार्गर्दार्ग करने के परचात् स्व॰ शुक्ल जी का संय आख भी अपने शीर्यस्थान पर बना हआ है।

इस बीच हिंदी के प्राचीन साहित्य की खोक निरंतर होती रही है और श्रानेकानेक महत्वपूर्ण सामग्री प्रकाश में छाई है। श्रानेक श्रज्ञात कवियों श्रीर उनकी रचनाओं का तथा जात कवियों और लेखकों की श्रजात रचनाओं का पता लगा है, जिससे साहित्य की जात धाराओं के संबंध में हमारे पर्वसंचित ज्ञान में बुद्धि होने के अतिरिक्त कतिपय नवीन भाराओं का भी पता चला है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में होनेवाली शोधों द्वारा भी हमारे जान की परिधि में विस्तार हन्ना है। प्रस्तत इतिहासमाला में इन समस्त नवसंचित ज्ञानराशि का समस्ति उपयोग हो रहा है। विभिन्न खंडों का संकलन संपादन तत विषयों के विशेषज्ञ विद्वानों को सौंपा गया है, जिन्होंने अपने अपने खंडों के विभिन्न प्रकरशों श्रीर श्रध्यायों की रचना में ऐसे लेखकों का सहयोग लिया है जिल्होंने इस क्षेत्र में विशेष श्राच्यान मनन किया है। श्रावतक इस इतिहास के चार भाग (भाग १.६.१३ श्रीर १६) प्रकाशित हो चुके हैं। द्वितीय भाग (भाग २) ग्रापके संगल है। ग्रान्य भागों के भी शीघ ही प्रकाशित होने की खाशा है. यदि संबंद विदान संवादकों एवं लेखकों ने श्रपने श्राहवासन यथासमय पूरा कर देने की कृपा की । इसे विश्वास है, प्रस्तन इतिहासमाला अपने उद्देश्यों में सफल होगी और सभा के ऐसे अन्यान्य ग्रंथों की भौति सदर ग्रनागत काल तक साहित्य के विद्यार्थियों ग्रीर विज्ञासग्रां का मार्गेदर्शन करती रहेगी ।

राजभवन, संपूर्णानंद भवान संपादक, वयपुर हिंदी साहित्य का कहत इतिहास

### संपादकीय

नागरीप्रचारिणी तभा काशी द्वारा क्रायोकित हिंदी खाहिस्य के बृहत् इतिहाल के झंतर्गत ''हिंदी भाषा का विकाल" शीर्षक द्वितीय भाग को लिलवाने तथा संपादित करने का उचरदाधित्व पुत्ते जींचा गया था। इस भाग की करपेखा बनाकर तथा इसके भिल भिल खंडों के लेलकों को निर्धारित करके कार्य का वित-रण मैंने १६५८ में किया था। तीभाग्य से लागमा सभी विशेषक विद्वानों ने सहर्ष बहुबोरा प्रदान किया।

भूमिका का पूर्वार्थ डा॰ बाबराम स्वस्ता ने लिखकर मेखने की कृपा की। उत्तरार्थ मेरा जिला है। लंड १--हिंदीध्वनियाँ तथा उनका उदगम श्रीर विकास टा॰ विश्वनाथ प्रसाद के सपर्द किया गया था। उन्होंने इस खंद का पूर्वार्घ ''हिंदी ध्वनियों का वर्णन'' १९५९ में ही लिखका मेश्र दिया था. किंत बहत प्रयास करने पर भी ''हिंदी ध्वनियों का चद्राम श्रीर विकास'' तथा स्वदेशी भाषा से द्यागत शब्दों की ध्वनिप्रक्रिया शीर्षक उत्तरार्ध माग पूरा करने के लिये वे समय नहीं निकास सके । यांत में उन्हीं की देखरेख में इस यांग को बा॰ रमानाथ सद्वाय ने परा करने की कृपा की। बहत विलंब हो जाने के कारता यह ग्रंश विस्तत नहीं हो सका है। खंड २-रूपतत्व डा॰ उदयनारायमा तिवारी का लिखा है। संद्र 3-हिंटी का शब्दसमह स्त्रीर शब्दार्थ दाव हरतेत बाहरी ने सिखकर सबसे पहले ग्रेरे पास भेज दिया था। स्वेट V=-बाक्य तथा हिंटी सक्य रचना के संबंध में बहत कठिनाई हुई । प्रारंभ में यह खंड श्री दयानंद श्रीवास्तव ने लिखना स्वीकृत किया था श्रीर उन्होंने कल श्रंश लिखकर भेजे भी थे। किंत श्रंत में श्रमेक कारणों से इसे डा॰ प्रवनासीलाल श्रीवास्तव के सिपूर्व करना पड़ा। इसका वर्तमान रूप उन्हीं का लिखा है। उपर्यक्त समस्त सामग्री को एक सूत्र में बाँधने का मैंने प्रयस्न किया है। इस उद्देश्य से बड़ाँ तहाँ कह परिवर्तन क्रीर संशोधन भी किए गए हैं. किंत यथासंभव मल सामग्री की क्यों का न्यों रहने दिया गया है। इस कारणा भिन्न भिन्न श्रंशों की सामग्री में कहीं कहीं मतमेट भी बिल सकता है-शैलीमैद तो है ही। एक प्रकार से खंड विशेष का मरूप उत्तरदायिस्य उस खंड के लेखक का है।

इसमें वेदेह नहीं कि प्रस्तुत प्रंय के कर में हिंदी भाषा का अध्ययन एक कदम जाने बढ़ा है। मरनेक खंड में उस जंश की प्रचुर मीलिक सामग्री मिलेगी। इसके जातिरिक्त हिंदी भाषा के विकास के मिन्न मिन्न जंगों से संवित कितने विस्तार इस अंव में पाठकों को मिलेंगे उतसे अब तक के प्रकाशित अंवों में नहीं
हैं। इससे अंव की उपादेवता और महत्व राष्ट्र है। किंद्र हिंदी आपा का ऐतेहासिक
अध्यवन वास्त्तर में नहुत ही विस्तृत विषय है विकाश पूर्व जामग्री का उंकलन तथा
अध्यवन अपरंत असवाप्य और उपयवास्य हैं। प्रस्तुत अंव इस प्रकार के आभी
विस्तृत अध्यवनों के लिये कुछ अन्य नकीन दिशाओं का निर्देश करता है तथा
असेक उसस्पाओं की प्रोर प्यान आड़क करता है। इस प्रकार इस प्रचार को
असेक उसस्पाओं की आरे प्यान आड़क करता है। इस प्रकार इस प्रचार को
प्रस्तुत विषय का एक नया प्रधारवर्षक माना वा प्रकार है।

मुने अप्तंत खेद है इत कार्य को पूर्व करने में इतना आधिक विश्लेच हो गया। समा के अधिकारियों की सहनशीलता के लिये में अपनी ओर से तथा आपने सहवीगियों की ओर से आगार प्रदर्शन करना अपना कर्तव्य समझता हूँ।

कागर, कन १६६३ विरेद्र वर्मा

# हिंदी साहित्य के बृहत् इतिहास की योजना

नागरीयचारियाँ सभा के लोज विनरयों के प्रकाशन के साथ ही सन्
१६०२ के हिरी साहित्य के इतिहास लेखन के लिये पहुर सामग्री उपलब्ध
होनी आरंप हुई और उठका निस्तर होता गया। पीरे चीरे स्रकृत संपित
का भंडार उपस्थित हो गया। चार उपलब्ध
समझ संप्रकृत संपित्र
का भंडार उपस्थित हो गया। चार उपलब्ध
समझ संप्रकृत संप्रकृत सिंग के भूतपूर्व लोज निरीक्ष स्थमिश्र पंपुर्धों ने 'मिश्र अपु निनोद' में सं० १६६६ कि तक उपलब्ध हस सामग्र
का स्थापक रूप से उपयोग भी निया यथि उनके पूर्व भी गार्थों द तार्थी
(सं १६६६ कि), शिवलिंह संगर (सं० १६१४), बार यर सामग्र
हिंदुस्तानी
साहित्य का हित्सह ग्रियलिंह स्थाप, मार्डन वर्गक्यमुक्त लिटरेचर प्रकृति
साहित्य का हित्सह ग्रियलिंह स्थोच, मार्डन वर्गक्यमुक्त लिटरेचर प्रकृति
हिंदुस्तान श्रीर ए हिस्ट्री श्राव हिंदी लिटरेचर प्रकृतिक स्थित हुन के तो भी
ये अंध हिंदी साहित्य के हतिहास नहीं माने का सकते क्योंकि इनकी सीमा
इतिहन्त संग्रह को परिथि के शाहर की नहीं। निस्तरय ही प्रवर्धन का मान
अपिक वैज्ञानिक कालविनाशन के कारण और मिश्र संधु विनोद की गरिमा
उसके काल विनायन तथा तथ्य संग्रह की दिध से हैं।

पना ने हिंदी शाहित्य के हिंग्हां लेखन का गंभीर झायोजन हिंदी ग्रान्द शागर की भूमिका के रूप में आपार्थ रामचंत्र सुरक्ष के हारा कराय था, विश्वका परिवर्षित संशोधित रूप दिशे शाहित्य का हतिहास के कर में सभा से ग्रंथ रहन में मकाशित हुआ। यह रितेशा अपने ग्रुप्यमं के कारा झाया मान का अधिकारी है। यशिष अन तक हिंदी शाहित्य के मकाशित हतिहासों की संस्था शतिथिक है पुत्री है तो भी सुक्त की का हतिहास संशिक्त मान्य एवं ग्रामाधिक है। अपने मकाशन काल से लेक्स अब तक उसकी शिम्ती को की तों बनी हुई है। मुक्त की ने अपने हितेशास लेखन में छै रहाह उपलब्ध होनेशासी सामग्री का उपयोग किया था। तब से इसर उपलब्ध होनेशासी सामग्री का सरावर विस्तार होता गया। हिंदी का भी विस्तार दिन प्रति दिन न्यायक होता गया और स्वयंत्रता प्रति, तथा हिंदी के प्रमुख्या होने पर उसकी परिषि का और भी विस्तार हुआ।

सं०२०१० में अपनी होरकवरंती के अवसर पर नागरीप्रचारिसी सभा ने हिंदी शब्दसागर और हिंदी विश्वकोश के साथ ही हिंदी साहिस्य का बहुत इतिहास की भी योषना बनाई। सभा के तत्कालीन सभापति स्व० द्धाः श्वमस्ताय की का की प्रेरणा से इस बोधना ने मर्तकप ग्रहण किया। हिंदी साहित्य की व्यापक प्रष्टभूमि से लेकर उसके अध्यतन इतिहास तक का कमक्ट पर्व धारावाही वर्णन ऋचतन उपलब्ध सामग्री के ऋाधार पर प्रश्तन करने के लिये इस योखना का संपटन किया गया। मुकत: यह योखना ५ लाख प्रद हजार क सौ प्रश्न करये २४ पैसे की बनाई गई। अतपूर्व राष्ट्रपति देशरल स्त्र हार राजेंद्रप्रसाद की ने इसमें विशेष रूचि ली कीर प्राक्रधन लिखना स्वीकार किया। इस मूल योखना में समय समय पर श्रावहयकतानसार परिवर्तन परिवर्धन भी होता रहा है। प्रत्येक भाग के विलग विलग मान्य विद्वान इसके संवादक प्रवं लेखक नियक्त किए गए जिनके सहयोग से इसका पहला भाग सं-२०१४ वि॰ में, भाग ६, २०१५ में, भाग १६, २०१७ में, एवं भाग १३ सं० २०२२ में प्रकाशित हुआ । इस योखना को सफल बनाने के लिये मुख्यतः केंद्रीय सरकार एवं सच्य प्रदेश, रावश्यान, श्रवसेर, विद्वार, श्रीर उत्तर प्रदेश, सरकारों ने श्चनदान प्रदान किए हैं।

देश के ब्यस्त मान्य विद्वानों तथा निष्णात लेखकों को यह कार्य सौंपा गयाथाः इस योजनाकी गरिमा तथा विद्वानों की श्रति व्यस्तता के कारण इसमें विलंब हन्ना। एकदशक बीत खाने पर भी कुछ संगादकों एवं लेखकों ने रंचमात्र कार्यनहीं किया। किंत श्रव ऐसी व्यवस्था कर ली गई है कि इसमें और श्रिथिक विलंगन हो । संवत् २०१७ तक इसके संयोजक ढा० राजवली पांडेय थे। उसके पश्चात संवत २०२० तक द्वा॰ अगन्नाथ प्रसाद शर्मा रहे।

इस योजनाको गति देने तथा स्राधिक बचत को ध्यान में रखकर योजना को फिर से सँवारा गया है। महामहिम डा॰ संपूर्णानंद ची ने इसका प्रधान संपादक होना स्वीकार कर लिया है। इसके संपादकों खादि का अग्रतन प्रारूप निम्नांकित रूप में स्थिर किया ग्रामा है।

### प्रधान संपादक-माननीय श्री संप्रकानिंद को

प्रस्ताबना—देशरत्न राष्ट्रपति ढा० राजेंद्रप्रसाद जी

विषय और काल मंपारक भाग डिंटी साहित्य की ऐतिहासिक बीटिका प्रथम भाग टा॰ राखस्त्री पांडेय

(प्रकाशित) हिंदी माथा का विकास दितीय भाग डा० धीरॅंड वर्मी

(प्रकाशित)

हिंदी साहित्य का उदय और विकास ततीय भाग पं कदसापति त्रिपाठी १४०० विक्रम तक

सहायक सं ० हा०

भक्तिकाल (निर्श्याभक्ति) १४००-१७००वि० चतुर्य माग पंज परश्राम चतुर्वेदी √भक्तिकाल (सग्रागभिक्त) १४००- '७००वि० पंचम भाग डा० दीनदवाल गप्त र्श्यारकाल (रीतिबद्धः १७००-१६०० वि॰ वष्ट भाग হাত সমূহ (प्रकाशित)

शिवप्रसाद सिंह

श्रंगारकाल (रीतियक्त १७००-१६०० वि० सप्तम माग्र हा० मगीरय मिश्र हिंदी साहित्य का श्रभ्युत्थान (भारतेंद्रकाल) श्रष्टम माग् डा० विनयसोइन शर्मा १६००-४० वि०

हिंदी साहित्य का परिष्कार (दिवेदीकाल) नवम भाग श्री पं॰ कमलाविल त्रिपाठी १६५१०-७५ चि० श्री संवाकर पांडेय हिंदी साहित्य का उत्कर्षकाल (काव्य) दशम माग श्री रामेश्वर शुक्क 'शंचल'

श्री शिवप्रसाद मिश्र 'स्ट'

हिंदी साहित्य का उत्कर्षकाल (नाटक) एकादश भाग श्री जगदीशचंद्र माधुर १६७४-६५ विज सहायक संब जाव जनगण क्योप्रा

हिंदी साहित्य का उत्कंषकाल ( उपन्यास.

१६ ७५-६५ विक

कथा. ग्राख्यायिका) १९७५-१५ वि० द्वादश माग श्री कृष्णुदेवप्रसाद गौड डा॰ भोलाशंदर व्यास

डा॰ त्रिभवन सिंह हिंदी साहित्य का उल्कर्षकाल, (समालो- त्रयोदश भाग श्री लक्ष्मीनारायया 'सर्घाश' चना निबंध) १९७५-९५ वि० (प्रकाशित)

डिंदी साहित्य का श्रदान हाल चत्रदेश भाग डा॰ इरवंशलाल शर्मा 2224-2010 fa.

हिंदी में शास्त्र तथा विज्ञान पंचदश भाग हा० विश्वानाथप्रसाद हिंदी साहित्य का लोकसाहित्य षोडदव भाग म॰ पं॰ राह्ल शंकृत्यायन

(प्रकाशित)

इतिहास लेखन के लिये को सामान्य सिद्धांत स्थिर किए गए है वे निस्त-निखित है ---

(१) हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का विभावन युग की मुख्य सामाधिक स्रीर साहित्यक प्रवृत्तियों के स्नाधार पर किया कावता ।

( २ ) व्यापक सर्वोगीया दृष्टि से साहित्यक प्रकृतियाँ, आंदोक्तनों तथा प्रमुख

कवियों और लेखकों का समावेश इतिहास में होगा और बीवन की सभी दृष्टियों से उनकर यथोचित विचार किया कायगा।

- (३) साहित्य के उदय और विकात, उत्कर्य तथा श्रवकर्य का विवरण, क्यांन और विवेचन करते समय ऐतिहासिक दृष्टिकोण का पूरा प्यान रखा बायगा श्रम्यांत तिथिकान, पूर्वापर तथा कार्य-कारणा संबंध, पारश्यरिक संघर्क, संवर्ध, समन्वय, प्रभावप्रदृष्ण, श्रारोष, त्याग, प्रादुर्भीव, श्रांतमीव श्रादि प्रक्रियाश्री पर पूरा ध्यान दिया बायगा।
- (४) चंतुलन श्रीर समन्वय। इतका ध्यान रखना होगा कि लाहित्य के समी पर्ची का समुनित विचार हो सके। ऐसा न हो कि किसी पर्चा की उपेदा हो साम श्रीर किसी का अतिरंखन। साथ ही साथ साहित्य के सभी श्रांगों का एक दूसरे से संबंध श्रीर सामंग्रस्थ किस प्रकार से विकश्वित और स्थापित हुआ, इसे स्था बायगा। उनके पारस्वरिक संबधीं का उस्लेख श्रीर प्रतिपादन उसी श्रीर सीमा तक किया बायगा। सहीं तक ने साहित्य के विकास में सहायक विक्र होंगे।
- (५) दिंदी साहित्य के हतिहास के निर्माण में मुख्य हिण्कोण साहित्य शास्त्रीय होगा। इसके श्रंतमंत ही किम्ल साहित्यक हिथ्में की सर्गाद्या श्रीर सम्बन्ध किया सायगा। विभिन्न साहित्यक हिथ्में में निर्मालक्षित की मुख्यता होगी -
  - क--शुद्ध साहित्यिक हृष्टि : श्रतंकार, रीति, रस, ध्वनि, व्यंत्रना श्रादि ।

ख—दार्शनिक। ग—सांस्कृतिक।

ध-समाच्यास्त्रीय।

रू - मानवतावादी श्वादि ।

च-विभिन्न राजनीतिक मतदारी श्रीर प्रचारास्मक प्रभावी से बचना होता। जीवन में साहित्य के मलस्थान का संरक्षण श्रावश्यक होता।

छ — शाहित्य के विभिन्न कालों में उसके विभिन्न कर्यों में परिवर्तन श्रीर विकास के आधारमूत तत्वों का संकलन श्रीर समीख्या किया वायगा।

च-विभिन्न मतो की समीचा करते समय उथलब्ब प्रमाणों पर सम्यक्ष विचार किया बायगा । सबसे प्राधिक संतुलित श्रीर बहुमान्य सिदांत की श्रीर संकेत करते हुए भी नवीन तथ्यों श्रीर सिद्धांतों का निरूपण संभव होगा ।

क्त--उपर्युक्त सामान्य सिद्धांतीं को दृष्टि में रखते तुष्ट प्रत्येक भाग के संवादक क्रपने भाग की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। संवादक मंडल इतिहास की स्थायक एकरपता और शांतरिक सामंकरण बनाए रखने का प्रयास करता रहेगा। साथ ही जो पद्धति लेखन में व्यवहृत करने को निश्चित की गई वह इस प्रकार है—

- (१) प्रत्येक लेखक और कवि की सभी उपलब्ध कृतियों का पूरा संकलन किया बायमा और उसके आभार पर ही उनके साहित्य केत्र का निर्वाचन और निर्धारण होगा तथा उनके भीवन और कृतियों के विकास में विभिन्न अवस्थाओं का विवेचन और निर्दर्शन किया बायमा।
- (२) तथ्यों के धाषार पर सिद्धांतों का निर्धारया होगा, केवल कल्पना स्रीर संमतियों पर ही किसी किय स्रयंता लेखक की स्रालोधना स्रयंश समीद्या नहीं की बायगी।
  - (१) प्रत्येक निष्कर्ष के लिये प्रमाश तथा उद्धरश आवश्यक होंगे।
- (४) लेखन में वैज्ञानिक पद्मति का प्रयोग किया चायगा—संकलन, वर्गीकरण, समीकरणु (संतुलन) खागमन खादि।
  - · ५ ) भाषा श्रीर शैली सबोध तथा सहन्विपर्ण होगी ।

लभा का आरंभ से ही विचार रहा है कि उदू कोई स्वतंत्र भाषा नहीं है, बल्क हिंदी को ही एक सेली है, अतः हस रोली के साहित्य की वयोषित बचों भी जब, अवधी, दिंगल की भांति, हतिहास में अवस्य होनी चाहिए। इस्तित्य आरों के संदें। में हसका भी आयोबन किया चा रहा है।

यह दूबरा भाग आप के संयुक्त है। श्रेष भाग के संपदन तथा लेखन कार्ये में बिद्वान मनोथोग पूर्वक लगे हुए हैं और यदि उन्होंने आह्वावन का पालन किया तो निरन्यप ही श्रांत शीभ हतिहास के सभी संद प्रकाशित हो आयरों।

यह योजना अत्यंत विशाल है तथा श्र तिज्यस्त बहुसंस्थाक निष्णात विहानों के बहुयोग पर श्राथारित है। यह अवन्तता का विश्य है कि हन विहानों का तो योग सभा को प्राप्त है ही, अन्यान्य विहान भी अपने अनुभव का लाभ हमें उठाने दे रहे हैं। हम अपने भूत्यूमं विश्वकों—हार पांडेय श्रीर का लाभ हमें उठाने दे रहे हैं। हम अपने भूत्यूमं विश्वकों—हार पांडेय श्रीर का सभा के भी अपनेत आमारी हैं किन्होंने हस योजना को गति प्रदान की। हम भारत सरकार तथा उन प्रदिशिक सरकारों के भी आभारी हैं किन्होंने विश्व से हमारी सहायता की।

इस बोकना के साथ ही सभा के मृत्यूर्व संरक्षक स्व॰ डा॰ राजेंन्द्र प्रसाद की, उसके भृत्यूर्व समायति स्व॰ डा॰ श्रमरनाथ सह तथा स्व० पं॰ गोविंदवरेशम पंत की स्मृति काग उठती है। श्रमने कीवन काल में किस मीतिं उन्होंने इस बोकना को चेतना झौर गति दी और साथ उनकी स्मृति किस मौति प्रेरवा दे रही है उचने विश्वास है कि यह बोबना शीघ़ ही पूरी हो सकेगी।

अब तक प्रकाशित इतिहान के लंडों को बुटियों के बावजूद हिंदी बगत का आदर मिला है। मुक्ते विश्वास है कि आमे के लंडों में और भी परिकार और सुपार होगा। तथा अपनी उपयोगिता दर्व विशेष गुण धर्म के कारण वे समाहत होंगे।

इस खंड के संपादक डा॰ थीरेंद्र वर्मा का मैं विशेष रूप से श्रानुग्रह त हूँ क्योंकि श्रातिक्यस्त होते हुए भी उन्होंने इस कार्य की प्राथमिकता दी।

इसके प्रधान संपादक तथा सभा के संरक्षक महामहिम डा॰ संपूर्णानंद की के प्रति किसी भी प्रकार की कृतज्ञता स्थक करना सहस्व सीकन्य की गयांदा का उल्लंभन है क्योंकि सभा में वो भी सस्वार्य हो रहे हैं उनपर उनकी कृत क्याया है। श्रंत में इस योकना में योगदान करनेवाले ज्ञात श्रीर श्रज्ञात सभी भित्रों के प्रति शतुग्रहीत हूँ और विद्यास करता हूँ, उन सब का सहयोग सभा को इसी प्रकार निरंदर प्रात होता रहेगा।

सुधाकर पांडेय

संयोजक बृह्त् इतिहास उपसमिति, नागरीप्रचारिग्री समा, वाराग्रासी

### प्रस्तावना

### (क) भारतीय भाषाएँ श्रीर हिंदी

भारतवर्ष में प्रधानतया आर्थ, द्रविह, ग्रंडा (आरट्री) तथा तिन्वती चीनी परिवारों की भाषायें बोली बाती हैं। जनतंख्या की १९५१ की रिपोर्ट के अनुसार भारति परिवार्ग के अन्य देशों तथा अफ्रीका और यूरोप के महाद्वीर्षों की भाषायें बोलनेवाले एक लाल से भी कम ये, और ये अभिकतर भारतीय नहीं, भारत में शासन, व्यवसाय आदि तरह तरह के कामों के लिये टिके द्वुप विदेशी ही थे।

### तिब्बती चीनी

तिक्वती वीनी भाषाएँ बोलनेवालों की संस्था डेढ़ करोड़ से कुछ ऊपर है। इन भाषाओं का प्रस्तित्व प्रायः ब्रह्मदेश श्रीर तिक्बत भूटान में है। भारत में इस शाला की भाषाएँ वहाँ तहाँ श्रवम के उत्तरी श्रीर पूर्वो भाषों में बोली बाती हैं: इनके बोलनेवाले अंगलों श्रीर पहाझें पर रहते हैं। इनकी संस्था लगभग ४० लाख है। इनकी बोलियों का श्रध्ययन हास्ततन श्रादि विदेशी विक्षानों ने किया है। इनमें नागा बोलियों प्रमुख हैं। इनका विशेष विवरस्य प्रियर्वन साहक के सर्वे में मिलेगा।

### मंदा

प्रशांत महासागर की 'मलाया पालीनेशिया' भाषाश्चों का हिंद चीन की 'भोन-स्मेर' श्चीर भारत की 'साली' श्चीर 'सुंहा' भाषाश्चों ते संबंध है। मोन-स्मेर बाति किसी तम्य हिंद चीन को जीतकर उत्तपर राज्य करती थी। अब तो पाई देश, ब्रह्मदेश श्चीर भारत के कुछ अंगली मानों में ही इसके बोलनेवाले श्वादिवालियों के रूप में रहते हैं। भारत में क्षेत्रल प्रयत्म के पूर्वी प्रयेश में इनके बोलनेवाले पाए जाते हैं श्चीर श्रवस में ही मोन-स्मेर भाषाश्चों से संबंध आपता काली पहाड़ियों पर बोली जाती है। यह चारों श्चीर से तिब्बती चीनी ते विरी हुई है। विदियों से यह मोन-स्मेर भाषाश्चों से देश कर में हि सी सकता श्वीर वाव्यविव्यास दोनों की मोन-स्मेर से पाइरी तमानती है। मोन-स्मेर श्वीर तिब्बती है। सोन-स्मेर श्वीर तिब्बती है। सोन-स्मेर श्वीर तिब्बती श्वीर वाव्यविव्यास दोनों की मोन-स्मेर से पाइरी तमानती है। मोन-स्मेर श्वीर लाली के श्वालावा, श्वप्त देश एक दिलतुत भाग के बंगली प्रदेशों में मुंडा भाषाभाषी रहते हैं। इन भाषाश्ची का मोड़ श्विषक विवरण देना.

बक्ती है—न केवल इस दृष्टि से कि इनके बोलनेवाले पर्याप्त विस्तृत भूभाग में फैले दुए हैं, बल्कि इस विचार ने भी कि इन भाषाओं का इस देश की अन्य मुखल (आर्य, दृलिक) और अप्रमुख (तिक्यती चीनी) भाषाओं पर विशेष प्रभाव पढ़ा है। मोन-स्मेर, लासी और मुंडा शालाओं को मिलाकर आर्द्धी परियगई परिवार की भाषाएँ बोलनेवालों की संख्या अपने देश में करीब ५३ई लाल सी। चनसंख्या, जाहिल और सम्यता की दृष्टि से आर्थ (२५ई करोड़) और दृष्टिक (७६ करोड़) से इनकी कोई समक्तुता नहीं है।

नाम—मुंडा शस्य इल आपापरिवार की एक भाषा मुंडारी का है श्रीर उसका अर्थ है 'मुस्थिग कमीदार'। मैक्स्यूलर ने पहले पहल इन आपाओं को इत्हेब परिवार दे भिन्न समक्ता और उन्होंने ही इनको मुंडा नाम दिया। इसके पूर्व इनको कोल कहते थे। पर यह शस्य अतुरायुक्त है, क्योंकि 'कोल' जाति के स्रतात 'श्रीराओं' भी हैं जो द्रापिक्षी भाषा बोलते हैं। इसके अतिरिक्त कोल शब्द का अर्थ 'युष्ठर' है जिसका अपने ही निजी देशवालियों के प्रति प्रयोग करना अनुचित भी है। संपाली का काल्हा (लोहार) तथा हिंदी के कोरी, कलार, करवल आरिह इती से संबद हैं। कसक में इस शब्द का अर्थ 'चीर' है।

चेत्र—मुंडा भाषाएँ विशेष रूप से छोटा नागपुर में बोली जाती हैं। इसके अतिरिक्त सम्प्रपदेश तथा उद्दीवा के कुछ निजी, मदास के कुछ भागी, तथा पिक्षमी बंगाल और विहार के पहाड़ी और अंगली प्रदेशों में भी मुंडाभाषी रहते हैं। हिमालय की तराई में भी बिहार से लेकर शिमला पहाड़ी तक ये लोग बराबर पाए जाते हैं। मम्प्रपति और महास में इनके चारों और हविद्य भाषाएँ हैं और उत्तर भारत में आर्थ। ऐसा अमुमान है कि आदि मुंडाभाषी भारत में सर्वत्र पैते कुए थे। बाद को आनेवाले इतिह और आर्थ जनसमुदायों ने इनको लदेह मगाया और उन्होंने जंगलों और पहाड़ों में सराया नि हताश हो इन्होंने ऐसे रेशे अपनाए विनका सम्य समाज से संवर्षन या। मुंडा जाति की ही शासा 'श्वर' पी जिसका सम्य समाज से संवर्षन या। मुंडा जाति की ही शासा 'श्वर' पी जिसका उन्हेल सरायान्य), कार्ददरी आदि पी में मिलता है।

प्रमाच—इंडा भाषाएँ आहाति में योगात्मक आरिलाइ हैं। इनकी कुछ विशे-धताओं का प्रभाव आपं और हविड माधाओं पर स्पर्ट है। मुंडा में कियाकमें का बातुब्ब है। भोजपुरी, मगाही और मेंपिली, इन विहारी बोलियों में किया की बिटलता, मुंडा के ही प्रभाव का परिस्ताम जान पहती है। उसम पुरुषपाची छर्द-नाम के बहुब्बन के दो रूप, एक बता का या चाय पर्धम पुरुष ) को शामिल करके भी, मुंडा के प्रभाव के आप् बान पहते हैं, जैते हिंदी की बोली में एस हाट बाएँसे और 'अपन हाट बाएँसे' में मेद है और वह यह कि पहले वाहम में हाट जानेंसि में बिचने बात कही जा रही है वह शामिल नहीं और दूचरे में बह शामिल है। कोदियों में चीजों को गिनना भी धुंडा भाषाओं का द्दीस्पष्ट प्रभाव है।

भाषाएँ—पंपाली और युंडा भाषाओं का योड़ा बहुत अब अध्ययन किया बा चुका है। इनके अलावा कुकूं, उपर तथा हो आदि बोलियाँ मी हैं। शिमला की तरफ कनावरों बोली बाती है। वंधाली, मुंडारी आदि चार पाँच को लिलाकर सामान्य नाम केरबारी देते हैं। मुंडा की कुल तात बोलियाँ हैं, और समस्त आस्ट्री परिवार की इस देशों में १६।

ध्वनिसमूह्— मुंडा में स्वर तथा थयोष, श्रयोष, श्रवण्याण श्रीर महाप्राण् व्यंवन मीन्द्र हैं। महाप्रायाल की मात्रा आर्येमाणाओं की श्रपेखा कम माल्म एवती हैं न्योंकि आर्यभाषाओं के ऐसे शब्द, विनमें महाप्राण् हैं, यदि वे गुंडा में के लिए गए हैं तो थे ही यहाँ श्रवण्याया हो गए हैं। हिंदी के सभी स्वर, स्वर्श-वर्ष (पीचों वर्ग), पर ल न , इ. स. ह मुंडा में पाए बाते हैं। पर इनके श्रविरिक एक प्रकार के श्रयंव्यंवन क, च, त, प भी हैं जिनका उचारण श्रयने व्यंवनों से भिन्न है। इनके उचारण में पहले श्रंदर को सींच कीची वाती है, तब स्पर्ध होता है श्रीर पित्र स्तेट। इस स्कोट में सींच कभी कभी नारिकायिवर से भी निकल वाती है। संघालों के किसी शब्द के श्रादि में संयुक्त व्यंवन नहीं श्राता। इपकर शब्दों में यदि श्रातालर दीयें श्रीर उचके पहलेवाला इस्व हो तो बलायात श्रतिम श्रवर पर ही होता है, नहीं तो उचके पहलेवाला हस्व हो तो बलायात

ज्याकृर्त्यु—चंझा, किया श्रादि शब्दियामा नहीं दिखाई पह्या। शब्दायं प्रकर्त्य के श्रानुकृत जान पहता है। संबंध तल का बोध श्रिषकर इतियोग श्रीर मध्योगा होता है, तथा श्रयास का भी सहारा लिया जाता है। उसकां भी जोड़े बाते हैं, उदाहरणार्थं कर प्रेरणार्थं कर को तैन ( जाना ) में बोड़कर अरीन ( ते बाना ), रही प्रकार श्र मुं ( रिलाना) प ( समृहवाचक) बोड़कर अरीन ( प्रतिकाना), रही प्रकार श्र मुं ( रिलाना) प ( समृहवाचक) बोड़कर संभी ( प्रतिकाना) वे सर्मकी ( प्रतिकाना), क समिहारार्थं कर ) बोड़कर का ( मारना ) से दमल ( श्रापस में मारना पीटना ), क समिहारार्थं कर ) बोड़कर साल ( सावना ) से श्रकाल ( ब्यू तिक्या)। ग्रंडा के शब्द प्रदूष पक्ष क्या श्रीर भाव का बोध कराने के लिये पर्याप्त हैं, परंतु सामान्य भाव का बोध करानेवाले शब्दों की कसी है।

प्रकरण से ही पदिनामां का पता चलता है। आवरवकतानुसार एक ही प्रक्त संका, विशेषण, किया आदि का काम दे देता है, विभक्तिमें का बोध परसमों के कराता बाता है, लिंग का बोध मूल राज्य में पुरक्ष चानक या आविवाचक शास्त्र बोडकर बाता है, विहे आदिया कुल (बाध), पैमा कुल (बाधिन )। कोड़ा (लड़का), कुबी (लड़की) आदि शब्दों में लिंगमेद दिलाई पढ़ता है, कर ऐसे प्रयोगों की नितांत कमी है और स्पष्ट है कि यह श्रार्थभाषाओं का प्रभाव है। चेतन और अचेतन का मेद अवस्य उपस्थित है।

इन भाषाओं में तीन बचन होते हैं, खेरवारी में दिवचन का प्रत्यय कीन् या कीक् है और बहुवचन का को या कु. जैसे हाद (आदमी), हादकीन् (दो आदमी) तथा हादकों (कई आदमी)। परतमं काशी है तें; (को, में, करणवाचक से, रे, में बीच में), लागित, लगत (लिये). लानवाच, र से प्रपादानवाचक ), ठानठाच (निकट)। संवेचनक परतमं, चेतन संबंधी होने पर रैन् और अचेतन होने पर कक्, अहर, रेकक्, रेकक् आदि होता है और हिंदी के विपरीत संबंध के आदुसार न बरक्कर संबंधी के आदुसार बरलता है।

धंयाली के संख्यावाची शब्द मिट (१), बारेक्सा (२), पैक्सा (६), पोनेक्सा (४), माड़ा (५), तरुद्दं (६), एक्साए (७), हड़ाल (८), क्रारें (६), गैल (१०), हिं। (२०) हैं। उत्तर की संख्यार्थे बीरियों से गिनी क्याती हैं (पोन हिंस ८०, ऐहिंस ६०)। दस क्रीर बीर के बीच में खन (क्रिपिक) बाक्सा क्रम (ब्यून) को बोड़कर काम चलाया जाता है, जैसे गैन सन पोनेक्सा (१४), बारेक्सा कम सरिष्ठं (१८)।

पुरुषवाचक वर्षनामां में भी द्विवन और बहुवचन के हम और अपन के वक्त के दो दो रूप हैं। आदरवाचक (आप आदि) और संबंधवाचक (बो, जिस आदि) के वजन के सर्वनाम सुंडा भाषाओं में नहीं मिलते।

किया जैली कोई श्रलमा चीज नहीं है। वही शब्द जो एक कमह एंडा-रूप श्राया है, श्रल्यक विशास्त्र हो सकता है। सरह (वड़ा), हाड़ श्रा सरह श्र (श्रादमी बहा है), हैं (हाँ) और उत्तमें केत परवर्ग जोड़कर है केत श्र (हाँ कहा)। यह श्र किसी किया वा व्यापार की भावातमकता को बोक्करे, और कुछ नहीं। किया के रूप प्रयथ्य जोड़कर विद्ध होते हैं। किंदु जब तक यह श्रा न बुके तब तक किया का वास्तविक श्रस्तित्व नहीं प्रकट होता। उदाहरण के लिये, बह्न केत (भारा) का श्रम्यं वस्तु केत श्र से सिद्ध होता। चंग्रयात्मक क्रियाओं में बह्न कार्त । बहायक किया के रूप क्रियाक्षों श्रीर भावातमक क्र के बीच में बह्न विद्य जाते हैं। बातु का श्रम्यास दो तरह से किया जाता है: (क) पूरी बातु को दुवारा लाकर या (स) बातु के प्रथम दो वर्षों को दुहराकर। प्रथम का श्रीभाग उत्त वादु हारा निर्देश किया का बार बार और दुवरे का उसी किया को सम्बन्ध करना होता है, जैले दल्( भारना ) से दल्द दल् (वाद भारता) श्रीर दरल् (ल्ल्ड भारता) विशेषकर स्वर से श्रार्थ होनेवाली धातुओं में व बहुवर पाड़ श्री में के बीच में जोड़कर समिशहर (पीन:पुन्य या स्थार्य) को बोच कराया जाता है, जैले अनु (ले जाना), अवनु (बार बार ले जाना या खुव ले जाना)। परस्पर किया का नोच प को नीच में जोड़कर और प्रेरवार्षक का आपेची लगाकर किया जाता है। इन प्रक्रियाओं के अलावा इन भाषाओं में किया का एक विशेष रूप होता है जिससे हिंदी के सुन रखो, ले रखो आपि प्रयोगों का अपिमाय प्रकट होता है, अर्थान् ऐसी किया जिसका भविष्य में कुछ काम पड़े जैसे, अरुवस कुक मा (सन रखो)।

पुरुष के श्रनुसार किया में रूपिसिकता नहीं होती, पर चेतन पदायों के विषय में पुरुषवाची सर्वनाम श्रंत में जोड़ दिए जाते हैं। क्रियारूप में प्रत्य बोड़कर उन सभी कालों श्रीर हुप्तियों का बोप कराया बता है जो प्राय: संस्कृत श्रीर हिंदी में मिलती हैं। इनके श्रतिरिक्त श्रीर भी कई प्रयोग हैं।

मुंडा भाषाश्रों में श्रव्यय स्वतंत्र शब्द हैं जिनका श्रव्या ही श्रर्य है, जैसे मैनस्वन लेकिन) का तास्विक श्रर्य है 'यदि तुम कहो'।

मुंडा भाषाओं का द्राविद्दी भाषाओं से मीलिक अंतर है। द्राविद्दी में अर्थन्यवन सी कोई चीव नहीं। संबाओं का विभावन मुंडा में चेतन अर्चतन का होता है, द्राविद्दी में विवेकी आविवेकी का। मुंडा में गिनती बीस के कम से होती है। द्राविद्दी में आयंभाषाओं की तरह दस के कम से। मुंडा में तीन बचन होते हैं, द्राविद्दी में दो। मुंडा में मध्यविन्यस्त प्रस्य होते हैं, द्राविद्दी में दो। मुंडा में मध्यविन्यस्त प्रस्य होते हैं, द्राविद्दी में दो। मुंडा में मध्यविन्यस्त प्रस्य होते हैं, द्राविद्दी में नहीं।

### द्राविद्री

नाम — भारत में क्या जनसंख्या और क्या साहित्य, सभी वातों के विचार से द्वाविद्दी भाषाओं का यदि गौया स्थान है तो केवल आर्यमावाओं से। दविद्द शब्द संस्कृत द्वविद्द का रुपांतर है। इसी शब्द का पालि रूप दिमेळ महावंश में तथा यही जैन प्राकृत अंशों में मिलता है। वराहमिहिर ने द्रमिद्द शब्द का प्रयोग किया है। शिक्ष अंभी में डमरिक, डिमिरिक शब्द मिलते हैं। तिमेळ शब्द द्रविद्द ही का अध्य कर है।

संबंध—हाविड मावाओं की मुंडा मावाओं से विभिन्नता ऊपर दिलाई गई है। ये आर्यमावाओं से भी प्रायः इरएक बात में भिन्न है। इनकी अरिलाड योगात्मक अवस्था है। उराल अल्वाई भाषाओं में जैसी स्वर अनुरूपता मिलती हैं वैली यहाँ भी दिलाई देती है, इसको मुख्य रूप से प्यान में रत्कर कुछ विद्वानों ने इनका उराल अस्ताई से परिवारतंबंध बोइने का प्रयास किया है। मोइन-बोदबो की बदाई के बाद तो हाविडी, संदेरी और मोइनजोदडों की सम्या को एक ब्रुव में बॉबने की भी कोशिश हुई है और यह भी प्रयक्ष हुआ है कि आस्ट्रेलिया की आस्ट्री भावाओं से इनका तंबंच बोड़ा बाद। इस ख्रीतम बाद को उपस्थित करनेवाले विद्वारों का विचार है कि प्रागितिहासिक काल में 'लेमुरी' महाद्वीप मोजूद या वो ख्राच भारतीय महाचारा के नीचे पढ़ गया है और हवी पर इस भावासमुदाय के बोलनेवालों के पूर्वच रहते थे। यदि यह अनुमान ठीक हो तो सदागास्कर द्वीप से लेकर प्रयात महाचारा के हीयों तक की भावाओं का एक ही संबंध होना समभ में आ सबस है। ऐसी दशा में उराल-अल्लाई या हुमेरी से हाविड़ का कोई भी संबंध नहीं ठहर सकेगा और यह विचार भी शुक्तिसंगत नहीं रहेगा कि आयों की तरह हविड़ जनसमुदाय भी भारत में प्रक्रियोचर दिशा से आए की तरह प्रविच्च वनकमुदाय भी भारत में प्रक्रियोचर दिशा से आए है संबंध होगा स्वयं वालू की भित्ति पर लड़ा है स्वयंकि, जैसा उपर दिला चुके हैं, दोनों में काफी निलता है।

भाषाएँ—द्राविद्धी की कुल १४ माषाएँ हैं। भाषाविज्ञानी इनको चार वर्गों में बाँटते हैं: (क) द्राविद्ग, (ल) मध्यवर्ती, (ग) श्रांध्र (तेलग्) श्रीर (घ) पश्चिमोचरी (बाहुई)। नीचे प्रत्येक वर्ग की जनसंख्या दी चाती है:

| (क) द्रावड                | ४ कराइ १५ लाख      |  |
|---------------------------|--------------------|--|
| (स्त्र) मध्यवर्ती         | ३६ लाख             |  |
| (ग) স্থাগ                 | ३ करोड़ ३० लाख     |  |
| (घ) पश्चिमोत्तरी          | २० लाख             |  |
| इनका श्रवांतर वर्गीकरण इस | तरह किया जाता है : |  |

तिसळ—यह मद्राण राज्य में स्त्रीर सिंहल (लंका) के उच्चरी भाग में बोली जाती है। इसके उच्चर में तेलगू स्त्रीर परिचम में कबद तथा मलयालम है। समस्त भागाओं में यह प्रमुख है। इसका स्त्रीहरू —श्री स्टरी तक का सिलता है। बोलियों में परस्पर समानता बहुत अधिक है। स्टर्डड भागा के दो रूप है, होन स्त्रीर कोहुत। श्रीन सम्य समस्त्री जाती है। कोहुन भागः बोलचाल की है। तमिल की मिश्रवाल नाम की एक साहित्यक श्रील है, जितमें संस्कृत शब्दों की अनुस्ता है, स्त्रीर साथ ही साथ तमिल शब्द मी सुंदरता से पिरोप हुए हैं। तमिक साहित्य बहुत उन कोटि का है स्त्रीर बंगाली, हिंदी, मराठी स्नार्य स्त्रावंभाषाओं का समस्त्र है।

सलयालस—कुछ विद्वानों द्वारा यह तिमळ की ही एक शाला समकी बाती है। यह तिमळ से ६वीं सदी में खलग हुई। इसका देन भारत का दिव्यी-परिचमी कोना है। लच्छीप में भी यह भाषा बोली बाती है। सन्दावली संकृत-प्रदुर है, पर इस भाषा के सुसलमान भाषी (मोपला) इस संकृतवहुल भाषा का प्रयोग नहीं करते। ट्रावनकोर और कोचीन राज्यों की संरह्षा में मलवालम साहित्य खुब फुला फला और उन्नत हुआ। प्राचीनता में यह १३वीं सदी तक बाता है।

कन्नाव — यह मैयुर राज्य की भाषा है। इसमें भी पर्यात साहित्य है। लिपि तेलत्यू ले मिलती है, किंदु भाषा तमिळ से। पद्य की भाषा में कृषिमता कृषिक है। इसकी कई वोलियों हैं। इसके लेल पाँचवीं सदी तक के पुराने मिलते हैं। समस्त प्राविद्यों भाषाओं में वे सबसे पुराने हैं।

तुळु — का दोन बहुत सीमित है। भाषा सुपरी हुई है, पर कोई सहत्वपूर्व साहित्य नहीं है। कोडगु भाषा कबढ़ और तुळु के बीच की है। टोडा और कोटा नीलगिरि पहाड़ पर रहनेवाले लोगी की बोलियाँ हैं।

गोंडी—यह मध्यवर्ती वर्ग में सबसे बड़ी है। गोंड हिंदी प्रांत में पाए चाते हैं। कुरुल (क्रोराक्रों) बोली को मूल रूप से कर्याट प्रांत का बताया बाता है जो बाद को निहार, उद्दीशा में ह्या गई। इसी की एक बोली मालटी है। कुकल भाषाभाषियों का निवास्त्रधान वही है जो मुंडा का है। दोनों परस्पर एक दूवरे की भाषा समनते हैं, और कुछ जनसमुदाय एक को छोड़कर दूवरी बोलने लगे हैं। कूर्र (कंपी) का तंलगूसे संबंध है, इसके बोलनेवाल उद्दीशा के बंगालों में रहते हैं। कोलामी का चेत्र बरार के पश्चिमी जिलों में है, और संबंध तेलगूसे। यहाँ वह श्रायंपरिवार की 'भीली' भाषा के संवर्क में है और लुस सी हो रही है।

श्रांत्र प्रांत की भाषा तेलगू आत्यंत महत्त्व की है। तेलगू भाषाभाषी अत्यंत बीर और सन्य रहे हैं। मुगल राज्यकाल में बराबर ये उत्तर भारत में तैनिक कर से श्रांत रहे। इसी कारण हिंदों में तिलंगा शब्द सैनिक का पर्यायवाबी हो गया था। हाबिड़ी भाषाओं में तेलगू बोलनेवालों की संख्या सबसे अधिक है। इस भाषा का साहित्य रुवी वरी तक का मिलता है। इसका आधुनिक साहित्य भी बहुत अच्छा और तिमळ की टकर का है। संस्कृत के बहुत शब्द तेलगू में स्वाभाषिक कर से ले लिए गए हैं। इस संस्कृत शब्दावली के कारण बंगाली, दिदी आदि आर्यभाषाओं से इसका अन्य द्राविड़ी भाषाओं की अपेदा अधिक पनिष्ठ संबंध हो मालम होती है।

बलोचिस्तान के बीच में चारों श्रोर से इंरानी भाषाओं से श्रीर एक कोने में लिथी से पिरी हुई द्राविद्दी परिवार की ब्राहुई भाषा है। इसके बोलनेवाले सभी भुवलमान हैं। मानुभाषा की विभिन्नता के कारण उनके शादी ब्याह श्रादि सामाजिक ब्यवहारों में कोई श्रंतर पर्दा पहता, परिणामस्कर ब्राहुई भाषाभाषी इंरानी भाषा (बलोची या परतों) भी मानुभाषा सरीली बोलते हैं। इस भाषा का इस परिस्थित में टिकी रह जाना श्राक्षयं की बात है।

लक्ष्य — हाबिड्डी परिवार की भाषाओं के उबारण में शब्द के अंतिम भंवन के उपरांत एक अतिलचु अकार बोड़ दिया बाता है। तमिन्न में क. ग्र. त, प. इ के उपरांत अतिलचु उकार सुन पहता है। कहत और तेलगू में सभी शब्द ब्यरांत होते हैं और अंतिम श्वंवन के बाद उ बोला बाता है। किंद्र होलवाला की तेलगू और कनड़ में यह नहीं सुनाई पहता, जैते, साहित्यिक तेलगू शुर्रेष (पोंडा) बोलवाल तेनगू में गुर्रेस। इन मापाओं में उराल-अल्लाई मापाओं की सी स्तर अनुरुपता भी पाई बाती है। सभी भाषाओं में और विशेषतया तिमन्न में यह पहिते हैं कि किनो शब्द के आदि में खोष श्वंवन नहीं आ सकता, किंद्र शब्द के मध्य में अहेता आनेवाला श्वंवन स्वोप होना चाहिए। इसी प्रवृत्ति से छंटरेत तिमन्न में तंदम हो बाता है। यही प्रवृत्ति तिन्नती चीनों संक्षाओं का विभाग विवेकी और अविवेकी में किया काला है। स्वया हानी को उसकातीय और नीचकातीय कह तकते हैं। आवरयकता होने कर पुलिंग कालिंग का मेद नर और मादा के बोधक उन्हों को बोक्कर रिखाया सकत है। अन्यपुक्षवाची संवामों में ही पुंठ खीं० मेद पाया बाता है और वे विवेचाीं तथा संक्षाओं में लिंगमेद करने के लिये जोदे बाते हैं। अबुद्ध में लिय-मेद करने के लिये जोदे बाते हैं। आवुद्ध में लिय-मेद नहीं पाया बाता।

. दो वचन होते हैं। विभक्तियाँ परसर्ग बोहकर बनती हैं किंतु के परसर्ग संज्ञा के विकारी रूपों के अनंतर आते हैं, अविकारी के बाद नहीं। विदेशकों के रूप चलते हैं। गयाना आयंभागाओं की तरह दस पर निर्भर है। कुछ विद्यानों का मत है कि भारत में वो लोलह पर निर्भर ( दपए आने की ) गिनती वाई काली है, वह भी इविकारों की है।

उत्तमपुरुषवाची सर्वनाम में हम श्रीर श्रमन के बबन के दो क्य बहुबचन में होते हैं। संबंधवाची सर्वनाम नहीं होता। कुरुख के ये सर्वनाम हैं: एवं (मैं), एम् (हम), नीन् (त्), नीम् (तुम), तान् (स्ववं एकवचन), ताम् (स्वयं बहुबचन)।

बहुत से शब्द संशा श्रीर किया दोनों होते हैं, जैसे, ता॰ कोन (राजा), कोन एन (में राजा हूँ)। कर्मवाच्य के श्रालग रूप नहीं होते। तहायक किया से उनका बोप कराया जाता है। किया के रूपों में पुरुष का बोप कराने के लिये पुरुषवाची सर्वनाम जोड़े जाने हैं। काल होते हैं, निहिचत श्रीर श्रानिश्चित, निश्चित पुरुषवाची सर्वनाम जोड़े जाने हैं। काल होते हैं, निहिचत स्वीर्च कर्तमान या झनिश्चित स्विष्य होते हैं। तिह्त रूपों की जायह हुईत रूपों का श्राप्त कर मावासफ से मिल होते हैं। तिह्त रूपों की जाह हुईत रूपों का श्राप्त प्रमाग होता है।

सर्वनास के विकारी रूप के बाद, द्राविह प्रभाव का योतक है। हिंदी आदि भाषाओं के नेतन पदार्थवाची कर्म का अपनेतन कर्म से मेर (राषा ने क्रम्य को सराहा, किंद्र राषा ने मुरावी चुराई) भी द्राविह प्रभाव के कारणा समझ कर्म का ति है। आन्य आयंग्रापाओं की तुलना में भारतीय शाला में कृटत कर्मों का तित्र की अपने स्व स्वेक प्रभाव के अपने क्रम्य कर्म कर कर्म का तित्र की अपने स्व स्वेक क्षित्र का योग भी हवी का योतक है। यह उचरोचर बहता गया। ब्रिटनी ने ऋग्वेद की कियाओं की तुलना मगवद्गीता की कियाओं से की है और वे हत निष्कर्ष पर पहुँचे कि मगवद्गीता में तिक्त क्यों का प्रयोग ऋग्वेद की अपने क्षायक दलतों हिस्सा ही रह गया है। इसी प्रकार वर्तमान आयंग्रापाओं का सहायक कियावाला क्षायंग्राप त्र योग प्रमाय के हिस्सा प्रभाव मालून पहुंचे हैं। शब्दावली का जो परस्पर आदान प्रदान हुआ है वह स्पष्ट ही है।

### भारतीय सार्व भाषाएँ

हिंद ईरानी की इस उपशास्ता को विवरण की सुविधा के लिये तीन भागों में बाँटा जाता है: प्राचीन युग, मध्य युग क्रीर वर्तमान युग। मोटे तीर से प्रथम का समय प्रागितिस्थिक काल से ५०० ई० पू॰ तक, मध्य युग का ई० पू॰ ५०० से १००० ई० तक और वर्तमान का १००० ई० से वर्तमान काल तक मानना टीक मालूम होता है। इन तीनों का विवेचन असलग असलग करना उचित होगा:

### प्राचीन

तुलनात्मक भाषाविज्ञान के अध्ययन से भारतवर्ष में आयों के आरामम का समय १५०० ई० पू० के आरावास माना जाता है। आर्य यहाँ विभिन्न टोलियों में आकर बबते गए और वहाँ द्रविद, मुंडा आदि मूल निवावियों के संवर्ष से भाषा, रहन सहन आदि में आवश्यक परिवर्तन करते रहे। प्राचीन द्वार की भाषा का सर्वोचन उदाहरण अस्प्वेदसंहिता में भिलता है। इसमें भाषा के भिन्न भिन्न स्तर दिलाई देते हैं।

श्रादिस आर्यभाषा से ऋग्वेदीय भाषा की बुलना करने पर पता चलता है कि भारतीय शाला के स्वरों में चोर परिवर्तन हो गया है। तीन मूल स्वरों के स्थान पर एक होने के कारण इस्त, रीर्थ और मिश्र स्वरों की संस्था बहुत कम हो गई है। म न स्वरों के स्थान पर श्राश्नीर ऋ( द्वा) के स्थान पर ह पाया जाता है लुकार का प्रयोग बहुत सीमित हो गया है। व्यंजनों में कवर्य की एक ही लेगी का रह बाना चवर्ग और टक्स का आविश्रांत तथा रा, प, ह का आगमन भी महत्त का है ब्राग्वेदधंहिता के बुक्स क्रप्ययन से मालून होता है कि उचके बुकों में बहाँ तहाँ बोलीमेर है। प्रथम मंदल के बुकों की भाषा क्रपेबाकृत कुछ बाद की है। ब्राह्मण मंग्री, प्राचीन उचनिषदों और वृद्धमंग्री को भाषा कर्माकृत किलित होती हुई बान पहती है। पायियों के क्रमय तक वेदिक वाङ्मय की भाषा (खंदस्) और ताचारण शिष्ट लोगों की भाषा में काफी अंतर पढ़ गया था। पायिनि ने अपने पूर्वनती वैवाकरणों का उक्लेल किया है। बुद्ध मगवान् के समय तक उचर भारत में उदीच्य, प्राच्य और मण्यदेशीय, ये तीन भाग भाषा के विमेदों के कारण हो गया थे।

संस्कृत का प्रभाव उत्तरकालीन मण्युता की भाषाओं पर निरंतर पहता रहा है। क्या प्राकृते, क्या आधुतिक भाषाते, सभी संस्कृत कोश से ऋनायास राव्य किती रही हैं। भारत से बाहर चीन, तिम्बत, हिंरवीन, बावा, सुभाजा, बाली, कोरिया और जापान तक हसका प्रभाव केला हुआ है। यूरोप में जो प्रभाव लेटिन का और अभीका तथा रिशयों के पश्चिमी माग में जो प्रभाव अरबी का पहा है, वैसा हो अथवा उत्तरे भी अधिक संस्कृत का प्रभाव रिश्वीय के शेव मागों पर बरावर रहा है। भारतीय आर्थ हैं देवनाची कहते हैं और आप भी यह २० करोड़ हैं सुंबी का भी यह भे करोते हुए भी आप को अशव की भीष होते हुए भी आप को अशव होते हुए भी आप को भी होते हुए भी

वाहित्य की रखा के लिये प्राचीन युग में जो युक्तियों काम में लाई गई, वे तम्य संतार के इतिहास में क्रांद्रितीय हैं। श्रुति की रखा के लिये परपाठ, कमपाठ, बढायाठ, धनपाठ क्रांदि कृतिम उपायों का सहारा सिया गया। माबगरिमा की रखा सुमयेली से की गई है। इन साधनों के द्वारा प्राचीन से प्राचीन माया की ठीक ठीक संस्ता हो सकी। श्राक्षिय युव में भारतीय कार्यभाषा नरावर अन्य एतर् शीव तथा विदेशी भावाजों से कावरमकात्तुलार एवन लेती रहीं। इस बात को पुष्टि रोक्तत, मीक, लिटिक कीर कवेसती के पान्यकोशों की द्वाला से होती है। उत्पादि स्त्रों से जिन संबंध के किलिद को गई है, उनमें से दुक्त अवस्थ अवस्थ अवस्थ आप किलिद को गई है, उनमें से दुक्त अवस्थ अवस्थ आप पिरालों के लिए हुए हैं। इस कुम में इस देश में आप मांवा के आतिरिक्त प्रविद्ध, युंडा आदि परिवारों में भावाचें की लिटिक को मांवाच के आतिरिक्त प्रविद्ध हों की अवस्थ अवस्था में सी। उनके शब्दों का आयोगाया में आ जाना स्वामानिक ही था। आयोगाया रिकाट यींगे इस श्राहत की थी, उत काल की यहाँ की अवस्थ भावाचीं अदित्य प्रविद्ध हों की अवस्थ भावाचीं कर कि मांवाचीं के सिकाट यीं। इस तामाया पात प्रविद्ध हों की अवस्थ आयोगाया में मांवाचीं से एवं में मांवाच पहने के प्रमाया पितने हैं। किली अवस्थ आयोगाया में मूर्यन्य वर्षो नहीं मिलते, एर भारतीय आयोगाया में वरावर मिलते हैं और उक्तीचर इनके अवस्था हो हिस होरी जाती है। यह सब है कि मूर्यन्य प्रविद्ध कि मूर्यन्य स्वित्यों से ही विक्रित हुई है, पर इस विकास में देश की परिश्यित से अवस्थत सरक्षता की होती।

### सम्बद्ध

को लरिवर्तन प्राचीन जुन में होने आरंग हुए ये वे हस जुग में अधिक वहे। 
तामान्य दुलाना से बता जलता है कि हस जुग के प्रारंभ में ही दिवचन का और 
अल्लनेयब का हास हो गया था। विभक्तियों में यही और चतुर्यों का एक दूवरे के 
स्थान पर प्रश्नेग, तंशा और तर्ननाम के परप्राच्यों में परस्पर व्यत्यन, तंक्याचानी 
रुक्तों में चतुंकक लिय के रूपों को प्रमुखता और अन्यों का उचरोत्तर हाल, किया 
के क्लकारों में खुट (अप्राचलन प्रतिभा ), लह (अप्रचलनत्त्र), लिट (परोक्ष्यत) 
के क्लकारों में अपूर (अप्रचलन प्रतिभा ), लह (अप्रचलनत्त्र), लिट (परोक्ष्यत) 
के क्लकारों में अदिलता की कमी, हरवादि लक्ष्य प्रप्युता के आदिकाल 
की क्षमार्थी में मी मिलते हैं। ऐ, औ, ऋ लू, का अप्रमाय और ए, ओ (इस्व ) 
क्षम आपियंवं , म्याच अभिनोच्यर प्रदेश को छोड़कार प्रकान कीर ए, ओ (इस्व ) 
क्षम आपियंवं , म्याच अभिनोच्यर परिश को छोड़कार प्रकान कीर ए, औ (इस्व ) 
क्षम आपियंवं , म्याच अभिनोच्यर परिश को छोड़कार प्रकान कीर ए, औ (इस्व ) 
क्षम आपियंवं , म्याच अभिनोच्यर परिश को छोड़कार प्रकान कीर स्व अपनी 
प्रत्या क्षमार कीर ए, ए के स्थान पर स्व तथा अन्यन इनकी वनाह स्व का प्रयोग, 
विसर्ग का सर्वन क्षमान, के चुक व्यवनों का प्रायः विश्वकार और अनेक स्वरों की 
प्रकार विश्वक्र से प्रवाद संभी लाक्या भी मिलते हैं। यन्दावली में भी देशी शब्दों 
क्षक्रम स्व सर्व है।

बध्यपुत्र को ठीव कालों में विभाजित किया जाता है: ब्रादि, मध्य और उच्चर । व्यक्तिकाल कावः ईववी चन् के क्रारंम तक, मध्यकाल ५०० ई० तक और उच्चरकाल १००० ई० तक माना जाता है । क्रमिक्शल के संतर्गत वालि और अशोकी प्राकृत हैं। उत्तर प्राचीन कुक में ही बोकीबेंद के कारण उदीन्य, मण्यदेशीय और प्राच्य होतें का उल्लेख किया गढ़ा है। प्राच्य खेन में स्विक परिवर्तन होना स्वाध्याविक ही था। इतिहास से हमें बता जलता है कि बुद्ध ममावान् ने संस्कृतेतर माथा में स्वपने सार्थकां का प्रचार किया। महावीर स्वामी ने भी गही किया था। इतका मतलव यह हुआ कि इन महत्तुआवों के समय में प्राच्य मागा ( स्वर्यात् वर्तमान स्वयंध और विहार प्रांत ) में संस्कृत की प्रतिक्षा जनसायारणा में बहुत न थी और उनकी बोलचाल की माया संस्कृत की प्रतिक्षा जनसायारणा में बहुत न थी और उनकी बोलचाल की माया संस्कृत की काफी भिन्न हो गई थी। कोई भी प्रचारक ऐसी ही माथा को स्वयंवात है जो बन्ताधारण की समक्ष में स्वाती हो; पर यह वह स्वयंधा भी कव संस्कृत और ये विभिन्न बोलियों सरस्यर समक्षी जा सकती थी।

पालि की लिंहलद्वीपी लोग मागजी कहते हैं। पालि के अंवों में भाषा के लिये मागशी शब्द का ही प्रयोग हुआ है और पालि का टीका (अर्थक्षमा) ले मिस्र मूल गाठ के आर्थ में। युरोपीय विदानों ने पालि शब्द का अर्थहार किया और वहीं अंयरकर है क्योंकि मागशी शब्द का प्रयोग मागशी प्राकृत के लिये, जियका उल्लेल आगो किया जायगा, सीमित रलना आवश्यक है। पालि शब्द का प्रारंभ में अर्थोकी प्राकृत के लिये भी प्रयोग किया गया पा किंतु अब हीनयान बौद्धभं के चर्मशंगी की मागा के लिये ही काम में आता है।

पालि किस प्रांत की भाषा थी, इस प्रदन पर विदानों में प्रस्तर बहुत वाद विवाद होता रहा है। रीज केंद्रिक का विचार था कि यह कोसल देश की भाषा थी, अपनी ने इस मगड देश की ठहराने की कोशिश की। यठन पर विचार करते हुए यह किसी पूर्वों प्रांत की नहीं ठहरती। प्राष्ट्रतों के तुलानात्मक क्राय्यन से यह पश्चिमी प्रदेश (भाष्य देश) की भाषा विद्ध होती है और ऐसा समझा जाता है कि क्यपि बुद्ध मगवान ने किसी प्राच्य भाषा में उपदेश किया होगा, तथापि उनके निवंद्य के साल दो साल बाद समस्त मंग्रों का अनुवाद किसी ऐसी मण्डदेशी भाषा में बुद्धा को एसते एस समझ के साल बुद्धा के स्वत्व के साल दो हाता वाद समस्त मंग्रों का अनुवाद किसी ऐसी मण्डदेशी भाषा में दुधा को एसते के समझ्य परिनिष्ठित हो जुली थी। गठन में पाल बुद्धा-कार्यनेन वाई ठटरती, पर्यास अववादी है। कर क्यांचीन (ई॰ पूर्व तीयरी सदी की) जान पहती है। अब क्यांचीन सहत से उरकी तुलना करते हैं तब यह बात रस्त हो जाती है।

काकि वें बीदाक्यं के बूल प्रंथ, टीकाएँ तथा प्रसुर कथालाहित्य, काल्य, कोक, व्यक्तव्य कादि हैं। वर्तमानकालीन सिंहल, प्रसदेश, याईदेश कादि में उन्हें नहीं गौरक बात है जो भारतवर्ष में संस्कृत को है। इस साहित्य में धन्मपद, कारक कादि संगों में अमूल्य समग्री मरी पढ़ी है।

कालि भाषा के क्लम निरीक्ष्य से पता चलता है कि इसमें जहाँ तहाँ नोलीमेद के उदाहरक हैं। इक ही शब्द के कानेक स्पर्ती पर कानेक कर मिलते हैं। मूल में एक भाषा है। युका जर्वत्र अस्तित्य और शुका कामाव तथा रुका कासित्य और लुंगे भेद, आदि लख्या इव बात को स्पट रूप से प्रमाशित करते हैं कि यह पश्चिमी भाषा है। विपिटिक के भी सभी अंद्या एक समय के लिखे नहीं मालूम पढ़ते। शैली का पर्यात भेद है।

पालि प्रंथ भारत से विंहल गए। पीराणिक गाथा के अनुसार यह माना जाता है कि अधीक के पुत्र महिंद्र इन नीढ़ प्रंथों को यहाँ ले गए। बाद को भी आवान प्रदान होता रहा। बुढ़ियोध के समय, धूनी ईं० सदी में, भारत में केवल मुल्तमंत्रों के ही रह जाने का बता चलता है। वह अर्थकथा विंहल से लाए। वर्तमान सुग में हम भारतीयों को पालि का पुनः ज्ञान मूरोपीय विद्वानों की कपा से हसा है।

पालि में कुछ, लक्ष्य ऐसे मिलते हैं जिनसे इसका विकास उत्तरकालीन संस्कृत की अपेबा वैदिक संस्कृत और तत्कालीन बोलियों से मानना अधिक उचित है। तृतीया बहुनचन में आकारांत संज्ञाओं का—प्रिः प्रत्यय और प्रयमा ब॰ व॰ में आप्ते के विकल्प में—आसः पातु (यथा गम् ) और धात्वादेश (यथा गच्छ) के प्रयोग में मेद का अभाव, अडागम (इसि = अहसीत्) का प्रायः आमाव आदि बातें उदाहरण हैं। संस्कृत के इत के स्थान पर पालि इच पाया जाता है जो वैदिकपूर्व माथा का अवसेष समक्षा जाता है।

कारों की प्राकृत—प्रियर सी राजा अशोक ने अपने शासनकाल के विविध संकलारों में स्थान स्थान पर लंगों, चहारों, गुराखों आदि में 'धर्म' के प्रचार के लिये अनेक लेल खुदवाए थे। इन लेखों में 'आभिषेक से ट वर्ष बाद, ६ वर्ष बाद, ६ वर्ष वाद, वर्य वाद, वर्ष वाद, वर्ष वाद, वर वर्ष वाद, वर वर, वर वर वर वर्ष व

है कि उस समय मध्यदेश में ऋषेमागषी समक्ती बाती यी। गिरनार के लेख ऋन्य लेखों की ऋषेद्वा संस्कृत भाषा और शौरतेनी प्राकृत के ऋषिक निकट हैं।

श्रशोक के लेखों के श्रांतिरिक श्रीर भी लेख प्राकृतों में लिखे पाए एं हैं। प्रायः ये सभी भणकाल के गिने बाते हैं, केवल गोरखपुर किले के सोहगीरा के लेल को सुनीतिकुमार चटलीं श्रशोक के पूर्व (ई॰ पू॰ चौथी सदी) का मानते हैं।

कैन प्राकृतों में प्रमुख खार्च ( क्रवंमाणयी ) है। इसी में रवेतांवर संप्रदाय के संग (११) स्रीर उपांग (१२) स्नादि प्रश्न स्नाम संग्य मिलते हैं। कैन मत का प्रादुर्भाव उसी परेशा (कोसल, तरायाती, मगण स्नादि वनपरों ) में हुआ वहीं वीद्य मत का। कहा जाता है, हनके धर्मसंग्य कई सी वर्ष तक मीलिक रहे। प्रमम बार हनका संकलन चंद्रग्रास मीर्थ के काल। वीपी सरी १० पू० में पारिल पुत्र में हुआ और हनका संगदम संग्य के साल। वीपी सरी १० पू० में पारिल प्रमा कार हनका संग्य कार हनका संग्य के काल। वीपी सरी हैं वर्ष संग्य संग्य की स्रोची ने किया। स्नाय संग्य की अपेक्षा संग्य की भाषा पुरानी है, तब भी १० पू० चौपी सरी की भाषा किसी में नहीं मिलती। गठन में यह स्वर्थमाणयी (सीरसेनी कीर मायाची के बीच की) जैंचती है। देवांवर संग्राय का स्नत्य (कथा स्नादि) साहित्य महाराष्ट्री (कैन महाराष्ट्री) में है। हिसंबर संग्राय का साहित्व कैन बीरसेनी में है। इस दोनों का कर स्नायं है सुराना नहीं है।

चाहित्यक प्राकृतों के नामों से प्रकट है कि वे विभिन्न प्रांतों की लोकमाचार्यें यों जो समय के अनुकृत साहित्यक पदवी को प्राप्त कर काब तक बची रह सकी । हनमें सबसे पुरानी सामग्री शौरतेनी में भिलती है।

शीरक्षेती—संकृत के नाटकों में रित्रमों तथा मण्यम वर्ग के पुरुषों की भाषा यही है। इतने वहाँ यह दिव होता है कि नाटक का सर्वस्थम विकास श्रीरदेनी प्रांत में हुआ वहाँ तथा ही साथ वह भी मालूम होता है कि अन्य प्राकृतों की अपेवा शीरतेनी का प्रसार अधिक विल्युत स्तेत में था। अनुमान है यह संकृत अपेवा शीरतेनी का प्रसार अधिक विल्युत स्तेत में था। अनुमान है यह संकृत सिक्त क्षारिपुत्त मकरण आदि तीन रूपक पाए गए हैं। इनकी भाषा उचक्कालीन शीरतेनी से कुछ भिन्न है किंदु वह है शीरतेनी ही। शीरतेनी का मुख्य लक्ष्य तक्ष्य के विकास में पाया जाता है। दो स्वरों के बीच में संग तथा का शी० में ह, वह हो जाता है, और दो स्वरों के बीच में संग तथा में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है, और दो स्वरों के बीच की ट, घ व्यनियों में कोई परिवर्तन नहीं होता. की

गच्छति > गच्छदि, यथा > जधा, जतदः > जसदो, क्रोधः > क्रोधो ।

प्राइतों में शीरवेनी के बाद महराष्ट्री का स्थान है। यह काव्य श्रीर विद्येपतया गीतिकाव्य है। जो स्थिति प्रकागण की इचर कई सदियों तक रही है, वहीं महाराष्ट्री की ईवर्षी सन् के श्रारंभ से कई सदियों तक रही। संस्कृत के नाटकों में पन्न भाग यदि प्राइत में मिलता है तो महाराष्ट्री में इचका साहिस्य बहुत ऊँचा है। हालकृत नाथाससशती (गाहासतवर्ष) श्रीर प्रवस्तेन के सेतुक्से (रावज्यवहों) काव्य के टकर की कोई रचना संस्कृत वाङ्मय में भी नहीं मिलती।

महाराष्ट्री में दो स्वरों के वीच में श्रानेवाले श्रवप्राण्य राश्वेवर्ष का लोच श्रीर महामाया का ह हो जाता था, तवरां का भी। ऊपर उद्भूत शब्दों के महाराष्ट्री कर पण्डह, हा, जबश्रों श्रीर कोही है। इस लख्य के कारण कुछ पूरोपीय विद्वानों का विचार यह हुआ था कि यह काव्य की छुनिम भाषा रही होगी। पर निश्चय ही उनका यह भ्रम या। डाः व्यूक्त स्वताल ने मराठी का विकास महाराष्ट्री वे होना वाचित किया है। कालांतर में सभी भारतीय आवंभावाओं में स्वरह्म के बीचवाले रायांवर्ण जुन हो गए हैं। इसने इतना ही विद्वा हो सकता है कि वैयाकराणों श्रीर नाटकों की श्रीरतिमी संमवतः उनकी महाराष्ट्री ने यटन में पुरानी है। मनोहर वोप का विचार है कि महाराष्ट्री श्रीरवेनी की उत्तरकालीन शाला है, जिने विद्वान् रविद्या ले गए।

साराधी—यह सराध जनपद की माया थी। नाटकों में नीच वाचों की माया यही है। सिंहल क्रादि बीच देशों में पालि को ही मायाधी कहते जीत जानते हैं। पर इस मागधी प्राकृत से उसका कोई भी नास्तनिक संबंध नहीं। मागधी के मुख्य लक्क्य निम्नलिखित हैं:

- (१) संस्कृत ऊष्म वर्णों के स्थान पर श (सत**्रश**त)।
- (२) र की जगहल (राजा> लाजा)।
- (३) क्रन्य प्राकृतों के ज्की जगह यू और अपकी जगह य्य (यथा याणादि क्रय्य, मय्य-कर्य)।
  - (४) ग्रा्गकी जगहञ्ज् (तुञ्ज,लञ्जो)।
- (५) प्रकारात तंज्ञा के प्रथमा एकवचन में श्रो की जगह ए (देवो: देवे) प्रादि है। वे पालि में बहाँ तहाँ व्ययवाद स्वरूप मितते हैं, लक्क्ष्य स्वरूप नहीं। मागनी प्राहत में साहित्य नहीं मिलता, इसका श्रास्तित व्याकरणों श्रीर वाटकों में ही है।

आर्थकागधी—रक्को स्थिति शौरतेनी श्रीर मागधी के श्रीच की मानी गई है। यह गुरूप रूप केन श्रादि धार्मिक साहित्य में काम श्राई है। अनुमान है कि बुद्ध भगवान श्रीर महाधीर स्वामी के समय में इसने यथेष्ठ स्वसता प्राप्त कर ली था। श्राक्षो के लेलों की यही मूल भाषा समसी बाती है। इसमें मागधी के दो एक लवला, श्राक्षारांत संशा के प्र० एक के एकारांत स्वाच है। इसमें मागधी के दो एक लवला, श्राक्षारांत संशा के प्र० एक के एकारांत रूप कहाँ तहाँ रू के स्थान पर ल् श्रादि मिलते हैं, किंतु इसमें स्है, स्वाचीं।

पैशाची—रत प्राकृत में किसी समय प्रचुर साहित्य रहा होगा। गुखाब्य की बृहत्कपा इसी में थी। यह श्रमूल्य भ्रंप श्रम श्रमाण्य है। हरके लंस्कृत माथा में किए हुए, दो संचित श्रदुवादों श्रयांत, बृहत्कपामंकरी श्रीर क्याविस्तागर से ही बृहत्कपा के महत्त की प्रचान मिसती है। येगाची के लच्छा प्राकृत व्याकरखों में पाए जाते हैं। पुरूप लच्छा यह है कि संस्कृत दान्दों में दो स्वरों के बीच में झानेवाल से साथ प्राच्या प्रवाद के सिक्त स्वरों हो से से स्वरों के बीच में झानेवाल से साथ प्रयाद हो हो से हो से से साथ स्वरों हो हो हो तो है, जैसे साथ > गक्क, मेघो > गेको, साथ > राचा, बारिदा > बारिती श्रादि।

इन प्रधान प्राइतों के अतिरिक्त नाटकों में नहीं तहाँ श्रन्य प्राइतों के कुछ श्रवतरया श्रीर त्याकरयों में उनके कुछ लक्ष्य मिलते हैं। मृष्डकृदिक में शाकारी, दक्की श्रीर श्रन्यत्र शावरी श्रीर चांडाली पाई नाती है। आमीरिका श्रीर श्रावंती का भी उल्लेख मिलता है। इसमें ये प्रथम दो मागपी के ही कोई मेद हैं। शावरी श्रीर चांडाली नामों से नातिविशेष की भाषा का मान होता है, पर ये मी कदाचित् मागपी की ही विशेष नोलियों थीं। इसी तरह श्रामीरिका श्रहोर नाति की नोली रही होगी। श्रावंती उज्जैन की प्राकृत थीं।

साहित्यक प्राइतों के नामों से प्रकट है कि वे विभिन्न प्रांतों की लोकमाकार्यें थीं जो समय के अनुकूल साहित्यक पदवी को प्राप्त कर काब तक कवी रह सकीं ! इनमें सबसे पुरानी सामग्री शौरसेनी में भिलती है |

शौरक्षेत्री—संकृत के नाटकों में रिजर्वों तथा मण्यम वर्ग के पुरुषों की भाषा यही है। इसने नहीं यह रिख होता है कि नाटक का सर्वयम्य विकास सौरसेनी प्रांत में हुआ वर्षों साथ ही साथ यह भी मालूम होता है कि अन्य प्राकृतों की अपेना शौरसेनी का प्रसार अपिक विकृत ने में था। अनुमान है यह संकृत की समक्त परिनिक्षित माला थी। इसमें ई० अपम नदी के लिले हुए कारवणीयहत सारिपुत्र मकरण आदि तीन रूपक पाए गए हैं। इनकी माथा उत्तरकालीन शौर- नेनी से कुन्न मिन है किन्न यह है शौरसेनी ही। शौरसेनी का मुख्य लक्ष्म करण आदि तीन रूपक पाए गए हैं। इनकी माथा उत्तरकालीन शौर- नेनी से कुन्न मिन है किन्न यह है शौरसेनी ही। शौरसेनी का मुख्य लक्ष्म के विकास में पाया जाता है। दो स्वरों के बीच में संठ त थ का शौर में इस क्षाता है, और दो स्वरों के बीच की द, थ व्यनियों में कोई परिवर्तन नहीं होता. जैने —

गण्डति > गण्डति, यथा > जधा, जतरः > जत्तरो, कोधः > कोधो।

प्राकृतों में शौरवेनी के बाद महःराष्ट्री का स्थान है। यह काव्य श्रीर विश्वेयतया गीतिकाव्य है। जो स्थित ब्रज्जमाना की इचर कई सदियों तक रही है, वहीं महाराष्ट्री की ईस्त्री तन् रही । संस्कृत के नाटकों में क्या माग यदि प्राकृत में मिलता है तो महाराष्ट्री में क्या माग यदि प्राकृत में मिलता है तो महाराष्ट्री में इसका साहित्य बहुत ऊँचा है। इसकृत नायाससहाती (नाष्ट्रस्तवर्ष) श्रीर प्रवस्तेन के सेतुक्त (त्राव्यावह)) काव्य के टकर की कोई रचना संस्कृत वाक्स्य में भी नहीं मिलती।

महाराष्ट्री में दो स्वरों के त्रीच में श्रानेवाले श्रव्यवाया रश्यंवर्ष का लोव श्रीर महामाया का ह हो जाता या, तवरां का भी। ऊपर उद्भूत ग्रव्यों के महाराष्ट्री कर गण्यह, कहा, जन्नश्रो श्रीर कोदों है। इस लक्ष्यों के कारण कुछ पूरोपीय विद्वानों का विचार यह दुख्रा था कि यह काश्य की श्रविम भाषा रही होगी। पर निभय ही उनका यह भ्रम था। डा॰ ज्यूल्य क्लाख ने मराठी का विकास महाराष्ट्री के होना साचित किया है। कालांतर में सभी भारतीय आर्थभाषाओं में सदद्वका के भीचवाले रायांच्यां लुस हो गय हैं। इससे इतना ही विद्वा हो सकता है कि वैवाकरायों श्रीर नाटकों को श्रीरतेनी संगताः उनकी महाराष्ट्री से गठन में प्रहानी है। मनोहर ने पंप का विचार है कि महाराष्ट्री सीरवेनी की उत्यरकालीन शाला है, विवे विदान् दिवसों ले गए।

मागधी---यह मगध जनपद की मावा थी। नाटकों में नीच बाजों की भाषा यही है। विंहल ऋादि नींद्र देशों में माले को ही मानाथी कहते जीह जानते हैं। पर इस सागधी प्राकृत से उसका कोई भी नास्तविक संबंध नहीं। सागधी के मुख्य लक्क्य निम्नलिखित हैं:

- (१) संस्कृत ऊष्म वर्णों के स्थान पर श (सप्त>शत)।
- (२) र की जगहल (राजा>लाजा)।
- (३) श्रन्य प्राकृतों के ज्की जगह य् और जकी जगह य्य (स्था याग्यादि श्रय्य, मय्य-कय्य)।
  - (४) ग्रां की जगह ब्ल्ज् (तुब्ल, लब्लो)।
- (५) श्रकारांत संज्ञा के प्रथमा एकवचन में श्रो की क्याइ ए (देवो: देवे) श्रादि है। वे पालि में वहाँ तहाँ श्रपवाद स्वरूप मिलते हैं, लक्क्या स्वरूप नहां। मागनी प्राइत में साहित्य नहीं मिलता, इसका ऋसितव व्यावस्यों श्रीर ताटकों में ही है।

अर्थभागधी—इनको स्थिति शीरतेनी और मागधी के बीच की मानी गई है। यह मुख्य रूप से जैन आदि धार्मिक साहित्य में काम आई है। अनुसान है कि बुद्ध भावान श्लीर महाधीर खामी के समय में इनने यथेख खुनाता मात्र कर ली थी। अशोक के लेगें की यही मूल भागा समस्त्री जाती है। इनमें मानधी के हो एक लक्ष्या, अकारांत तंत्रा के प्रच एक के एकारांत रूप वहाँ तहाँ रू के स्थान पर ल् आदि मिलते हैं, किंदु इनमें सू है, यू नहीं।

पैशाची—इन प्राहत में किसी समय प्रचुर साहित्य रहा होगा। गुखाका की बृहत्कपा हती में भी । यह अपूल्य भंभ अब अप्राप्य है। इसके संस्कृत भाषा में किए हुए दो संदित अप्रवादों अर्थात् इहत्कथामंत्री और क्याविस्तागर से ही बृहरकथा के महत्व की स्वचा मिसती है। योगाची के लच्छा प्राकृत व्याकरखों में पाए जाते हैं। मुख्य लच्छा यह है कि संस्कृत रावदों में दो स्वर्ते के बीच में आप्ते-वाले संबंध राश्यव्य (वर्षों के सीच में आप्ते-वाले संबंध राश्यव्य (वर्षों के सीचरे, चीं वर्षों) अर्थोध (पहले दूसरे) हो बाते हैं, जैसे गान > राचा, वारिशः > वारिसी आदि।

इन प्रभान प्राकृतों के अतिरिक्त नाटकों में वहाँ तहाँ अन्य प्राकृतों के कुछ अवतरण श्रीर व्याकरणों में उनके कुछ लक्षण मिलते हैं। मृच्छुकाटिक में शाकारी, दक्षी श्रीर अन्य शावरी श्रीर चांडाली पाई जाती है। आमीरिका श्रीर खानंती का भी उल्लेख मिलता है। इनमें ते प्रथम दो मागपी के ही कोई मेद हैं। शावरी श्रीर चांडाली नामों से जातिविशेष की माना का मान होता है, पर ये भी कराचित गामां श्री ही विशेष कोलियों थी। इसी तरह श्रामीरिका ऋहीर जाति की शोली रही होगी। आवंती उजैन की प्राकृत थी।

## ( स्व ) हिंदी भाषा तथा संबंधित उपभाषाएँ

हिंदी राज्य का ऐतिहासिक विकास — हमारे पड़ोती दरानी माई अनेक शताब्दियों से 'सिंधु' नदी के पूर्वी प्रदेश अर्थात् भारतवर्ष की अपने उचारण के स्तमाव के अनुतार 'सिंद' कहा करते हैं। इस प्रदेश के निवासियों अर्थात् भारतीयों की तथा उनकी मुख्य भाषा को वे 'हिंदबी' कहते रहे हैं, जिल प्रकार हमलों पर्रातानी, 'वानी' अर्थाव 'फांचीसी' आदि शब्दों का प्रयोग हन देशों के निवासियों तथा उनकी भाषाओं दोनों के लिये करते हैं। 'हिंदी' शब्द के ये प्रयोग वर्तमान तमय तक चल रहे हैं। भाषा के अर्थ में ती हस शब्द को अपने देश में पूर्णतया अपना लिया या है। मारत के निवासियों कथे में 'हिंदी' शब्द का स्थाप अर्थ में किंदी' शब्द का स्थाप अर्थ में ती हस शब्द को अपने देश में पूर्णतया अपना लिया या है। मारत के निवासियों कथे में 'हिंदी' शब्द का स्थाप अर्थ में किंदी' शब्द का स्थाप का स्थाप की स्थाप है। मारा के अर्थ में क्षा में किंदी' शब्द का स्थाप का स्थाप की स्थाप है। मारा के स्थाप करता लिया है। मारा के स्थाप करता लिया है। सहा का स्थाप का स्थाप की स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप की स्थाप

भारतवर्ष के लिये 'हिंदी' के साथ साथ आगे चलकर 'हिंदुस्तान' राज्य अपिक प्रयुक्त होने लगा। इन दोनों ही शब्दों का अप सीरे धीरे सीमित हुआ। व अपीक मुलतानां और मुगलों के साम्राच्यों के केंद्र उत्तर भारत में ये, आतः 'हिंदुरी' तथा 'हिंदुत्तान' राज्य प्रधानतवा उत्तर भारत के लिये प्रयुक्त होने लगे। श्रंत में तो यह प्रभोग उत्तर भारत के भी केवल मध्य भाग अर्थात दिल्ली से भागतापुर तक की मंगा की पार्टी वक्त सीमित रह गाया। इस प्रदेश की प्राचीन काल में स्वयं भारतीय 'आयदेश' के नाम से पुकारते ये। श्राव्यकल हमें हिंदी प्रदेश' कहा वा सकता है। 'हिंदी तथा हिंदुस्तान' राज्यों का भी यह प्रयोग लगामा वर्तमान काल तक चलता रहा है। उत्तरहरणांथ, सर बाबं प्रिययंन ने अपने प्रसिद्ध 'बतांबयुलर लिट'चर आव हिंदुस्तान' श्राप्त प्रभित्त चंचांबयुलर लिट'चर आव हिंदुस्तान' श्राप्त प्रभित्त चंचांबयुलर लिट'चर आव हिंदुस्तान' श्राप्त प्रभित्त चंचांबयुलर लिट'चर आव हिंदुस्तान' श्राप्त प्रभित्त मारत अथवा उत्तर भारत के लिये नहीं, बल्कि केवल हिंदी प्रदेश के सिये किया है।

'हिंद' श्रयवा 'हिंदुस्तान' राज्यों के श्रयों के सीमित होने के साथ साथ भाषा के ग्रोतक 'हिंदी', 'हिंदवी' श्रयवा 'हिंदुस्तानो' राज्यों का श्रयं भी सीमित हुन्ना। समस्त भारतीयों तथा उनकी प्रधान भाषा के स्थान पर हन राज्यों का योग पहले उत्तर भारत के निवासियों श्रीर उनकी प्रधान भाषा के लिये तथा श्रंत में ऊपर दिए हुए उत्तर भारत के मण्यभाग प्रधान 'भण्यप्रदेश' श्रयवा भागला सुर तक की गंगा की वाटी के निवासियों तथा उनकी प्रधान भाषा के आये में प्रयुक्त होने लगा। यह प्रधान भाषा के आये में प्रयुक्त होने लगा। यह प्रधान भाषा के साथ में श्रयवा होने कि हिल्का वे प्रशान भाषा के साथ में स्वता हिल्ली के सिक्त की गांति भी सिनका उपयोग वे सिदेशों के भारतीयों से वातचीत करने में करते रहे थे। यहाँ यह स्मरण दिलाना श्रववित न होगा कि दुल्तानों श्रयवा प्रावर्तों की मारतीयां राष्ट्र दुर्कों भी

१ ६ शस्तांवना

तथा धार्मिक प्राथा खरवी। साहित्यचर्चा तथा शासन के कार्यों में ये लोग स्रताद कारली का प्रयोग करते थे। इस प्रकार 'क्वान-प्र-हिंदी' को ये लोग दरवार के बाहर देश के केवल मूल निवाधियों से वातचीत करने के लिये प्रयुक्त करते थे। इसके व्याकरण का वांचा प्रधानतथा दिल्ली मेर प्रदेश की समकालीन लढ़ी बोली का मार्क खु बंगले का मार्क हमें बाहर के स्वावस्था के लिये न सुक्तान और न सुगल उपयुक्त समक्रते थे, और न हिंदी प्रदेश के साहित्यक अभिकार का वांचा का प्रकार का स्वावस्था के लिये न सुगला उपयुक्त समक्रते थे, और न हिंदी प्रदेश के साहित्यक अभिकार का मार्कास के लिये न सुगला उपयुक्त समक्रते थे, और न हिंदी प्रदेश के साहित्यक अभिकार का मार्कास का साहित्यक अभिकार का साहित्यक अभिकार का साहित्यक अभिकार का साहित्यक साहित्यक

उपर्युक्त 'हिंदी' अथवा 'हिंदवी' भाषा का साहित्य तथा राजकाब में प्रथम प्रयोग दिव्य भारत के मुस्तिम राज्यों तथा युक्तिमें ने किया। गोलकुंडा, 'वर्तमान हैरदाबाद तथा शीबापुर आदि के मुस्तिम शासकों ने निर्मा शोलकुंडा, 'वर्तमान हैरदाबाद तथा शीबापुर आदि के मुस्तिम शासकों ने निर्मा की और 'हिंदवी' के कियों को अपने दरावारों में संरक्षण दिया। दिव्या में वृद्धिनी का प्रचार करने के लिये मुस्तिम पद्मी पन्नीरां ने मी 'हिंदी' अथवा 'हिंदवी' का ही प्रयोग किया। 'हिंदी अथवा 'हिंदवी' का ही प्रयोग किया। 'हिंदी अथवा 'हिंदवी' के किया मानित हैं जिनके कारण इरको 'दिक्ती' नाम मी दिया गया। दिख्या के प्रविद्ध दुक्ती किव लोने रे २०० र के लगनगर दिल्ली के मुशायरों में, जिनमें अववतक केवल प्रारखी 'दवनाएँ पढ़ी वाती यां। पहले पहले हिंदी, हिंदवी अथवा दिक्ति में लिल्ली अपनी रचनाएँ मुनाई, जिनने वहाँ के किव तथा औता दोनों ही बहुत प्रभावित हुए। इस्का परिणाम यह हुआ कि दिल्ली के केवल कारणी लिल्लोनाले कवि धीरे सोरित के साथ साथ पहिंदी' या 'हिंदवी' में मी लिल्लने लगे। आगे चलकर तो वे कारणी केवक केवल के लिंदी' में ही रचना करने लगे।

 को वे लेखक भी 'हिंदी' या 'हिंदवी' ही कहते थे, किंतु कारती शब्दों से मिश्रत हत नकीन शैली को रेक्ता के नाम से भी पुकारने लगे क्योंकि यह माया पहले हे ही 'क्यान-ए-उद्दू'-प्यांक्रक्का-ए-शाहरवानावाद दिक्की' अर्थात् शाहरवाहों की क्लाई विक्की की बढ़ी खावनी (उर्दू) की भाषा थी। अतः आगे चलकर देखका नाम 'क्यान-ए-उद्दू' अरथवा 'उद्दू' भी पढ़ गया। थीर धीर उत्तर भारत की हट नवीन शैली को 'हिंदी' या 'हिंदवी' के स्थान पर 'उद्दू' नाम से ही पुकारा जाने लगा और आब तो एक प्रकार से हरका वही एकमात्र नाम रह गया है। एक तरह से पुराने नाम -हिंदी, हिंदवी, दकिनी, रेख्ता आदि—लगभग भुला दिए गए हैं। स्थी नहीं, 'उद्दू' को उत्तका मूल नाम 'हिंदी' लेकर पदि कोई आज पुकारे तो हते कुछ कुचकर समक्षा वाएगा।

भी अप्रेजी के शासनकाल में 'विंदी' या 'उनू' को एक अन्य पुराना नाम 'विंदुस्तानी' अवरय फिर से दिया गया। यूरोपीय विद्वान 'रेस्ला' या 'उन्दू' के स्थान पर प्रायः 'विंदुस्तानी' कहना अधिक परंद करते थे। उदाहरलायें, प्रक्षिद्र क्रांसीयी विद्वान गामंद तासी ने अपने प्रक्षिद्ध दिख्यत के शींग्क में इसी नाम का प्रनोग किया है-'इस्लार द ला लितेराल्यूर 'एँदुई ए ऐँदुस्तानी' में 'पँदुस्तानी' सन्द विद्वसानी का ही क्रेंच उचारण है। 'यार्ट विलियम कालेच के अथवा सम-कालीन अप्य मिस्तान का सामें में 'विंदुस्तानी' शब्द उर्दू का ही पर्याववानां है। 'इसी सताब्दी में प्रकाशित प्रायः कियी 'विंदुस्तानी रोटर', 'विंदुस्तानी कोश' अथवा 'विंदुस्तानी' काल्यतंत्र को देलने ने इसकी पुष्टि हो सकती है।

किंदु महात्मा गांधी ने तथा उनकी प्रेरणा से कांग्रेस महात्मा के उनके अनुवाधियों ने 'हिंदुलानी' शब्द का प्रयोग विशुद्ध उर्दू शेली के लिये नहीं चिंदक एक भिक्ष कर्य में किया है। 'हिंदुलानी' से उनका तानपं खाचुनिक साहित्यक करी से लिया है। 'हिंदुलानी' से उनका तानपं खाचुनिक साहित्यक करी से लिया कर उर्दू के एक भिक्ष कर से रहा है। उनका स्वप्न यह था कि वह शैली किलाट वाहित्यिक उर्दू तथा साहित्यक वही बोली दोनों का स्थान भीवाय में महत्त कर किसी। सहात्मा वार्ष अपनी हर 'हिंदुलानी' को भाग के बेच में उक्त पारत की हिंदू सुसलमान बनता के मेल का प्रतीक समक्रते थे। यास्तव में विचार सुंदर या किंदु भारतवर्ग के पाकिस्तान तथा हिंदुलान ये दो इक्के होने के साथ महात्मा बी तथा उनके अनुवायी कांग्रेसियों का यह स्वप्न सदा के होने के साथ महात्मा बी तथा उनके अनुवायी कांग्रेसियों का यह स्वप्न सदा के लिये भार हो गया। उर्दू भाषा और लियि पाकिस्तान की राजभाग बनी, वचिंप उक्का अस्तवा पर पाकिस्तान के लालों सुक्तमान भार्यों के समान हिंदुलान में ही था—पाकिस्तान को जनता की भागायों तो पंचायी, सिपी, परती तथा बँगला है—और देवनागरी लियि में लिखी वानेवाली साहित्यक वही बोली विवास में

र्' प्रेक्सक

भारतक्षे की राजभाषा स्त्रीकृत हुई। भारत की हिंदू मुसलिम समस्या के न सुलक्ष सकने का भाषा के क्षेत्र में यह परिखाम श्रवश्यंभाषी या।

'हिंदी' शब्द का ऐतिहासिक विकास यहीं पर समाप्त नहीं हुआ, बल्कि उसने एक श्रम्य नया रूप भी धारण किया। दिल्ली मेरठ की खडी बोली के श्राधार पर लगभग १२०० से १८०० ईसवी के बीच एक श्रोर हिंदी, हिंदवी, दिकनी, रेख्ता, उर्द और हिंदुस्तानी नाम तथा कुछ भिन्न शैलियाँ विकसित हई जिनमें से खंत में 'उर्द' नाम श्रीर शैली श्रादर्श समभी जाने लगी । साथ ही इस समस्त काल में खडी बोली प्रदेश की जनता के बीच समाहत रही श्रीर बोलचाल के लिये इस बोली का प्रयोग बराबर होता रहा. यदापि इस बोलन्याल की शैली में भी भाषाविज्ञान के नियमों के श्रानुसार कुछ परिवर्तन होते रहे। इस मूल खडी बोली में कभी कभी साहित्यरचना भी होती रही. युरापि यह बोली बजभाषा श्रथवा खुवधी खादि के समकत श्रपना साहित्य १८०० ई० तक विकसित नहीं कर सकी। १६वीं शताब्दी के प्रारंभ तक पहेँचते पहुँचते ब्रजभाषा, श्रवती, भैथिली श्रादि प्रादेशिक भाषाशैलियों तथा साहित्यों की मल प्रेरणा. जिसका आधार वैध्याव धर्म, दर्शन तथा जीवन का विशेष दक्षिकोण था. सीमा होकर लगभग समाम हो गई। इसके फलस्यरूप ये भाषाएँ पहले गरा में श्रीर कक समय के उपरांत पत्र के लिये भी प्रामाहीन सी दिखलाई पहने लगीं। पश्चिमी संपर्क के फलस्करूप शेष भारत के साथ हिंदी प्रदेश में भी नए खादर्श, नई स्फर्तिः नए काव्यरूप ग्रीर नई आवश्यकताएँ आईं। कविता के साथ साथ गरा साहित्य विशेष महत्वपूर्ण होने लगा । गद्य में भी केवल ललित साहित्य ही नहीं बल्कि प्रचर मात्रा में उपयोगी विषयों के साहित्य की भी श्रावश्यकता दिन दिन बढने लगी थी। हिंदी प्रदेश के स्कलों की प्रस्तकों तथा शिक्तामाध्यम के लिये भी एक सर्वसमत भाषा की स्त्रावश्यकता थी। स्फियों के स्थानापन ईसाई मिशनरियों को भी एक टकसाली भाषाकी जरूरतथी। छापेखाने के प्रचार के साथ पत्र-पत्रिकाश्चों का निकलना प्रारंभ हस्त्रा। समस्त हिंदी प्रदेश में व्यापक प्रचार की दृष्टि से इन पत्रपत्रिकाश्चों को ब्रजभाषा, श्रवधी, बंदेली, छत्तीसगढी, मारवाडी श्चादि प्रादेशिक भाषाश्चों में न निकालकर हिंदीभाषी प्रदेश की किसी ऐसी भाषा में निकालना उचित समका गया जो समान रूप से इसके समस्त उपभाषा प्रदेशों में चल सके। १२०० से १८०० इसवी तक की ऐतिहासिक प्रश्नमी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हिंदी प्रदेश के समस्त भाषारूपों में बजभाषा के बाद यटि कोई अन्य प्रादेशिक लोकप्रिय बोली है, जिसका भविष्य हो सकता है, तो वह खडी बोली है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, दिल्ली मेरठ प्रदेश में तो लाखों की संख्या में जनता इसे जीवित बोली के रूप में बोलती ही थी, साथ ही इस बोली पर आधारित 'हिंदी', 'हिंदवी', 'रेख्ता' और 'उर्द' की धाराएँ काव्य के क्षेत्र में काफी विकलित हो चुकी थाँ। उर्दू का एक सरल रूप, किसे श्रक्तर 'हिंदुस्तानी' कह दिया जाता या, उत्तर भारत के समस्त नगरों में बंबई से कलकता तक श्रीर दिल्ली से हैदराबाद तक बंशलचाल के लिये प्रदुत्त होने लगा था। देश के नए अंग्रेजी शासकों ने भी श्राप्तीनक भारतीय भाषाश्रों में ज्यावहारिक दृष्टि से हसी को संरच्या हैता प्रारंभ किया था।

जपर्यक परिस्थिति को समभक्तर हिंदी प्रदेश के पढे लिखे लोगों का विशेष ध्यान १८०० ई० के बाद खड़ी बोली की ऋोर गया। इस बोली पर श्राधारित उर्द शैली भारतीय परंपराश्रां से लिपि, भाषा श्रीर साहित्य सभी चेत्रों में बहुत दूर हो गई थी। उसको ज्यों का त्यों प्रहर्ण करना संभव नहीं था। फलस्यरूप लड़ी बोली की एक नई साहित्यिक शैली का तेजी से विकास प्रारंभ हन्त्रा जिसके लिये भारतीय देवनागरी लिपि को ही ऋपनाया गया। इसके शब्दसमुद्द का अकाव परंपरागत संस्कृत, प्राकृत ख्रार ख्रपभ्रंश शब्दावली की कोर विकोश था. बतावि पारसी, अपनी, तकीं, अंग्रेजी, फ्रांसीसी आदि विदेशी जरम के शब्दों का भी व्यावस्थकतालमार स्वतंत्रता से प्रयोग किया जाता था। हिंदी प्रदेश की जनता ने शिका, साहित्य, शासन ख्रादि की ख्रावश्यकतात्रों के लिये खडी बोली की इस शैली को तरंत ग्रहरा कर लिया। १८०० ई० के बाद इस खड़ी बोली शैली ने तेजी से जनता के बीच बजनाया का स्थान ग्रहण कर लिया-१६ वी शताब्दी में गय के लेज में खोर २०वी शताब्दी में पदा के लेज में भी । इस शैली के प्रारंभिक निर्माताओं में स्वामी प्राणनाथ, स्वामी लालदास. रामप्रसाद निरंजनी, मंशी सदासखलाल तथा सदल ग्रिश्र का नाम लिया जा सकता है। १६वीं शताब्दी के उत्तरार्थ में इसके विशेष विकास का श्रेय भारतेंद्र हरिश्चंद खीर उनके समकालीन खन्य लेखको खीर पत्रकारी जैसे प्रतापनाराज्या मिश्र, बालकृष्णा भट्ट ख्रादि को है। समकालीन धार्मिक ख्रीर सामाजिक सधारकों में गुजरात निवासी स्वामी दयानंद सरस्वती ने संस्कृत को खोडकर खीर हिंदी को श्रपनाकर श्रार्थसमाज के द्वारा इसका विशेष प्रचार किया। २०वीं शताब्दी में पहुँचते पहुँचते महावीरप्रसाद द्विवेदी श्रीर उनके समकालीन लेखकों ने इसको श्रीर श्राधिक परिधालित किया।

एक समस्या इस नई साहित्यिक खड़ी बोली होली के नाम की थी। स्वामी द्रथानंद सरस्वती ने उसे 'आयंभाषा' नाम दिया था, किंद्र वह नाम चल नहीं सका। प्रारंभ में इकुह दिन दसे खड़ी बोली नाम से पुकारा जाता रहा किंद्र यह बास्तव में दिल्ली, मेरट प्रदेश की बोलचाल की खड़ी बोली से कफी मिल होती वारही थी। यूरोपीय लोग कमी कमी हसे 'हिंदुई' नाम से पुकारते से, अर्थात् उत्तर भारत के हिंदुओं की प्रधान साहित्यक भाषा। उदाहरखायं तासी ने अपनी

२१ प्रस्तावना

हांतहाल प्रंय में हली नाम का प्रयोग किया है। लक्षी बोली की प्राचीन साहि-श्विक शैली का 'हिंदी' नाम हल प्रकार ने लाली पा, क्यों कि रश्मी शतान्यी के उद्गेलेलक अब अपनी भाषाशैली को एकमान उद्गीमान से पुकारने लगे थे, अता 'हिंदी' की प्रधान भाषा के हावें को हिंदे से हली परंपराजन नाम 'हिंदी' को हस नई शैली के लिये अपना लिया गया। फललकर 'हिंदी भाषा' का नया अर्थ अब १४वीं रथतीं शतान्यी की लड़ी बोली की साहित्यिक शैली न होक्द रहनी दिखेल अर्थ में यह सबनिर्मित साहित्यिक लड़ी बोली हो गया और अब हशी विशेष अर्थ में यह सबन्मित हमकार से कड़ हो गया है।

#### 'हिंदी' शब्द के अनेक प्रचलित अर्थ

हा भाषारणत्या 'ईंदी' शन्द आनकत उपर्युक्त विशेष अर्थ में ही मुक्त होने लगा है। भारतीय संविधान ने भी हरे हमी अर्थ में महत्त्व किया है। किंदु भाषा-विज्ञान के अंधों में और साहित्यक अंधों में भी, हसका प्रयोग मिले जुले कुछ अन्य अर्थों में अब भी चल रहा है। ये मुख्य मिल किस प्रयोग निम्मलिवित है।

- १. सर्वसाधारण तथा डिंदी लेखकों श्रीर पाठकों के बीच 'डिंदी' शब्द का प्रयोग प्राचीन मध्यदेश खथवा हिंदी प्रदेश के समस्त आधनिक भाषारूपों के लिये होता है ग्यौर इस सबमें लिखा साहित्य हिंटी साहित्य के साम के श्रंतर्गत ग्राता है। उदाहरस के लिये यदि श्राप कोई 'हिंदी साहित्य का हतिहास' देखें तो पाएँगे कि उसमें खड़ी बोली के साहित्य के अतिरिक्त, बजभाषा, अवधी, मैथिली तथा डिंगल साहित्यों का इतिहास भी संमिलित रूप में दिया गया है। भारतीय हिंदी परिषद द्वारा १६५६ में प्रकाशित 'हिंदी साहित्य' दितीय खंड में तो उपर्यक्त भाषा-थाराश्रीं के साहित्यों के श्रातिरिक्त हिंदवी श्रथवा दक्किनी साहित्य, उर्द साहित्य श्रीर पंजाबी साहित्य के इतिहासों को भी संभित्तित कर लिया गया है। दसरे शब्दों में, हिंदा साहित्य के इतिहासीं के अनुसार मैथिलीशरण गम, प्रसाद, पंत श्रादि तो हिंदी भाषा के कवि हैं ही, साथ ही कबीर, सुरदास, तुलसीदास, जायसी, विद्यापित और डिंगल के प्रसिद्ध काव्य 'वेलि किसन इकमिशी री' के लेखक पृथ्वीराज राठीड भी हिंदी भाषा के लेखक माने गए हैं, श्रीर परिषद के 'हिंदी साहित्य' के ग्रानसार उपर्यक्त कवियों के श्रातिरिक्त ख्वाजा बंदेनेवाज, कली कतज-शाह, वजही, वली, मीर, सीदा, गालिव और गुरु नानक तथा गुरु गोविंदसिंह को भी हिंटी कवियों की सची में रखा गया है।
- २. सर जार्ज अियर्सन ने 'लिम्बिरिटक यहें आव् इंडिया' में हिंदी माथा का क्षेत्र गंगा की घाटी में पूर्व में लगभग इलाहाबाद तक ही माना है। राजस्थानी, पहाड़ी तथा विहारी को उन्होंने भिन्न खतंत्र भाषाएँ माना है। हिंदी के भी वे दो

भिक्त रूप भानते हैं जिन्हें उन्होंने एक प्रकार से दो मिलती जुलती किंद्ध स्वतंव भाषार्य भागा है। इनसे हे एक को वे 'पश्चिमी दिरी' और दूलरी को 'पूर्वों हिंदी' करते हैं। वास्तव से प्रियर्शन को इन दो दिहियों ज्यांत पश्चिमी दिदी तथा पूर्वों हिंदी भाषाओं के कोई निश्चित त्वरूप नहीं है बाक्क ये कुछ सिलती जुलती बोलियों के सपूर मात्र हैं। खड़ी शंली, हरियानी, अयवन बॉग्डर, बन, कजीबी तथा चुँदेली के सपूर को उन्होंने 'पश्चिमी हिंदी' तथा अवशी, बचेली और खुचीलगड़ी के सपूर को 'पूर्वों हिंदी' नाम रिवा है।

१. हिंदी भाषा के संबंब में नवीनतम विचार हमें १९५६ में मद्राल से प्रकाशित (जैंववेज ब्राव इंडिया' में मुनीतिकुमार वैटबी का मिलता है। उन्होंने 'हिंदी' नाम पियर्तन की करता 'पिरचमी हिंदी' की बोलियों के समृह को दिया है। इसके बोलेवालों की संख्या उन्होंने ४०-५० लाल दी है। बोल ही दूरिय प्रदेश में उन्होंने निम्मलिखित स्वतंत्र भाषाएँ –घोलियों नहीं –मानी हैं – १. मैंपिली (१-१०), २. गायावी (०-७०) १. भोज उती (२-१०), ४. कोलती ख्रयांत् प्रियर्तन की पूर्वो हिंदी (२-२०), ५. परव्याची (०-२०), ७. मध्य पराईी (०-१०), ८. एकिसी पराईी (०-१०), ६. हलवी ख्रयांत् वस्तर की मापा (०-२०)।

जो आपति धियर्नन की पश्चिमी और पूर्वी हिंदियों के संबंध में ऊपर उटाई गई है, उसी प्रकार की कटेनाई बैटबों के केवल पश्चिमी बोलियों के समूद को हिंदी कहने से होती है, अपींत हिंदी भाषा किसी एक निस्त रीली का नाम नहीं रह जाता, बीक्क मिलती जुलती पाँच बोलियों के समृद का नाम होता है।

४. हिंदी के संबंध में भारतीय विधान में हिंदी का जो ख्रम्म लिया गया है, वह का जिया स्वेश प्रीयक वैज्ञानिक तथा ज्यावहारिक है। विधान ने भारत में १४ प्रतिनिधि भाषाएँ मानी है। प्राचीन और सम्युवनीन भाषाध्यों में केवल संस्कृत को माम्यता दी गई है। चाली, प्राइतों अध्या अपभंदी को बहुत महल्वपूर्ण न सम्मक्त उनें सीमिलत नहीं किया गया है। होप १३ माणाखीं में तीन पूर्व परक पर्या प्रति की, १४, तमिल, ४, मलपालस, ६, तलपू, ७, कबढ़ और ८, मराठी परक पर्या प्रीयों भी, पर्य प्रति की, १४, प्रावा है) और दो गुंधसों कर मारत की है, १०, पंचाती श्रीर ११, कारसीयी। इन ग्यारह मालाओं के बाद दो मापाएँ होप रह बाती है, ख्रमंद १२, उर्दू और १३, विश्वी है और हो निम्मिलियत राज्ञें की राज्ञमाया माना गया है—१, हिमाचल प्रदेश, २, पंचाव (वैज्ञावि के साथ ३) ३, दिल्ली (उर्दू के साथ ), ४, राजस्थानी, ४, उत्तर प्रदेश, ६, मल्प्युवरेश, और ७, विद्वा (उर्दू के साथ ), ४, राजस्थानी, ४, उत्तर प्रदेश, ६, मल्प्युवरेश, और ७, विद्वा हिस्स। इन्ते ।

२१ प्रस्तावका

प्रदेशों में जो श्रन्य स्थानीय उपभाषाएँ श्रयवा बोलियाँ हैं उनको विधान की भाषा-सूची में मान्यता नहीं दी गई है। इस प्रकार विधान के श्रनुसार हिंदीभाषी प्रदेश की जनसंख्या उपर्युक्त राज्यों की संभितित जनसंख्या होगी, जो १६५१ की जन-गणना के श्रनुसार लगभग १६ करोड़ नैठती है।

#### हिंदी प्रदेश की उपभाषाएँ

यद्यपि विधान ने समस्त हिंदी प्रदेश में केवल एक प्रतिनिधि भाषा को मान्यता दी है तथापि ऐसा नहीं है कि इस विशाल भूमिभाग में खुन्य महत्वपूर्ण उपभाषाएँ श्रथवा बोलियाँ न हों । वास्तव में इस प्राचीन मध्यदेश श्रथवा वर्तमान हिंटी प्रदेश की बनता, विशेषतया ग्रामों में रहनेवाली, एक दर्बन से भी बाधिक उपभाषाएँ बोलती है श्रीर इनमें से कछ तो प्राचीन साहित्यिक परंपराएँ रखनेवाली भाषाएँ हैं। प्रियर्सन तथा चटर्जी आदि भाषाविज्ञान के पंडितों ने इनमें से कल को हिंदी की बोलियाँ ( Dialects of Hindi ) कहा और इन विदानों का श्रानसरमा करके भारतीय भाषात्रों से संबंधित समस्त ग्रंथों में इस विचार का समावेश हुआ। हिंदी प्रदेश की उपभाषाओं की हिंदी की बोलियाँ कहना बास्तव में श्रवैज्ञानिक है। यदि हिंदी का श्रर्थ केवल साहित्यिक खडी बोली लिया जाए तो बजभाषा, बंदेली, अवधी लत्तीसगढी अथवा मारवाडी, भोजपरी आहि को इस साहित्यक खडी बोली हिंदी की बोलियाँ मानना भाषाविज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार अशद होगा। जैसा ऊपर उल्लेख किया जा चका है, 'हिंदी' शब्द का प्रयोग पश्चिमी अथवा पर्वो हिंदी बोलियों के समझ के लिये करना भी अवैज्ञा-निक है। इन्हें हिंदी प्रदेश की पश्चिमी बोलियों श्रथवा पूर्वी बोलियों का समृद्ध तो कहा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक समूह की बोलियों में आपस में कुछ साम्य श्रवश्य है, किंत बोलियों के वर्गी श्रयता समुदायों को एक माधा कैसे कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में इन्हें डिंटी प्रदेश की उपभाषा कहना ही उचित खीर वैजानिक रशिकोगा होगा । कल साम्यों के खाधार पर इन्हें वर्गीकत खबश्य कर सकते हैं।

हिंदी प्रदेश की मुख्य उपभाषात्रों की सूची तथा उनका प्रस्तावित वर्गीकरण् नीचे दिया का रहा है :

क-विद्यारी वर्ग १-मैथिली २-मगदी ३-मोकपुरी

## हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

ख-पूर्वी वर्ग ४--श्रवधी-त्रघेली ५ -ऋतीसगढी ग-पश्चिमी वर्ग ६-खडी बोली-इरियानी ७-व्रजभाषा--क्रजीजी =-वंदेली ध-राजस्थानी वर्ग ६-जयपरी १०-मेवाती-ग्रहीखाटी ११-मेवाडी-मारवाडी १२-मालवी ङ-पहाडी वर्ग १३-गढवाली-कुमायूँनी १४-हिमाचल प्रदेश की बोलियाँ च-मिश्रित वर्ग

त्रा पर १५-भीली १६-इलवी (बस्तर प्रदेश की बोली)

हिंदी प्रदेश की उपर्युक्त समस्त उपभाषाओं में आत्यंत खुंदर लोकलाहित्य सुरिवत है। दमें अधिविवत जनता के मीशिक साहित्य की परंपरा कहा जा सकता है। यह संकलित और प्रकाशित किया जा रहा है तथा हरका आलोचनात्मक अध्ययन भी हो रहा है। वास्त्य में हिंदी प्रदेश कः उपभाषाओं में सुरिवत जीवत लोकलाहित्य के संकलात, प्रकाशन और अध्ययन के कार्य की श्रिक वह देमाने पर तथा अधिक वैज्ञानिक ढंग से करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर कार्य के लियं एक 'लोक-गशिर-म-मितिर अध्ययन बनाई थी, किंतु अपने देश में तो अववतक सरकारी सितियों के कार्य के पीखे उत्तराह, प्रेरणा और लगन की प्राय: कमी होती है। कलस्वरूप यह समिति अधी तक हर बेच में कोई विशेष कार्य कर साई थी है। अध्ययनकता हर बात की है कि समस्त हिंदी प्रदेश की एक केंद्रीय 'लोक-गशिर-समितिर' हो और हरकी शालाएँ उपर्युक्त सोलाई उपमाणाओं के प्रदेशों में होती चाहिए। इनके केंद्र इन उपमाणाओं के प्रदेशों में होती चाहिए। इनके केंद्र इन उपमाणाओं के प्रदेशों में होती चाहिए। इनके केंद्र इन उपमाणाओं के प्रदेशों में होती चाहिए। इनके केंद्र इन उपमाणाओं के प्रदेशों में होती चाहिए। इनके केंद्र इन उपमाणाओं के प्रदेशों के विशेषक लोकती के दिशी तिमाणों में रखे जा सकते हैं। विशेषक कार्य कें विशेषक विश्ववालाओं पर पोक्ष ही अधि स्वर्धी में पार्य जा विश्ववालाओं पर पोक्ष ही अधि स्वर्धी में से स्वर्धी में पार्य का पार्य के प्रदेशों के विश्ववालाओं पर पोक्ष ही अधि स्वर्धी में पार्य का पार्य के पार्य विश्ववालाओं पर पोक्ष ही अधि

२७ मस्तावना

करने वे इस प्रकार की व्यवस्था से परियाम बहुत अधिक हो सकता है। उदां-हरवायं, अवशी उपमाण तथा लोकवाहित्य का अध्ययन करने के लिये लखनक विश्वविद्यालय में, मोबपुरी के अध्ययन के लिये गोरलपुर में, हबमाणा के अध्ययन के लिये आगरा विश्वविद्यालय में, रावःधानी वर्ग की उपमाणओं के अध्ययन के लिये राबस्थान विश्वविद्यालय में 'लोक-साहित्य-समिति' प्रादेशिक केंद्र लोल सकती है। एक बार तमस्त मीलिक लोकवाहित्य, चाहे वह गय में हो अध्या पत्र में, 'देव' पर रिकार्ड कर लिया जाना चाहिए। इतके बाद इसका अध्ययन सुविधा-नुसार चलता रह सकता है।

हिंदी प्रदेश की उपर्यक्त समस्त उपभाषाएँ लोकमाबा तथा लोकसाहित्य की दृष्टि से तो महत्व रखती ही हैं, किंत कछ तो नागरिक साहित्यपरंपरा की दृष्टि से भी श्रात्यंत महत्वपूर्ण रही हैं। ऐसी मूख्य उपभाषाएँ पश्चिमी वर्ग में खड़ी बोली और ब्रजभाषा, पर्वो वर्ग में श्रवधी, ब्रिहारी वर्ग में मैथिली तथा राजस्थानी वर्ग में मारवाड़ी हैं। साहित्य में प्रयक्त होनेवाली मध्यकालीन मारवाड़ी की ही डिंगल का नाम दिया गया था। उपर्यंक्त समस्त भाषात्रों में प्रधानतया पदा साहित्य मिलता है. यदापि करू गदा साहित्य भी लिखा गया था। हिंदी प्रदेश के मध्ययगीन साहित्य की मुख्य प्रेरणा धार्मिक थी श्रीर उसमें भी भक्ति श्रादोलनों के फलस्वरूप श्रिधकांश साहित्य की रचना हुई । सधकडी खडी बोली में लिखनेवाले कवीर, ब्रजमापा में लिखनेवाले सुरदास, मारवाड़ी की प्रसिद्ध भक्त गायिका मीरा, श्रवधी में लिखनेवाले जायसी श्रीर तुलसीदास, तथा मैथिली में पदरचना करने-वाले प्रसिद्ध संस्कृत लेखक विद्यापित के नामों से समस्त हिंदीसंसार श्राच्छी तरह परिचित है। इन उपनाषात्रों की ये साहित्यिक परंपराएँ वर्तमान काल में भी चीग रूप में चल रही हैं किंत इन समस्त उपभाषात्रों के लेखकों की प्रतिभा का मरूप माध्यम श्राव साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी हो गया है । भारतेंद्र, प्रसाद श्रीर प्रेमचंद की मातुभाषा भोजपरी थी, महावीरप्रसाद द्विवेदी श्रीघर पाठक तथा मिश्रबंधक्कों की श्रवधी थी, पंत की मातुभाषा कुमायँनी है, मैथिलीशरण गप्त तथा व दावनलाल वर्मा की बंदेली है, किंत इन सबने शिष्ट साहित्य के माध्यम के लिये साहित्यक खड़ी बोली हिंदी को खपनी रचनाओं के लिये खपनाना उचित समभा ।

#### हिंदी तथा हिंदी प्रदेश की उपभाषाओं का अन्योन्य संबंध

हिंदी तथा हिंदी प्रदेश की उपभाषाओं के श्रन्थोन्य संबंध के विषय में प्रायः दो विरोधी विचारधाराएँ मिलती हैं। कुछ लोग ऐसा समक्षते हैं कि जैसे जैसे इस प्रदेश में शिक्षा का प्रसार होगा वैसे वैसे उपभाषाओं को लोग छोड़ते बाएँगे श्रीर चीरे परि एक उसय ऐसा झाएगा कि एकमात्र वाहित्यक खड़ी बोली हिंदी ही समस्त हिंदी प्रदेश में रह बादगी झीर मार्दशिक उपभावाएँ लुप्त हो वाएँगी। वास्त्रम में हतने वह प्रदेश में रह करोड़ जनता के बीच भाषा का एक ही मानक रूप खलान तथा प्रादेशिक रूपों का नड़ हो बाना भाषाविज्ञान के विद्यांतों के खद्रवार संबन नहीं है। संसार के किंदी मानक स्वाप्त का नहीं है। संसार के किंदी मानक स्वाप्त का नहीं है। विद्यार के किंदी मान के स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त हों। विन देशों में साइरता लगभग शत-प्रति-शत तक है उनमें भी देश के फिल भिक भागों में 'पेता झाव' (Patois) क्रायांत्र प्रादेशिक प्रमाण बोलियों मी बोली वार्ती हैं। क्रायिक स्वाप्त वार्ति हैं। आप के सिंचा, शासन ख्रादि का माण्यम नन बाने से उपभाषाओं पर उसका पर्योग्त प्रमाल क्षत्र य

एक दसरी विचारधारा इस प्रकार की भी रही है कि हिंदी प्रदेश की प्रत्येक उपभाषा का ऋषने प्रदेश में उसी प्रकार उपयोग होना चाहिए छीर उसका वही स्थान रहना चाहिए जैसे भारत के श्रन्य भाषाप्रदेशों में उन प्रदेशों की भाषा का है। उसरे शब्दों में, भारतीय संविधान में १४ प्रतिनिधि भाषात्रों के स्थान पर १४+१६ स्रर्थात ३० भाषाएँ स्वीकृत होनी चाहिए । इस प्रकार का स्रांदोलन हिदी प्रदेश में पर्वी तथा पश्चिमी सीमांत प्रदेशों श्चर्यात मिथिला श्चीर मारवाड से प्रारंभ हन्ना था। भारतवर्ष के कुछ ग्रन्थ भाषाभाषी भी जिनके भाषापरिवार एक श्रयंत्रा श्रिधिक से श्रिधिक दो तीन भाषा इकाइयों के हैं, हिंदी प्रदेश की १६ उप भाषात्रों का विशाल संमिलित परिवार देख नहीं पाते और वे हिंदी प्रदेश के यह विचारधारा रखनेवाले वर्ग को बराबर प्रोत्साहित करते रहे हैं। भोजपरी खाटि कई उपमाधा प्रदेशों के लोगों को यह सममाया गया कि संमिलित भाषापरिवार में तुम्हें कह ही होगा, दबकर रहना पढ़ेगा, श्रत: श्रपना घर श्रालग क्यों नहीं कर लेते। लोकगीत, लोककथाएँ ऋथवा काव्यरचना की बात भिन्न होती है। किंत व्यावडारिक दृष्टि से हिंदी प्रदेश की समस्त १६ भाषाश्रों में ज्ञान विज्ञान से संबंधित ऋसीम ऋाधनिक साहित्य विकसित करना सरल नहीं है। इसमें जितनी जनशक्ति श्रौर धनशक्ति लगेगी श्रौर जितना समय लगेगा उसपर विस्तार से विचार नहीं किया गया है। साहित्यिक हिंदी को संभिलित शक्ति से विकसित करते में सबका हित है।

बास्तव में उचित मार्ग मध्य का है, और उसी का अनुसरण करना अंपरकर होगा। प्रत्येक उपभाषा को अपने प्रदेश में बनी रहने और विकस्तित होने के संबंध में कोई भी वाचा नहीं होनी चाहिए। उसके लोकसाहित्य तथा शिष्ट साहित्य की पूर्व रचा होनी चाहिए, उसका संकतन किया जाना चाहिए, अध्ययन होना १६ प्रस्तावना

वाहिए और पठनपाठन के पूर्ण सुभीते होने चाहिए। किंतु हिंदी प्रदेशों के राज्यों, कचहरियों तथा हाइंकोटों आदि में शासन की भाषा के रूप में, स्कूल, कालेख तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में तथा पत्रपत्रिकाओं की प्रधान माधा के में केवल लाहिएक हिंदी को ही चलाना उचित और हितकर है। दूचरे शस्पें में भाषा संबंधी को स्थित आव चल रही है उसी को सुदह करने का यब होना चाहिए।

यदि भारतवर्ष के पुराने हतिहाल को देला जाए तो मध्यदेश में हर प्रकार की माया संबंधी स्थिति स्वरा से चलती आहे हैं। वैदिक काल से अपभंश काल तक हत प्रदेश में अनेक प्रादेशिक भाषाकर रहे, साथ ही हन क्यों में वे एक को समत मध्यदेश की प्रतिनिधि भाषा के रूप में भी माना जाता रहा। मिल मिल कालों में वैदिक भाषा, संस्कृत, पाली, शौरतेनी प्राकृत तथा अवहह इसी प्रकार के प्रतिनिधि भाषाकर थे; यहाँ तक कि सुल्तानों और सुगलों के साम्राज्यकाल तक में हिंदी प्रदेश की जनता की प्रतिनिधि साधि एक कमाया ही थी। यह मी पेतिहाशिक साथ है कि सप्यदेश की यही प्रतिनिधि साहित्यक भाषा स्वत्य भारतवर्ष की भी प्रतिनिधि साहित्यक भाषा रही है। वैदिक भाषा, संस्कृत, पाली, शौरतेनी प्राकृत, अवहह तथा प्रकाशा, मध्यदेश की प्रतिनिधि मायाएँ होने के साथ साथ समस्त भारतवर्ष की भी अपने अपने काल में प्रतिनिधि मायाएँ होने के साथ साथ समस्त भारतवर्ष की भी अपने अपने काल में प्रतिनिधि मायाएँ होने के साथ साथ समस्त भारतवर्ष की भी अपने अपने काल में माहित्यक हिंदी, हिंदी प्रदेश की प्रतिनिधि प्रावाहित्यक की सुवन भाषा होने के साथ समस्त भारतवर्ष की भी अपने अपने काल में साहित्यक हिंदी, हिंदी प्रदेश की प्रतिनिधि प्रावाहित्यक की सुवन भाषा होने के सुवन करना होने के साथ समस्त देश की भी राजनाया स्वीकृत हो तुकी है।

उपनापाओं का यक विभिन्नत भागापितार है कि हिंदी प्रदेश की मिलती जुलती १४, १६ उपनापाओं का यक विभिन्नत भागापितार है कियमें आधुनिक काल में स्वयं मिलत भागापितार के हिन्दी आधुनिक काल में स्वयं मिलत के स्वयं में नाहिश्यक कहा ने लोगी हिंदी के हिस परिवार की मुलिवा के रूप में जुन लिया है। हिंदी भागा हुव प्रकार हुए विभिन्नत परिवार की प्रतिनिधि भागा मात्र है। हुत भागापितार के प्रत्येक अन्य प्रदस्य का अपना व्यक्तित है तथा अपने तेत्र में उपका अपना स्वर्तन स्थान है। किय प्रकार भारतवर्ष के ११ भागापरेशों में अंतरराज्य तथा केंद्रीय कारों के लिये हिंदी की राजभागा के रूप में जुन लिया गगा, ठीक उर्जी प्रकार कोट येमाने पर हिंदी प्रदेश के हुन १६ उपभागा के प्रदेशों ने मिल मिल उपभागायों के प्रतिनिधि के रूप में भी हिंदी को प्रवास हिंदी परेश की उपभागायों के प्रतिनिधि के रूप में भी हिंदी को प्रवास हिंदी परेश की उपभागाओं के प्रतिनिधि के रूप में भी हिंदी को प्रवास हिंदी परेश की उपभागाओं के प्रतिनिधि के रूप में भी हिंदी को प्रवास हिंदी परेश की उपभागाओं के प्रतिनिधि के रूप में भी हिंदी को प्रवास हिंदी परेश की उपभागाओं के प्रतिनिधि के रूप में भी हिंदी को प्रवास हिंदी परेश की उपभागाओं के प्रतिनिधि के रूप में भी हिंदी को प्रवास लिया है।

## प्रथम खंड हिंदी च्वनियाँ तथा उनका इतिहास

# हिंदी ध्वनियों का वर्णन दृष्टकोण और परिचय

# हिंदी ध्वनियों का वर्णन

#### दृष्टिकोख और परिचय

६ श्राधितक हिंटी ध्वतियों के विकास का मल रूप हमें वैदिक तथा संस्कृत के प्राचीन व्यनिसमृह में मिलता है। तदनंतर उनके विकासक्रम का आमास पालि. प्राकृत तथा श्रापनंशों में पाया जाता है। परंत किसी विशेष व्यनि के विकास के विविध रूप एक क्रम से इन सबमें निश्चय ही पात्र हों. ऐसी बात नहीं है । वस्तत: पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में बिहार तक तथा उत्तर में हिमालय प्रदेश से लेकर दक्किण में राजस्थान श्रीर मध्यप्रदेश तक का जो विस्तीर्ण भूभाग श्राज हिंदी-भाषा-भाषी जनसमह का केंद्र है, उसमें किसी निश्चित काल में जनसाधारण की सामान्य बोली के रूप में प्राकृत या श्रापक्षंश का कोई एक ही श्रामित्र स्वरूप तो प्रचलित नहीं था । विभिन्न प्रदेशों में प्राकृत तथा श्रापकंश के विविध रूप थोडे बहुत श्रंतरों के साथ व्यवहत थे। उनमें भी बोलचाल के जो रूप प्रचलित रहे होंगे. जिनसे हिंदी तथा श्रन्य श्राधुनिक भारतीय श्रार्थभाषाश्रों का विकास हश्रा, उनका कोई विश्वस-नीय प्रमाण प्राज उपलब्ध नहीं है। व्याकरणों तथा लिखित ग्रंथों में उनके जो रूप मिलते हैं. उनका संबंध उनके परिमार्जित साहित्यिक रूपों से है। इसके श्चतिरिक्त सैकडों वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में व्यवह्नत बोलचाल के रूपों में पारस्परिक श्रादान प्रदान श्रीर मिश्रस निर्वाध गति से होते गए हैं। हिमालय श्रीर विंध्याचल के बीच इस विस्तृत भसंद में किसी दर्लंच्य भौगोलिक विभाजनसीमा का अभाव था। इसके ऋलावा एक ही प्रदेश कभी इस राज्य का खंग रहातो कभी उस राज्य का । साधुसंतों श्रीर फकीरों की रमती हुई मंडलियाँ तथा उनकी लोकप्रिय बानियाँ, दर दर के भारतीय तीर्थयात्रियों के आवागमन, व्यापारिक तथा वैवाहिक संबंध विशाल सेनाश्रों का अतिक्रमण, घमते हुए चारणों और भाटों की लोक-गायाएँ तथा भ्रमशाशील क्यावाचकों के प्रवचन बोलचाल की भाषात्रों को बराबर स्वाभाविक सिश्रस की प्रक्रिया द्वारा प्रभावित करते रहे हैं। यह सिश्रस या भाषायी समन्वय एक प्रवल तथा व्यापक केंद्राभिसारी एवं श्रादशोंन्सल प्रवृत्ति से श्रनुप्राशित था । फलतः एक सांस्कृतिक लोकभाषा के रूप में हिंदी का उत्तरोत्तर विकास होता गया। इसी कारण ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी का संबंध किसी निश्चित काल की किसी एक विशेष प्राकृत या ऋपभ्रंश के किसी एक विशेष रूप से जोडना संभव नहीं है। उसमें एक ही साथ विभिन्न बोलियों की ध्वनियों के विविध रूप प्रचरता गया है। हिंदी में व्यवहृत इन अनेक दिशाओं से आई हुई देशी या विदेशी व्यनियों को संकेतित करने के लिये कुछ विशेष चिह्नों का प्रयोग किया गया है, जिनकी सूची प्रारंभ में दी गई है।

- ५ ४. किसी भी भाषा के व्यतिसमूह का विवेचन करने के लिये उनकी व्यवस्था को हमें दो कोटियों में विभाजित करना पहता है:
- (१) उसका स्वनिर्मात्मक पद्म, जिसके श्रंतर्गत उसके स्वरों श्रौर व्यंक्तों का विचार किया जाता है।
- (२) उसका रामात्मक पत्न, बिलके श्रंतगीत सुरीं या स्वरीं के श्रारीह-श्रवरोह, बलापात, भाषा, संपि श्रादि का विचार किया बाता है। प्वानि के वे समस्त तत्व जो उनके किसी एक उच्चरित खंड में ही सीमित न रहकर उपरि-लंडातमक प्रभाव २०क करते हैं, ब्रायांत्र श्रानेक खंडों पर एक ही साथ कु। से जाते हैं श्रीर उन्हें श्रापो गंग में रंग दें हैं उनके रामात्मक स्कर्ण के श्रंग हैं।

#### हिंदी का स्वनिर्मात्मक पन्न

- § ५. जिनिविज्ञान के अनुसार सामान्य उच्चारण की दृष्टि से स्वर ऐसी संगोप (अथना फुलफुलाइटवाली) जानी है, जिनके उच्चारण में बुलिविज्ञ दरावर जुला रहता है और गोपर्वतिश्रों से उत्तर किसी प्रकार के श्रुतिगम्य संगर्य के बिना भास निर्वाण गति से मुलकुल्यर प्रतिस्वनकों है, असनी तथा कभी कभी नासिका के भी संकोच विकाच द्वारा परिण्यत होता हुआ इस प्रकार गाइर निकलता जाता है कि उच्चों एक विशेष लक्ष्ण या नाद का संचार ही जाता है, जिससे एक स्वर किसी दूसरे स्वर या व्यंजन से भिन्न सुनाई पहता है, जैसे 'अर', 'इ' अथवा 'य' से 'ए', 'आं' अथवा 'उन' भिन्न प्रतीत होता है।
- ६. इसके विपरीत व्यंकन के छातगंत वे सभोप या छायोग जानियों आती हैं को मुख, नासिका या फंट में आवसागं के पूर्वा या छायूंग अवरोध के द्वारा कनती हैं। यह छवरोभ या संकोच मुखविवरस्थ उच्चारखस्थान के किसी विशेष भाग में विश्वास्वारि करवों के द्वारा संवत्र होता है।

#### हिंदी स्वर

५०. दिंदी में निम्मांकित लिपियाहीं द्वारा अंकेतित स्वर ध्वनियाँ प्रयक्तित है। यहाँ बीकोर कोडकों में मामायिह तथा हुन कोडकों में सामान्य ध्वनियों के विशेष रूप संकेतित कर दिए गए हैं, जो संस्थानों के रूप में प्रयचा हिंदी के स्थानीय उच्चारणीं या कुछ विशेष शब्दों में ही सीमित हैं: ते खपना प्रभाव छंकित करते गए हैं। खतः उसकी प्वनियों के विकास को समझने के लिये इस भूमाग की विशेष बोलियों की प्यनियों का प्यान रखना खावरवर है। इसके खतिरक पुरु दिख्या में भी 'दिक्तती' के रूप में 'दवें 'दर्ग देवा देव है ही हिंदी का प्रचार था। खाव भी 'दिक्ती को बोलनेवाले हिंदू मुस्तमान पर्यात संख्या में पाए जाते हैं। इसी विचार से खपने इस विवरण में गढ़नाली, कुमार्जेंगी, राजस्थानी, ज्ञजभाषा, खबरी, भीजपुरी, मैथिली, दिक्लनी खादि प्रमुख बोलियों और देवीय उपभाषाओं की जिनयों का भी प्यारथान निर्देश किया गया है। उनकी विशेषताओं को समसे विना हिंदी की विशेषताएँ यथावत् नहीं समस्री वा स्वर्ती।

- ६२. स्थानीय बोलियों की ध्वनियों की विभिन्नता के कारण हिंदी के उच्चारता में भी प्राय: स्थानीय भेद पाए जाते हैं। मैथिली, मगही या भोजपरी क्षेत्र में बोली जानेवाली डिंटी से पंजाब, दिल्ली, राजस्थान या दक्खिन में बोली जानेवाली हिंटी की ध्वनियों में खंतर होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न गाँवों और नगरों में बोली जानेवाली श्रथवा समाज के विभिन्न रूपों या बर्गों में व्यवस्त हिंटी के उचारण में भी भेद है। परंतु अब हिंदी के समान विकासमान तथा देश के विभिन्न प्रदेशों और वर्गों में फैलती जानेवाली भाषा के अनेक भेटों में ने किसी एक मेट या किसी वर्गविशेष श्रयवा स्थानविशेष में प्रचलित रूप की ही एकमात्र श्रादर्श मान बैठना ठीक नहीं होगा। साथ ही यह भी ठीक है कि विस्तीर्थ भूभागों में प्रचलित किसी भी भाषा में ग्रानेक मेदों के शीच उसका एक बहजवसंगत आदर्श रूप भी होता है। ऐसी दशा में ऐसे ऋछ सहज, स्थानीय और स्तरीय अंतरों के रहते हए भी हिंदी उद्यारण का आदर्श रूप यदि आज कोई माना जा सकता है तो यह वही रूप हो सकता है जो अधिक से अधिक व्य वहारिक तथा व्यापक समा-नता के साथ इन विभिन्न प्रदेशों की शिव्वित, शिष्ट जनमंडली में प्रचलित है। उसी समान रूप को यहाँ विवरण का मख्य श्राधार बनाया गया है। इस चाहें तो उसे 'शिष्ट डिंटी' के नाम से श्राभिडित कर सकते हैं।
- 5 रे. शिचित जनमंत्रली द्वारा जो हिंदी बोली जाती है, उसमें ऋरवी, कारती तथा तुर्की के अनेक आगत राज्यों के साथ कुछ निदेशी व्यत्तियों का भी प्रायः अवदार होता है। हालिस संस्कृति के प्रमाव ने हिंदी की जो एक विशिष्ट की जी उर्ज के रिवेश की जी राज कि रिवेश की जी राज कि रिवेश की जी राज की राज क

(१) शुद्ध स्वर-

(२) संध्यद्धर स्वर---

ये सभी स्वर सानुनातिक श्रीर निरनुनातिक दोनों ही रूपों में व्यवहृत होते हैं।

\$ ८. उपर्युक्त सूची में हमने संस्कृत वर्णामाला के 'ऋ', 'ऋ' श्रीर 'लू' दम तीम त्यरों का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि हमका उच्चारण हिंदी में स्वरों के कर में मही होता । संस्कृत के तत्तम मन्दी में 'ऋ' लिखा तो जाता है, पर उत्का उच्चारण 'रि' के रूप में ही होता है, जैदे—'ऋगि' ( रिगि ), 'कृष्ण' ( क्रिया ), 'क्षाचा कंपमान जिक्का ते लीं कुणीं कर्पाय कंपमान जिक्का ते लीं हिल्या' अंचन के रूप में होता है, पर संपर्य कींग्र संवत्त में होता है, जिसे 'क्ष्या' के स्थान पर 'क्षाच्याती में मी 'श्रूर' का उच्चारण 'दे जैवा होता है, पर संपर्य कींग्र संवत नहीं होता, जैवे—'क्षि' ( ऋगि ), 'क्रुणा' ( ऋष्ण ) । मराठी में इसका संपर्यं, मूर्णन उच्चारण होता है और श्रोद शिवत हैं । जैवे—'क्षि' ( ऋगि ), 'क्युणे ( ऋष्ण )। पर श्रीधिवत लोग इसके स्थान पर 'रि' का उच्चारण करते हैं, जैवे—'रिशि', 'तिन'। दीर्व 'ऋ्ष' तो संस्कृत में मी केवल साइद्यस्तृत्वक के रूप में भववत पर, जो दितीया तथा पत्री बटुवचन के रूपों में ही प्रयुक्त या, जैवे—'पितृत', 'तिवृणाम'। 'लृ' भी वैदिक या संस्कृत में केवल एक शाद 'स्लूट', में पाणा जाता हैं।' 'लृ' भी वैदिक या संस्कृत में केवल एक शाद 'स्लूट', में

'ऋ' और 'लु' वैदिक तथा संस्कृत में भी संभवतः पार्श्विक व्यंजन ही वे स्नीर स्वरों की शेणी में केवल इसलिये गिने जाते थे कि उनमें वर्ण बनाने की समता थी।

१ दे० पाखिलि : अध्याध्याधी---१. ३. ६३ और ७. २. ६० तमा कात्यायन : वार्तिक---२.१.१३।

मध्ययग के उत्तरकाल में ध्वनियों और व्याकरण का और भी अधिक विकास पाया बाता है। संयक्त व्यंबनों के समीकरण के कारण जो व्यंबन का दित्व (दीर्थत्व) श्रादिकाल से प्रारंभ हन्ना था और मध्यकाल में चरम सीमा को पहुँच चुका था, श्रव एकत्व ( इस्वत्व ) की श्रीर चलने लगा ( प्त, क्त>त>त ) श्रीर प्रतिकार स्वरूप उससे पूर्व का हस्य स्वर दीर्घ होने लगा। यह प्रवृत्ति स्राध-निक युग में पूर्ण रूप से पाई जाती है। पर इसका आरंभ मध्ययुग के उत्तरकाल से ही हो गया था। प्रत्ययों में व्य-स्य-स्म की जगह ह ( संतहो < सन्त्रस्य. वर्डि < वस्ति < वस्ति न् ) मिलता है। प्रत्ययों के न, ख, म की जगह अनुस्वार भी श्रा गया (रापं < राजेश ८ राजा, प्रकट र प्रकामि ), शब्द के स्रंत का दीर्घ स्वर हस्य हो गया (सेवा > सेव. मानिनी > माणिजि ) श्रीर श्री. ए का उ. ह ( पुत्तो > पुत्त, घोर > धारि )। संज्ञा श्रीर किया के रूपीं की जटिलता श्रीर भी कम हो गई। प्रथमा और द्वितीया विभक्तियों के रूपों में निकटता आ गई (पुत्त एक वरु, पुत्त वरु वरु) इसी तरह पत्री आहेर सप्तमी के एकवचन में (पर पुलह ए० व०, पुलहं व० व० पुलहिं) प्रतिकार रूप परसर्गों का प्रयोग जारी हुआ। किया में भी प्रायः वर्तमान काल ( लट् ), सामान्य भविष्य ( लट् ), आजा ु लोट्) के ही रूप पाए जाते हैं, अन्य सब लकारों के रूप लुप्त हो गए। भूतकाल के लिये निषा का व्याभ्य मनीश में लिया जाने लगा।

उत्तरकाल की भागा को सामान्य रूप से अवश्रंश नाम दिया गया है। कालि-दास की विक्रमोनंशीय में अपनंश के कुछ पय मिलते हैं। दंडी (ई० व्यर्ध सर्वी के समय ने अपनंश का काल्य में थोड़ा बहुत प्रयोग होने लगा और यह हिंदी, मराठी आदि आधुनिक भाषाओं के प्रयोग के पूर्व तक आरी रहा। विचापति उनकुर ने वहाँ मैथिली में अपने अमर शब्दों की रचना की है, वहाँ साथ ही साथ कीतिलता कैता गुंदर मंग अपने अमर शब्दों की रचना की है, वहाँ साथ ही साथ कीतिलता कैता गुंदर मंग अपनंश ए अवस्ट्र ) में लिखा है। प्राइतस्ववेंच के रचिता प्राक्षंत्र ने अपनंश का नागर, उपनागर और जानव में विनाम किया है। नागर गुंवरात का, नावड सिंध का और उपनागर हन दोनों के बीच का प्रदेश समका बाता है। इतना निभय समकता चाहिए कि जिन प्रांतों में प्राइतें बोली बाती थी उनमें ही उत्तरकाल में उन सब प्रांतों की अपनंशों का प्रयोग होने लगा। इन सबसें शांरवेंनी अपनंश का प्रयोग प्रायः समस्त भागों के साहि-दिवक रूप में पाया बाता है। इतमें आया उत्तर साहित्य विशेषत्या विरतों और कपांक्षी के रूप में है वो धीर भीर प्रकाशित हो रहा है।

मध्यपुरा के उत्तरकाल तक झाते झालो गाचीन पुरा की भाषा में वयेश मेद पढ़ गया या। प्राचीन युग में कुछ परिस्थितियों में देख थंबन गूर्फन्य होने लगे वे। यह प्रश्चित वहती वदती मध्यपुरा के उत्तरकाल में चरम तीमा को पहुँच गई। प्राचीन युग में गीतालम हारराशत या, हसके स्थान पर बलावात नम्पयुग के झारि

पश्च

**ऊ-स**त

ਤ–ਬੁਰਜ਼ੀ

श्री-श्रोस

श्रा-राम

(श्रा )-श्रांसार

काल में ही आ गया था। यह बलायात प्रायः उपका के अव्हर पर पहता था। सण्युया में आपंत्रायाओं और वोलियों में परस्तर ग्रम्यों का आदान प्रदान होता रहा। इसका सर्वोत्तम उदाहरण गंध्यायाओं शब्दों में मिलता है। द्वाविह आदि देशी भागाओं ते भी ग्रम्य निसंकीच लिए जाते रहें। संस्कृत के भांदार से जब आवश्यकता हुई, शब्द ले लिए राए और एक ही शब्द के तत्मन, अर्थतत्मम और तद्भव करों की प्रमुरता हो गई। वंस्कृत में भी मण्युमा की भागाओं से बर, नापित, पुत्तिकका, भट, भष्टारक, छात आदि कुछ शब्द भाष्ट भाषा किए। विदेशी भागाओं के आयंगामाओं में बराबर थों के बहुत शब्द अव्या दि हैं और यहाँ की जिनमों के साम चूल बैठ जाने पर छुल मिल गर हैं। इस ज्यनिज्ञ के कारण ही हासिह, मुंडा आदि पितारों के अथवा विदेशी भागाओं ने आर एहए रास्त्रों को स्वास्त्र विक आयं गब्दों ने स्वास्त्र ने स्वास ने स्वास्त्र ने स्वास्त्र ने स्वास्त्र ने स्वास्त्र ने स्वास्त्

\$ ६/ हिंदी के शुद्ध स्वरों के स्थान को नीचे के चित्र में इंगित किया जा रहा है। अनुनासिक तथा महाबाख्युक स्वरों का स्थान भी प्रायः वही समक्षना चाक्रिप को अनुनासिक स्वरों का दिया गया है:

| श्रप्त | सन्याम केंद्रीय सप्यास्थ्र | संवृत | ई-सीता | १-सितार | प्र-विवार | प्र-वेवा | संवृत | (श्र)-स्वप्ता

श्चर्ध-विदृत -----विदृत

चित्र-१

कुत को को में दी गई व्यक्तियाँ मेदक नहीं है। राज्यांतर्गत रिवर्ति के अनुसूत स्तक। निवसन कोता है। § १०. ग्रॅंगरेजी से श्रागत शब्दों में निम्नांकित श्रांतिरिक स्वर ध्वनियाँ भी स्वबद्धत होती हैं:

(१) शुद्धस्यरः

र्चॉ[ॉ]

(२) संध्यद्धरस्वरः

श्राय[ाय]

े ११. उपर्युक्त रूपों के श्रातिरिक्त हिंदी प्रदेश की बोलियों में कुछ विशेष व्यक्तियों भी पाई जाती हैं, जिनको नीचे श्रंकित किया जा रहा है:

बोलियों में मिलनेवाली इन प्वनियों के स्थान का खंकेत निम्नलिखित चित्र में किया बारहा है। इनके अनुनासिक रूपों का स्थान भी वही है को अनुनासिक रूपों का। कोष्ठकवद प्वनि अँगरेशी से आगत शब्दों व्यवहृत होती है।

चित्र-२

|              | श्रम                                                     | मध्याप्र | केंद्रीय | मध्यपश्च                 | पश्च                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|------------------------------------------|
| संदृत        | हु–श्रागि<br>(श्रव∘)                                     |          |          |                          | डु- मधु (श्रव∘)                          |
| श्चर्यसंद्वत | ए-काईस्<br>(श्रव०)                                       |          |          |                          |                                          |
| श्चर्धविद्यत | ए-केसी<br>(ब्रज)<br>ए'-जाहिरे<br>जागत-सी<br>वसुना (ब्रज) |          |          | र्श्व-म्रोर्ख<br>(निमा॰) | ओ-लायो (बज)<br>आ'-बजाइवा'<br>(बज)        |
|              |                                                          |          |          | ग्रॅ-चलवॅ<br>(भोज०)      | {श्रॉ}–कॉलेब<br>श्रां−श्रांरा<br>(मैपि∘) |

#### हिंदी व्यंजन

5११, हिंदी में प्रचलित व्यंबन ध्वतियों को निम्नलिखित लिपिचिहीं द्वारा संकेतित किया बाता है। कोष्ठकों में वे विशेष ध्वतियों संकेतित की गई है, बो किसी व्यति के स्थितिवन्य रूपांतर या संस्वन के रूप में व्यवद्वत हैं श्वयवा कुछ स्थानाय उच्चारलों के कतियय शन्दों और बोलियों में ही सीमित हैं।

- ्र ११. इनमें से निम्नलिखित व्यंजन श्रानाच स्थान में ही प्रयुक्त होते हैं:—क्,ज़्ह,ज़,ख,न्हु,,म्ह,ड़,,ढ़,(ट्रु), हहू,(ट्रु),:।
- १ १४. विदेशी भाषाओं से आगत शब्दों में कुछ शिवित व्यक्तियों द्वारा उद्यप्ति निम्नलिखित ध्वनियाँ भी उल्लेखनीय हैं:

\$ १५. इन भ्वनियों का वर्गीकरण निस्तिलित प्रकार से किया जा सकता है: बाबा प्रकार के स्वाधार पर

( ख ) श्ररूपप्राण महाप्राण

<sup>ै</sup> इस वर्गीकरण के अनुसार स्वर सभी अल्पनाण है। अध्य ध्वनियों की तैचिरीय प्राक्तिग्रास्त्र के अनुसार महाप्राण के अनुसंत रखा वा सकता है।

नह, फ, म, मह, (्रह), (लह), ह, [:], ख, फ़, म

श्राभ्यंतर प्रयक्त के श्राधार पर

(क) खुट—इतमें स्वर्ध और नारिका व्यंक्षन संभितित हैं। स्पर्श संपर्श व्यंत्री कृतियों को भी इत्री के श्रेतगैत रलकर वर्णन किया वा सकता है। स्पर्श व्यंत्रनों को पाँच वर्गों में विसक किया जा सकता है:

> स्पर्श व्यंजन—क्रवर्ग—क, ल, ग, घ, रू चवर्ग—च, छ, ज, भः, ञ (स्पर्शतंबर्षी) टवर्ग—ट, ट, ङ, इ, स तवर्ग—त. म. द. प. न

पवर्ग-प, फ, ब, म, म इनमें रू, (रुह्), ज, ख, न, न्ह, म, म्ह नासिका व्यंजनों की कोटि में धाते हैं।

- ( ख ) ईषत्सपृष्ट—इसमें उत्त्वित ( इ, इ) ग्रांतःस्थ ( य, व ), लष्यापात ( र, रह ) पारिवक ( ल, लह ) संमिलित है ।
- (ग) ईपद्वितृत्त—इसमें संघर्षी श्रीर महाभाष्य के श्रनुसार ऊष्म ध्वनियाँ भी श्राती हैं,।ये निम्नलिखित हैं:

( वृ ), श, प, स, ह, [ : ], ख, ग़, ज़. फ़, मृ

हे १६. हमने अपने वर्गीकरण में नह, न्द, रह और हह को शुद्ध महाप्राण कांकों में सीमिलत किया है, वयि परंपरागत वर्षीवन्यास में इनके लिये हुमक् क्षेत्र नहीं है। कुछ वैपाकरणों ने इन्हें संयुक्त व्यंवनों की कोट में रखा है, किंद्र अन्यास्त्रक हिंदे हमके उचारणों में वह शक्तिमचा नहीं मिलती को हिल तथा अन्य संयुक्त व्यंवनों में होती है और ये पूर्ववर्ता अव्हों को 'स्थानतः'

१ दे के काम : प मामर क्षेत्र द हिंदी लैंगनेज, ए० ७

दोर्थता भी नहीं 'प्रदान' करते।' इनका उचारण झन्य महाशाया व्यंबनों शे भौति एक ही प्रयक्ष में होता है और उन्हों के समान ये भी अपने अल्पप्राया सक्षातियों (न, म, र और ल) के साथ सुग्मबद्ध हैं। इनका समानांतरण इस प्रकार किया वासकता है:—

न—न

H-15

र—्र**ह** ल—ल्ड

हिंदी में इनका आर्था प्रयोग नहीं होता। इन्हें न, स, र और लाके रामान्यक सेट के रूप में सहसा किया जासकता है।

् १७. उचारण के स्थान श्रयवा उचारणावयवों की सापेच स्थिति के अनुसार हिंदी को पीछे से आगे की और इस प्रकार निर्देष्ट किया का सकता है।

कंड्य, तालब्य, मर्थन्य, वस्त्र्य, दंत्य, दंतीष्ड्य, द्वीष्ट्य।

कंठ्य के पहले विदेशी शब्दों में प्रयुक्त विद्वामूलीय का का स्थान आयता है। इस कम से इन सभी व्यंबन ध्वनियों का वर्गीकरसा प्रयक्त तालिकाचित्र में दिया बा रहा है। इनमें से प्रत्येक व्यंबन का वर्शन आयो किया जायगा।

#### तालिका चित्र

प्रस्थेक स्वर ध्वनि का वर्णन

#### ষ

५ १८.. यह कर्षविष्टत हुन्त मध्य स्वर है। उन्कृद श्रव्यों में क्रयना मुक्त प्रका-खरों के ज्याराय में बिह्न का अध्य भाग केंद्रीय स्थिति से घोड़ा पीड़े की श्रोर विचा रहता है श्रीर बिह्ना लगममा अर्थविष्टत स्थिति तक उठती है। झोठ उदाखीन स्थिति में रहते हैं। स्वरतिश्यों का कंपन होता रहता है श्रीर कोमल तालु का

भे केशत कुछ दने पिने तद्वय करों में मृत ह हे चुरुपत न्द्र और का से म्युप्तक म्द्र के उखात्व में ध्या संयुक्त ध्येनतों के समान पूर्वचर की स्थानतः दीर्यंता तथा अधिक शक्ति का प्रयोग पाता बाता है, बैसे, विज्ञद ( ८ चिड), ग्रम्ब ( ग्रफ्क)। यस्तुतः म्यूप्ति की प्रदेश से प्रयोग प्रयोग अध्या वर्षाविषयीय के संतर्गत मानना समीचीन दोगा। वर्षांक वर्गोकरच हमने केशत सामान्य क्यार्य की हृष्टि हे किया है।

कचरी माग उठकर उपालिबिहा के विवृत्ते माग को स्वर्श करता है, विवरे नाशि-काबरोप हो बाता है। उमी निरनुनाधिक स्वरों के उचारखा में स्वरतिपत्तें और कोमल तालु की यही स्थिति रहती है। उदा॰ कृष, बुदुत, कुमल, बु,कु, लु, गु, कु ब्रादि।

- े १६. अनुस्कृष्ट अक्टों में श्र का उचारण योदा अधिक केंद्रीय और संहत तथा इस्ततर होता है, यथा—अकेला, कियुर, कमला।
- \$ २०. हणका उचारण और भी अधिक हस्त या हस्ततम हो जाता है का यह सन्दारा रूप में ऐते अनुस्कृष्ट अस्तर के लाथ उचारित होता है, जो अपने पूर्व उचारित अस्ति होता है और उपधा या उपधापूर्व अधित में रहता है। दुत गित के लंबस उचारण में यह भावर सुरुवन प्रकार कर लेता है और केवल अंजन के भोजन की धनित जुनाई पहती है। उदार अपना, हतुना, सम्भूना, जलुपान, बनुलाना, निकल्वाना। हस्को सेकेतित करने के लिये [-!-] हस चिक्र का प्रयोग किया जा सकता है जैसे-आदर्सी, अपना।

१ दिवेतीकाल तथा उछके पहले के कुछ लेखकों ने अपनी रचनाव्यों में वस्ने, फिरको मादि लिखित क्यों का भी प्रवास किया है।

न्यक्री शब्दों में भी यदि दूबरा श्रक्त छंत्रक हो या कियी उपयां के बाद आया हो तो उकका उकारण पूर्ण इस्त श्र के रूप में होता है, जैवे—चित्रुकार, भाग्यवान, प्रकटित, चंकतित ।

\$ २२. चार या पाँच श्रव्हों के शब्दों में तीसरे श्रव्हर के श्र का उचारण श्रपूर्ण होता है। जैसे—चतुरता, टहलना, निकलवाना, गिलहरी।

परंतु उत्करं यदि तीकरे अच्चर पर ही पड़े तो उसके आ का उचारण पूर्ण होता है, जैसे – मिलु हेरियाँ। यहाँ ह के आ का पूर्ण हस्त उचारण होगा, क्योंकि अपूर्ण रूप में उचरित अ उत्कर्ण का नहन करने में असमर्थ होता है।

\$ २२. राज्य के प्रयस अञ्चल के साथ तथा राज्य के आदि में इस लासुतम अर्थ का व्यवहार नहीं होता । परंतु अंतिम दिला या संयुक्त व्यंजनों में तथा अंतिम य और व में (विशेषकर का ऐसे राज्य अर्थने उच्चरित होते हैं तव) अर्थ जैसी पानी प्रयास को सुनाई पहती है, जैसे—विश्तं, विचंत भूमां, मूर्यं, मूर्यं, मुंतं, राष्ट्रं, साथं, महत्वं, प्रियं, अप्यायु, देवं, मानवं। अर्थायों में कुछ परसायों के अंत में यह व्यति प्रयुक्त होती हैं, जैसे—राम क क्राता ( = राम का क्राता ) ।

\$ र.ग. उपर्युक्त स्थलों को छोड़कर हिंदी में किसी शब्द के ख्रांतिम व्यंवन के उच्चारण में आप का व्यवहार नहीं होता 'और वह इलंतवन उच्चारित होता है; जैसे कमल [कमल ], स्व [ स्व ], फल [ फल ], चन (मह ) मिले होता है; जैसे के अप आप ता व्यारण होता है—'न' (जैसे, मैंने कहा या न ?) और 'प' (और के अप में )। हिंदी व्यंवनीं का स्तंत्र उच्चारण करते समय भी उनके साथ खंत्य आका उच्चारण किया बाता है, जैसे, क, ल, ग, प, क आदि। परंतु मैसिली में शब्दों के खुंतिम अंवन में आंव्यवहत होता है, जैसे— तर्प, हैं दं, कींट्रं,। हंसके खातिरक भोजपुरी, मगही निमादी के कुछ क्यों में भी शब्दीत के आप ता होता है।

द्रविद्द भाषा भाषियों द्वारा श्रंत्य श्रकार क खुलकर उचारण होता है जिनके कारण उनके उचारण में श्रशोकः श्रीर रामऽ हिंदीभाषियों को 'श्रशोका' श्रीर 'रामा' जैसा श्रवपत होता है।

§ २५. च्र को भारतीय लिपिपद्वति में खंतांनिहत स्वर माना गवा है और आव स्थान को छोड़कर ऋन्यत्र यह व्यंजन के रूप में ही खंतर्युक्त रहता है। हरी कारण स्वरों के तमान हवके लिये कोई प्रयक्त मात्राभिद्व निर्धारित नहीं है।

<sup>ै</sup> दिंदी के श्रीविरिक पंगला, श्रसमिया, ग्रजरावी और मराठी में भी श्रीतम 'श्र' क्यारित नहीं होता ।

े २६. प्रत्ययुक्त सिश्र वसासयुक्त शब्दों में शब्दांत के इसंतवत् उवारित व्यंवन के श्रंतर्युक्त श्रका श्रमूर्य उवारया होता है। परंतु हुतयति में उसका इसंतवत् ही उवारया होता है, बैठे

> कल् पान या कल् पान । कर्षमरा या क्षप्मरा । सर्देकारी या सह्कारी । क्षर्कपन या क्षर्कपन । स्नेवाल या रनवाल । धर्म वार या घर वार । शिथलंता या विश्वलता ।

§ २७. पदा में मात्रा तथा लय की पूर्ति के लिये शब्दांत के व्यंक्त के स्रांतर्भक्त स्र का स्रावश्यकतानसार स्कट उच्चारण होता है. जैसे

'बैठा फनकासन पर वीर दशानन है।'

( मैथिलीशरण गुप्त : 'मेघनादवध' )

इसमें 'दशानन' के श्रंत्य न के श्रंतिनिहित श्र का हस्य उच्चारण होगा। 'मन रे ! परिस हरि के चरन।' ( मीराँबाई )

इसमें मन के 'न' में श्रंतर्भुक्त श्र का पूर्ण उचारण होगा।

§ २८. भोजपुरी, मैपिली आदि विहारी बोलियों में आ का उचारणा कुछ परिस्थितियों में योहा बहुत हो जाता है, अर्थात् उसके उचारण में आठ कुछ गोलाकार हो जाते हैं; परंतु यह बहुलता बँगला की अपेचा कम होती है। भोजपुरी में एकाव्यत्सक या हपच्यत्सक शन्दों के उत्कृष्ट अच्छों में आ का उचारणा बहुल अप्रीर अपेचाकृत दी होता है, जैसे— करं, जॅल, दं। देखें (= देखों!), कहवें या कहवें (= व्राक्तां)। इसे प्रायः अर्थना के बाद '८' विह्न देकर लिखा बाता है, जैसे—विष्य, दऽ।

 $\S$  २१. निमादी में भी क्र के दीर्थ रूप का व्यवहार होता है; कैसे—मैं या सठ (= में), कोर्ख या कोस्तठ (= उसे), कोर्ख या कोस्तठ (= उसे)। या प्रवासी में भी कोर के साथ उच्चरित उत्कृष्ट क्यारों में क्रा के दीर्थ रूप का उच्चरता होता है; कैसे—पैन का स्टूख (= घन राशि का स्टूपें) रैंद भी मिटिने खैंव भी द्विटेगें (= इच्छा भी मिट गई, क्षादठ भी खूट गई।)।

- § १०. यह विहत दीर्घ परच स्वर है, परंतु हक्का उचारण प्रधान स्वर हा के कुछ झाने से होता है। इसके उचारण में विहा पूर्णतः विहत दिवति में सहती है और उतका केवल मण्यप्थ मान कुछ उत्तर उठता है। औठ उदासीन स्थिति में रहती हैं, पर आ की अपेजा कुछ झिषक खुले रहते हैं। इस प्रकार झ के उचारण से इसमें केवल मात्रा का ही नहीं, स्थान का भी भेद हैं। उदार आपत, आकारा, माला।
- § १. उपधापूर्व या उत्तरे पहले के अब्द में प्रयुक्त आ का उच्चारता कई लोग बोलवाल में अपेबाइत हस्य रूप में फरते हैं। यह आ इब्ह अधिक अभीइत और विवृत तथा अर्थविष्ठत रियतियों के प्रायः बीच में ना पहुँचता है। उदार आंवाना, लोनादान, पोलकी। दिक्ता में ऐने सन्दों के आ का उच्चारता हरता हुस्त हो आता है कि उत्तरका चैकलिपक उच्चारता अने अभिन्न हो जाता है, यथा—अबूरती, अनुसान। यही बात मोजपुरी, मगद्दी तथा मैथिली प्रायाओं के वेश्वम मी कही ला चकती है। अशिक्ति के ब्दाहर थों में यह प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है।
- \$ २२. आ का इस्व रूप निमादी और कुमाऊँनी में भी व्यवहृत है। यथा निमादी में - संस्तर, कंगरों और कुमाऊँनी में -धीर ने आंपखी मन में टारी (=बीर ने अपने मन में निरुचय किया।) ऐते टारांतों में इस्य आंका उच्चारख क्युतः भाष्या की लय पर निर्भर है। कभी कभी गढ़वाली में इस प्रकार के इस्य आंका व्यवहार होता है, यथा--रोटां (=रोटी)।
- \$ २१. गढ़वाली ब्रीर कुमाऊँनी में आ के प्लुत रूप का भी प्रयोग प्राय: गुणांचित्रय प्रकट करने के लिये किया जाता है; यथा—लाल कर्पहां ( = ऋत्यंत लाल कपहां )। आर्थातिकता व्यक्त करने के लिये यह प्रवृत्ति हिंदी तथा हिंदी प्रदेश की अन्य बोलियों में भी पाई जाती है।
- ५ १४. ऑगरेजी पढ़े लिखे लोगों के उच्चारण में ऑगरेजी से आगत शब्दों में एक बर्जुल पश्च आँका भी व्यवहार होता है। हसका स्थान विकृत और अर्थिकृत के प्रायः बीच में है। उदा० ऑफिस, फुटबॉल, कॉलेच।

3

\$ १५. 'द' वंहत इस्य अप्रस्तर का संकेतक है। इसके उच्चारसा में विद्वात कटोर तालुकी ब्रोर लगभग दो तिहाई उठता है, परंतु संहत अप्रम की सीमा ने यह लगभग दो तिहाई नीचा ब्रोर केंद्र की ब्रोर लगभग आया खिचा रहता है। ब्रोट कुब अपिक फेंते रहते हैं। उदा० इतना दिन, पति । ५ ३६. बोलवाल की जबभाषा, श्रवधी तथा मोजपुरी में श्रंत्य इ का उच्चारखा प्रायः फुलफुबाइट के साथ होता है। इस प्रकार यह इ का संस्तन है। इसके उच्चारखा में बिह्ना की स्थिति वही रहती है जो स्वोध इस्त इ के उच्चारखा में रहती है। श्रंतर केवल यही रहता है कि घोष का स्थान फुलफुबाइट ले लेती है। उदा॰ जब-च्यारि, अदा॰-चीं कि, भोज-च्यागि,।

§ ३७. मैंपिली में भी ग्रंत्य इ का एक श्रति इस्त रूप प्रचलित है (लैंचे — गार्टि) जो संभवतः इसका फुटफुसाइटवाला रूप ही है, परंतु वैज्ञानिक विश्लेषण के बिना इस संबंध में निश्लवपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता । संभव है और स्रोज करने पर और बोलियों में भी यह रूप मिले ।

흏

§ २८, इतके द्वारा श्रपेचाकृत वीर्ध मात्रा की संद्रत श्रम्रण्यनि का संकेत किया जाता है। इतके उचारण में जिल्ला का श्रम्ममा तथा उसके किनारे भी उटकर कठोर तालु के बहुत समीप गहुँच जाते हैं, फिर मी श्राभार स्वर है से योदा श्रीर पींखे रहते हैं। श्रोठ कुछ खुले, केले हुए, मध्यम स्थिति में रहते हैं। उदा० इंरबर, तीर, नट्टी।

ु ३६. श्रनुरक्वर स्थिति में ई कास्थान इ की दिशा में कुछ, नीचे श्रीर केंद्र की श्रोर इट जाता है।

ন্ত

§ ४१. यह संवृत हृस्त परच स्वर का संकेतक है। इसके उच्चारया में बिह्या-परच का ब्रगला भाग अपंतरृत और संवृत के बीच लगभग एक तिहाई भाग तक उटता है। अपने दीर्थरूप ऊ की अपनेवा यह अधिक विवृत और केंद्र की ओर अपीकृत रहता है। ओठ गोलाकार होते हैं और बीच के अंदा को ओबकर दोनों और से वंद हो बाते हैं। उदा॰ उसे, बहुत, तालु।

५ ४२. श्रंत्य उका उचारण बोलचाल की ब्रबमाया, श्रवधी तथा भोजपुरी में फुराफुछाइट के साथ होता है, जिसमें सब कुछ तो उ—जैसा ही रहता है, पर योष का स्थान फुराफुछाइट ले लेती है। उदार मधु, श्राखु।

५ ४१, मैथिली में भी ऐसी स्थित में संस्थन रूप में फुलफुलाइट जु का व्यवहार प्रचलित बान पढ़ता है। उसे इस्वतम उ के रूप में निर्देशित किया गया है। संभव है, बिस्लेयय् करने पर श्रीर बोलियों में भी इसका स्ववहार मिले।

-

§ ४४. यह चंद्रत परचस्वर उ के टीर्थ कप का चंद्रतक है। इसके उच्चारण
में बिह्ना का परच भाग उठकर पूर्ण चंद्रत रियति से योड़ा नीचे तक पहुँचता है।
आधार स्वर क से यह कुछ नीचा होता है। आठ गोलाकार होकर योड़ा बाहर
निकल आते हैं। उदा॰ कुन पूरा, बहु।

Œ

\$ ४६. यह क्राधंत्रत दीर्घ क्राप्र स्वर का संकेतक है। क्राधार स्वर ए से यह योड़ा ही नीचा है। इसके उच्चारण में क्रोठों की स्थिति योड़ी विस्तृत हो बाती है। उदार एक, देर, दे।

े ४७. फिंतु ए जब ऋनुत्कृष्ट रहता है तब उसका उच्चारण कुछ विवृत स्त्रीर शिषिल होता है। उदा० मुफ्ते, बने, लेले।

्र ४८. द्वातशयता के द्वार्थ में तः। जोर से पुकारने में संबोधन के द्वांतिम द्वाद्वर में प्रायः प्लुत ए का व्यवहार होता है।

६ ५६. दुख रा॰दों के उपवापूर्व श्रक्तों में ए का उच्चारण श्रमेक्शक्त हल होता है। यह इस्य ए जिले हम ए [ 1] लिपिचिह दारा संकेतिक कर सकते हैं, पीर्ग ए की श्रमेचा श्रीष्क चित्रत (श्रपंत्रत तथा श्रमंत्रिक के प्राय: सीच में) और केंद्र की ओर लिया रहता है। उदार विदर्श, संवार, मंहसान, मंहसत, केंद्रा, तंद्रा, मंहसत, मंहसत, मंहसत, मंहसत, मंहसत, मंहसत, मंहसत, मंहसता है। उदार मुं श्राच क्षा प्रणेग होता है; केंद्र: श्रापक ए का दी प्रणेग होता है; केंद्र: श्रापक प्रणा है। तुम्हार पर मुं श्राच बहुत चहल पहल है।

५५०. प्राकृतों में कहीं कहीं ए का हस्य प्रयोग मिलता है। दिव्या की द्रितिह मायाओं में तो हस्य ए का एक प्रयक् रूप में व्यवहार है और इसके लिये एक स्वतंत्र लिपिचिह्न है।

५ ५९. पंजाबी में इस्य ए का प्रयोग बहुतायत से होता है। 'मेरे' के पहले ए का पंजाबी उराहरण में प्रायः हस्य रूप ही सुना जाता है। स्थानीय भाषाओं में ए का अधिक व्यवहार होता है। यथा—

<sup>ै</sup> दिश्ती केंद्र के आकराशकों से भी 'खिवाड़ी' नहीं, प्राय: 'र्स्तवाड़ी' कवारख ही किया जाता है।

दक्षिती'—र्करी 'फितनी', बंबार 'बेबार' । स्वभाषा—जिन राम कुँ नाम खराचि लिये। ख्रष्मी—र्यंचा (इतना), देखिबा (देखुँगा) निमाडी—र्यंतरी (इतना), फंतरी (फितना)

एक के स्थान में येक, येक या यक लिखने की प्रवृत्ति, विशेषकर कविता में, पार्ट जाती है। जोलियों में भी एकाएक के स्थान में यकायक का व्यवहार होता है।

भोज कुन नार्थन प्रमान में दोर्घ ए के बदले केवल हस्व ए का ही प्रमान कोता है। उदार एडिजा (यहाँ), वैकार।

मैयिली—विर्देखिया, देंलर्जंहा ( तुमने देखा ) । पर मैयिली में श्रंत्य ए के भी उदाहरण मिलते हैं; जैसे—वहं ।

कुमाउँनी में उत्कृष्ट एकास्तरात्मक शब्दों को छोड़कर अन्यत्र इस्व ए का ही व्यवहार होता है, जैसे—एक परंतु ए काक (एक का ), एति, मैरा ।

५ ५२. ए का एक फुतफुताइटवाला रूप मी श्रवधी में प्रचलित है। इसका उचारता श्रीर दृष्टियों से तो ए के समान ही है, केवल स्वरतिविधों बोच की रियति के वदले फुतफुताइट की रियति में श्रा वाती हैं। उदा॰ काहेर्स (किस्से)।

#### **ऐ[ए]**

5 ५२, यह अर्थिशत दीर्थ अग्रस्यर का संकेतक है। इसके उच्चारणा में जिक्का का प्रप्रमाग अर्थिशिद्धत के स्थान से कुछ उत्तर तक उठता है तथा तनिक पीछु केंद्र की श्रोर स्थिना रहता है। श्रोठ उदासीन या कुछ फैले हुए रहते हैं। उदारु ऐसा, केल, हैं।

९ ५४ ८ ऐ [मात्राचिहै ] इत संकेत का व्यवहार संध्यक्तर स्वर श्रुय् श्रौर श्रुह के लिये भी किया जाता है (दे∘ ६६२)।

५ ५५. प्राकृतों में न तो संप्यहर स्वर और न शुद्ध स्वर के रूप में इसका प्रयोग मिलता है। उनमें प्रायः श्रद्ध स्वरानुक्रम के रूप में व्यवहृत मिलते हैं, जैसे:—उतरह।

५ ४६. शुद्ध स्त्रर के रूप में ऐ का ज्यवहार पंजाव, दिल्ली, श्रागरा, मधुरा, श्रतीगढ़, बुलंदशहर, राजस्थान, घीलपुर और एटा के कुछ भागों में समा

<sup>े</sup> दक्षियानी में आप ए या ऐ के दश्ते व अति का व्यवदार होता है, जैसे येक 'वक'। उर्दू में भी एक के स्थान पर वेक वैंक, या वक लिखने की प्रमृत्ति, विरोषकर क्षिता में, वार्ष वाती है। बोलने में भी एकाएक के स्थान पर वेकावक का व्यवदार होता है।

दिक्खनी में मिलता है। नागरी में इसे श्रंतर्राष्ट्रीय ध्वनिपरिषद् की प्रयाली के श्रनुसार ए [े] इस चिद्व के द्वारा चौतित किया वा सकता है।

\$ 4.6. बुदेली में भी ऐ का शुद्ध स्वर रूप प्रचलित है: जैसे, केंड्रनीत

'कहावत', रेहम 'रहम'।

- ९ ५ ५. इवके विषरीत हिंदी चेत्र के श्रिविकाश मागों में, जैते मध्यप्रदेश के श्रानेक माग, कानपुर, प्रयाग, लखनऊ, काशी, विहार श्रादि पूर्वी चेत्रों में इत विष्क्र हारा कंकेतित जानि का उच्चारण 'श्रुप्' इत संप्यव्हर स्वर के रूप में होता है। यही संकेतिवह कुछ शब्दों में 'श्रुप्ट' इत संप्यव्हर स्वर का भी वोच करता है।
- ५५६. शुद्ध स्वर तथा दोनों प्रकार के संध्यहर स्वरों के उच्चारण में हिंदी तथा दांक्खनी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रायः दोलायमान प्रवृत्ति पार्ट जाती है। दिक्खनी में कहीं तो शुद्ध स्वर ए श्रीर कहीं संध्यक्तर 'एह' का व्यवहार होता है।
- ६०. सैपिली में गुद्ध त्यरबाला रूप मी व्यवद्वत है। यथा, एल 'श्वाया', पेदल 'पेदल', पर्दे 'पढ़ें'। फिंदु सैपिली का एं कुछ अधिक विद्वत (अपेलिंदत ते योदा नीचां) होता है। प्रवसाया का अपेलिंदत से योदा ऊँचा होता है।
- ६६१. संध्यक्त 'श्रुष्ट' वाला उच्चारस विशेषतः पूर्वी क्षेत्रों में श्रयवा कुछ विशेष शब्दों में ही मिलता है (दे० ६६५, ६७)।
- ६६२. श्रॅंभेन श्रादि विदेशियों के उच्चारण में शुद्ध स्वरनाला रूप ही श्रिषिक पाया जाता है, क्योंकि संध्यच्चरवाला रूप उनके लिये श्रपेदाफ़त कुछ कठिन होता है।
- § ६२. निमाड़ी में प्रथमाचर में शुद्ध त्यर के रूप में ही ऐ का व्यवहार पाया बाता है; यथा-एँड्रान (बोर से चिक्लाना), प्ची (चुनकर), खेची (लीचकर)।
- § ६४. राजस्थानी में भी ऐ का शुद्ध अर्थविवृत अन्नस्वर के रूप में उच्चारया होता है।
- $\S$  ६%. कुमाउँनी में गुद्ध स्वर के रूप में ऐका उचारण प्रचलित है। इतके उदाहरण हमें उसकी विभक्तियों तथा पूर्वकालिक कृदंतों में मिलते हैं; कैने में ( से ), हें गई( हो गई()।
- ्रे ६६. मालनी में ऐ का उच्चारण ए जैसा होता है। जैसे—हे (है), चेन (चैन), जे (जै)।
- ५६७. ऐ के हस्त रूप के उच्चारया में जिह्ना का अप्रभाग अप्रविद्वत से योदा और ऊपर तथा पीछे खिंचा रहता है। प्रजभाषा काव्य में इसका प्रयोग

पाया बाता है। उदा॰ सुत गोद के भूपति ले निकसे (कवितावली, वालकाड-१)। इसे चाहें तो के [े] इस प्रकार लिख सकते हैं।

#### क्यो

§ ६८. यह अर्थसंद्रत परच गोलीकृत दीर्य स्वर का बोधक है। इसके उच्चारण में निहा का परच माग अर्थसंद्रत स्थान से योदा नीचे तक उठता है श्रीर छोठ गोल हो बाते हैं। उदार श्रीर, गोल, दो। इसके स्नुत रूप का प्रयोग अतिशायता तवा बोर से पुक्त ते में संबोधन के साथ किया बाता है; जैसे गढ़-वाली-काली वल्द (अर्थत काला बैन)।

§ ६९. मैथिली में श्रो के स्थान में कभी कमी विकल्प से अर्थविवृत 'ओ'

स्वर का भी प्रयोग होता है: जैसे--श्रोड या ओड ।

५ ७०. हरका अयेदाकृत इस्य रूप बिने आ [ [ ] विशेष संकेत द्वारा मेथित किया वा सकता है, हसके दीयं रूप से अपिक विष्ठत और केंद्र की और योदा आगो नदा रहता है। यह कुछ शान्दों के उपकापूर्व स्थान में, स्थानीय उच्चारखों में तथा अँगरेजी के कुछ आगत शन्दों में प्राथः अस्वहत होता है। उदार बहिनी, लानिया लांबान, कहिंदर, पटिल सांबाहरी।

९७१. प्राकृतों में आर्थिका इस्व रूप कहीं कहीं पाया जाता है। दिल्ला की द्रविद्य भाषाओं में इस्व आर्थ पृथक् स्विनिर्मात्मक तत्व के रूप में व्यवद्वत है

श्रीर इसके लिये स्वतंत्र लिपिचिड है।

६ ७२. बोलचाल में कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं, जिनमें श्री श्रीर उके मीच रोलायमान प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे श्रावारा या उसारा, पाँताई या पुताई, लाईगर या लुहार, रॉर्ड्डा या दुउँहा, राईराना, या दुइराना, गोस ई या गुवाई।

५०°. विरोषकर पूर्वी देशों की बोलचाल की श्रवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगद्दी श्रादि भाषाओं में इस्व श्रा वाला रूप दी प्रचलित है, जैसे पाँदरा,

डांशियार, गांपाल, श्रॅंजांरिया।

ु ७४. दक्खिनी में भी इस प्रकार का इस्त ऋग मध्यवर्ती स्थान में व्यवहृत होता है, बैसे पाँडा 'बच्चा,' बाँचा 'टोपी,' टाँपी 'देर', बाँरों 'पेट'।'

े बा॰ मोदि:शीन काररी ने घरने 'विंदुलाजी कोनेशिक्त '(१० २६, ४०, ४१) में और अभी के मानाब पर मा॰ नाइरान समरेना (दिक्ता विंदी, ६० ४४-४४) में भी रहा अपनि को में वर्षन भीर स्थाननिर्देश स्थित दि कि नोक्ता को दिक्ता नी बोदी र के मीच बा एक विरोप स्टर है, जो वर्षचंद्र स्थान से मोना केंचा और जेंद्र सो चीर छुका रहात है, बाद शीक नहीं नगीत होश, नगींक दिस्ता में मेंसनेनाले कई सोगों से कच्चारण में मेंने स्टर्श कर में के प्रमित्त पात्र है। ५ ७५. निमाड़ी में द्वधवरात्मक शब्दों में भी आ का व्यवहार होता है; वैसे-आर्थ ( उसे ), आदा ( उतना ) ।

६७६. गढ़वाली श्रीर कुमाउँनी में श्रादि, मध्य श्रीर श्रंत सभी स्थानों में हुस्त श्रा का प्रयोग होता है; यथा श्रा खली, हमरा, म्हांतारि। कुमाउँनी में तो दीर्य श्रो को अनेवा हुस्त श्रा की प्रवृत्ति श्रीषक पाई वाती है।

#### धी [ओ]

६ ७७, क्री—'ऐ' के समान ही यह भी तीन स्वरण्यनियों का संकेतक है—एक तो शुद्ध स्वर का तथा ख़ब् और ऋउ इन दो संध्यक्तर स्वरों का (दे∙ ६२)। इसके स्थान में प्राकृतों में 'क्र उ' स्वरानुकम का ही प्रयोग सिलता है।

§ ७८. शुद्ध स्वर के रूप में श्री श्राविष्टत दीर्थ परच स्वर का बोचक है, जिलके लिये श्रांतरांष्ट्रीय व्यनिविज्ञान परिषद की लिप में ○ विष्ठ नियत है। इचके उच्चारखों में विद्वा का परच भाग आर्थिष्टत स्थान से तिनक उत्तर प्रधांन्दित को श्रोर उठा रहता है। श्रोठ खुके श्रीर गोल रहते हैं। नागरी में इसे श्रोतरांष्ट्रीय व्यनिविज्ञान परिषद की प्रखाली के श्रानुसार ओ़ [ा़े] इस विद्व द्वारा संकेतित किया वा सकता है। उदा०

| ओलाद | 'श्रीलाद' | स्रोत | 'सोत' |
|------|-----------|-------|-------|
| बतोर | 'बतौर'    | सी    | 'सौ'  |

९७६. शुद्ध स्वर के रूप में जनमाण में इस ध्विन का व्यवहार अधिक होता है। कैले आयो, छुनो, दूसरो, तो। यह विशेष उच्चारण आगारा, मधुरा, अलीगड़, बुलंदशहर, राजस्थान, धीलपुर श्रीर एटा जिलों के कुछ मार्गों में मिलता है।

दक्तिनी में प्रायः श्राय स्थान में शुद्ध स्वर के रूप में इसका उचारता होता है और श्रनाय स्थान में संध्यक्तर स्वर के रूप में ।

५ ००. बुदेली में भी ऋौरत, कौन, सोकी (सीका), गोड़ी (पैर) ऋगदि शब्दों में श्री का उचारता शुद्ध स्वर के रूप में किया जाता है।

१ दे० धीरेंद्र वर्मा : अजगावा, ए० ४०.

्रदर, पंजाव और दिल्ली की बोलचाल की भाषा में भी इस शुद्ध स्वर का व्यवहार पाया जाता है !

६ ८२. राजस्यानी में कीन, मीन श्रादि-जैसे शब्दों में यह शुद्ध स्वरवाला रूप ही श्रिषिक प्रचलित है, संध्यक्तरवाला रूप नहीं।'

्र⊏२. परंतु हिंदी चेत्र के श्रिकांश भागों में श्रीर विशेषतः प्रयाग, कलनऊ तथा श्रीर पूर्व की श्रोर संध्यसर स्वरवाला उचारख ही प्रचलित है।

६ ८. इसका हस्य रूप विसे श्रृं [ ] इस लिपिनिह द्वारा संकेतित किया जा सकता है, कुढ़ और विद्वत और केंद्र की ओर लिंचा रहता है। अस-भाषा के पदों में इसका व्यवहार बहुधा मिलता है। उदा॰

#### पाइन हों ता वही गिरि की

छंद की ब्रावश्यकता के कारखं यहाँ 'ती' का ब्री हस्य मात्रिक रूप में व्यवहृत है पर 'की' का ब्री टीघें है।

५ ८५. सैपिली में शुद्ध स्वस्वाले ये हुस्य और दीर्घ दोनों ही रूप मिलते हैं, जैसे—अोर्त (वह ब्रावेगा), स्वरोता, आकात। परंत्र सैसिली में इन रूपों के स्थान में 'श्रो' था 'श्रा' का भी विकल्प से प्रयोग होता है, जैने मनीन या मनान ( मनावन ), ब्रोद या ब्रोड।

५ ८६. गढ़वाली में शुद्ध स्वर के हुस्त श्रौर दीर्च दोनों रूपों का उचारख प्रचलित है। उदा॰ चाँदा, आरन, हैं ( श्रौरों से )।

६ ८७. कुमाउँ नी में ह्रस्व रूप का ही प्रयोग होता है।

्र ८८. निमाइी में भी हरव और दीर्घ दोनों रूपों का प्रयोग पाया जाता जाता है, परंतु हरव रूप का प्रयोग केवल श्रादिम श्रद्धर में पाया जाता है, श्रंत में नहीं। उदा•

> आंखात—शक्ति नृक्षिर मृति – बहुत

९ ८. मालवी में भू का उचारण ब्रो-जैसा होता है । यथा— भूरि का ब्रोर ।

<sup>े</sup> गुबराती में भी यह प्रकृति पार्व जाती है ।

#### संध्यक्षर स्वर

६०. ध्वनिविज्ञान की दृष्टि से शुद्ध रूप और तंप्यवर स्वर में प्रधान मेद यह है कि वहाँ पुरू के उक्षारण में मुखबिबर आयोगांत पर ही दिपति में रहता है, वहाँ दूवरे के उवारण में उचका रूप पुरू रूप है। हिपति में क्रमणः दूवरे रूप की दिपति की और परिवर्षित हो जाता है। संप्यवर स्वर को दो पुरूष स्वरों का संवोग नहीं माना जा चकता क्योंकि उचके उचारण में जो दो रूपराध्यक तत्व संमितित रहते हैं, वे पुरू ही नाहीस्यंदन में प्रकादरात्मक रूप में उच्चरित होते हैं। स्वराखेगा या स्वरायुक्तम में वे प्रयक्ष पृथक् दो अचरों के रूप में उचारित

्रे ६१. हिंदी में श्वार ही संध्यन्नर स्वर ऐसे हैं जो सामान्यतः प्रचलित है। इनको इम निम्नलिखित दो यस्मों में रख सकते हैं:

> श्रुय् श्रुव् श्रुद् श्रुउ

इनको संकेतित करने के लिये नागरी में केवल दो लिपिचिह्न हैं:

मुय् श्रौर मुद्द के लिये ऐ [ै] या श्रुव् श्रौर श्रुउ के लिये श्रौ [ौ]

§ ६३. इस प्रकार 'ऐ' श्रीर 'श्री' एक ही साथ क्रमशः तीन तीन स्वर-रागों के बाहक के रूप में प्रयुक्त हैं; एक तो शुद्ध स्वर के रूप में (दे∘ ९५३ श्रीर-९७७-७⊏ , श्रीर दो दो संशक्तर स्वरों के रूप में :

लिपिचिह राग गुड स्वर दे दे चिप्पक्त स्वर श्रुप् संप्यक्त स्वर श्रुप् संप्यक्त स्वर श्रुप् श्री संप्यक्त स्वर श्री संप्यक्त स्वर श्री

एंसा इचलिये संभव हो सका है कि गुद्ध स्वर ऐ, ख़ुयू घुद में परस्पर भेरकता नहीं है। इसी प्रकार औ, खुद और सुउ में भी भेरक तत्व नहीं है। ऐ ख्रीर खी द्वारा सुचित स्वररागों में तो परस्पर मेरकता है; जैसे

<sup>े</sup> सामान्य रूप से उर्दू और दक्सिनों के संबंध में भी यह कबन लागू है। आवी फारसी के राष्ट्रों में भी दन्हीं का व्यवहार होता है।

पेंठ (मुँब्ट) तथा श्रींट (मुँब्ट) पेंद (पुष्) तथा पीर (पुब्द) जै (जुब्) तथा श्री (जुब्

परंतु ऐसी मेदकता उनके अपने अपने संबद्ध रागों में परस्पर नहीं है। अतः शुद्ध स्वर दे, सुन् और सुद्ध को हम विद्युसन ( डायाकोन ) आपका संस्तन ( रिलोकोन ) कह सकते हैं और यही बात औ, सुन् तगा सुद्ध के संबंध में मी कहीं जा तकती है। ये स्थानीय उच्चारकोमें अयवा जानिगत परिस्पितिच्या मेरें के ही त्वक हैं। यर हा शानिय उच्चारकोमें अयवा जानिगत परिस्पितिच्या मेरें के ही त्वक हैं। यर हा शानिय उच्चारकोमें अयवा जानिगत परिस्पितिच्या मेरें के ही तुम्बर के स्थान प्रकृति होता है, कहीं 'चुत्त' के रूप में और कहीं 'चुत्त' के रूप में अपने प्रकृति होता है, हा वुक्त के कर में अब प्रवाद के स्थान के स्य

श्रौर का श्रोर चैन का चेन है का हे

५६३. इसके विपरीत प्रयाग, काशी, लखनऊ, विद्वार श्रादि पूर्वी भागों में संघ्यकरवाले रूप श्रिथेक प्रचलित हैं।

 $\S \, E \, Y$ . बोलचाल की आया में इन तब मेदों के रहने पर भी व्यापक रूप में साहित्यिक हिंदी के उच्चारण में संध्यद्धरवाले रूप ही श्रविक प्रचलित प्रतीत होते हैं।

१९५. संध्यक्त रूपों में भी 'श्रुय्' और 'श्रुव्'वाले अपेक्षाकृत विकृत उच्चारसा प्रायः परिचमी खेत्रों में प्रचलित हैं और अपेक्षाकृत संकृत उच्चारसा

दे० देनियल ओल्स : ऐन बावट ला इन बॉव इंग्लिश कोनेटिक्स, १६४७, पू० पर ।

व देव बीरेंद्र वर्मा : बिंदी भाषा का वतिवास, ४० १०७।

पूर्ण क्षेत्रों में । पूर्ण क्षेत्रों के साहित्यक हिंदी के उच्चारण में भी उनकी यह महत्ति प्राय: माई बाती है। संस्कृत के उच्चारण में भी 'सुष्ट' कीर 'क्षाउ' वाले कप ही प्राय: व्यवहृत होते हैं। निभादी में सुष्ट (ला), पुष्ट (पाना), भुष्ट (होना) स्नाहि क्यों में भी वही संप्यकृत मचलित है।

६६, एक ही भाषा या बोली के देव में भी संज्यवरों के उचारता में प्राय: स्थानीय रागासक भेद पार जाते हैं। प्रकाशा में ही शाहकहाँपुर तथा ज्ञात पात के वूर्ती तीमांत किलों में 'ऐती' का उच्चारता 'श्रद्धां' और 'भीनो' का का उच्चारता 'शउनो'-वेता होता है। 'भोवपुरी देव में 'भीन' का उच्चारता व्रतरे में 'शुदल' होता है, परंतु उचके आठ ही कोछ उचर पूर्व के एक गाँव में उचका उच्चारता 'अपने' होता है। पूर्वों देव की विदारी वोलियों में 'शुप्' वाला उच्चारता भी कम प्रवलित नहीं है।

, १०. संस्वनों के रूप में इन संध्यक्तों का विचार किया जाय तो यह उक्लेखनीय है कि अंत्याक्तों में वर्षन और तदा 'श्रृय्' और 'श्रृय्' वाले रूप ही उच्चरित होते हैं। यमा-चै-चुप, ची-चुप,। हती प्रकार बिरूपांतर्गत रिपति में य और व के पास्ते क्रमशः श्रुष्ट और श्रुउ रूप ही उच्चरित होते हैं। यथा:

> कपैया—कपुद्दया भैया—मृद्दया कौवा—कुउवा पौवा—पुउवा

दक्षिनी श्रीर उर्दू —श्रुइयार ( चतुर ), फुइयाज ( उदार )।

६ ६८. श्रवधी तथा विदारी बोलियों में इन संध्यक्त लग्ने का उच्चारख प्राय: इपक्तात्मक स्वरानुकर्मों के रूप में होता है, यथा—महल, पहचा, चहल, बहते, वयल बयेल या वपल, कवन, तउल, कवन, कटड़ी श्रादि । परंतु हुतगित के उच्चारख में संध्यक्तवाले रूप ही व्यवहृत होते हैं ।

§ ६६. ब्रम्चरात्मक उचारया की प्रश्चित निमाही में भी पाई बाती है। उसमें पैता का उचारया 'नुस्त' होता है, इसी एकार छुड़ल, मृहल, कुउ (कहीं , गुउर (गोर ) उच्चारया होते हैं।

## श्रुय्

§ १००, इस संध्यक्षर के उच्चारस में संचरस (क्य' से कुछ आगे के स्थान से प्रारंभ होकर अर्थसंहत दिशा की श्रोर होता है, परंतु जहाँ वह समाप्त होता है,

व दे॰ वरिंद वर्माः जनमावा, इलादावाद १२५४, प्र० ४१।

वह स्थान ऋषंतरत की उपेदा ऋषंविश्वत के ऋषिक समीप है। उदा॰ श्रुष्, सुद्ना, तुर्।

### सुइ

§ १०१, इचका आरंग अर्थावेड्त और अर्थावेड्त के बीच प्रायः केंद्रीय स्थान से होता है और बिहा तालु की और इ. की दिया में संचालित होती है तथा लगमग वहाँ तक पहुँच जाती है; उदा० मुहया, तुहयार।

#### अव्

५१०२. इतके उच्चारण में जिहा परच और केंद्र के बीच 'ब्य' से कुछ श्रमिक विश्वत स्थान से वेचरण करने क्रांपीवत से योहा ऊपर तक पहुँच पाती है। ओठों की गोलाई प्रारंभ में कुछ कम और श्रंत में कुछ श्रमिक हो जाती है। उदार और, कीन, नी।

#### अर

- \$ १०२. 'श्र' से कुछ श्रिषक धंदत तथा केंद्रीय स्थिति से विद्वा का संवर्ध प्रारंस होता है और परन स्थिति में 'द' के पात तक पहुँच जाता है। क्षोठ प्रारंस में तो उदासीन रहते हैं. पर श्रंत में गोल श्रीर धंकीर्थ हो जाते हैं। उदा॰ कुउवा पुउवा।
  - ६ १०४. कालमात्रा की दृष्टि से ये सभी संध्यक्तर स्वर आयेकाकत दीर्घ हैं।
- ५१०५. इन संध्यक्तर स्वरों के श्रातिरिक्त श्रांत्य य श्रीर व के पूर्व श्रा का उच्चारण नोलचाल में प्राय: संध्यक्तवत् होता है: जैसे —नाव, राय, ग्राय्, चाय्। दिस्तिनी तथा उर्द में यह प्रकृति श्रीषक पाई बाती है।
- ५१०: दक्लिनी में दो और संध्यक्तर स्वर हैं—इड और प्या । उदा० विउ ( नामों के ब्रंत में ब्रादरायंक 'की' का रूप ) देव, तेनु त्रृंत्वार (व्यापार) । यही रूप उर्तू तथा कुछ वोलियों में भी व्यवद्धत है । दक्लिनी में 'ब्राइ' स्वराक्तक का व्याप्त भी प्राय: संध्यक्षत्वत्व होता है। उदा० सफाई का सफुह, अमराई का ब्रमरह ।
- ५ १० अ. भोजपुरी में इनके खातिरिक कुछ और संध्यक्त स्वर ये है—हुँच, खाउ, हुँउ, पुँउ, खोउ, कुउ। हनमें झंतिम पाँच केवल किवापदों में व्यवद्वत होते हैं और पहला केवल संज्ञापदों में । उदा॰ बीच्, धीच, खाउ, बीउ, बेुउ बीउ, छुउ।
- ५ १०=. कुछ वोलियों में हिंदी के गुद्ध स्वरों के स्थान में भी वंध्यक्तात्मकता की प्रवृत्ति पाई जाती है। सद्दारनपुर की खड़ी वोली और पूर्वी पंजाब की हरियानी

वें तो कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनमें इन्हें स्वनिमात्मक मूल्य मिल गया है। उदा॰

> साइत-साथ सात-सात मोइल-मोल

वहर-वर: परंत 'मजदर' में शुद्ध क है।

६१०६. मेरट की लड़ी बोली में भी श्राद, श्रोद, जुद श्रीर श्राउदन

\$ ११०. भोजपुरी प्रदेश में रॉजी की नागपुरी या नागपुरिया में इकारांत सम्बद्ध के परवर्ती इ का विषयं हो जाता है, जिससे खुद, खुाह, बुद ख्रादि संत्यब्द स्तद उच्चारस्य में क्षा जाते हैं। उदान जुग्हत (जात), विषदत (विपत्ति), कहर (करी या करके), बुदन (बुनि क्षयांत् सुनकर)।

५ १९१. बचमाणा की कुछ बोलियों में भी संध्यस्य स्वरों की ऐसी प्रवृत्ति पाई वाती है, जैसे, बरुाहत 'बारात', दबाहत 'दावात', उज़ियारी (उजेरों के लिये)।

ह ११२. इनके श्रांतिरिक पंजाबी में तीन और संप्यक्र स्वरों का व्यवहार होता है—एका, एखी, उन्ना। इनमें कुछ ऐसे द्वांत मी मिलते हैं जिनमें श्रान्दोंही श्रों के मोद से संप्यक्त स्वरों में मेदकता श्रा जाती है। जैसे—पंजा (~) ( अवारोही श्रों के साथ) 'मिता हुआ' और पेब्रा (~) ( आरोही श्रुप्त के साथ) 'मिता हुआ' और पेब्रा (/) ( आरोही श्रुप्त के साथ) 'पेक्ताना'।

### स्वरानुक्रम

ई ११३. बिंदी में स्तरानुकाम के अनेक उदाहरण मिलते हैं। नेलियों में ते सम्बों कंक्या और भी आधिक है। वे स्वरतंगक उठ प्रविच के परिख्यान हैं को प्राचीन मारतीय आर्थभाग के दिस्तरातर्गत राखें अंकनों के लोग के काल वर्षप्रयम मध्यकालीन भारतीय आर्थभागा काल में प्राकृतों में प्रकट दुई थी।

इन्ह रान्दों में तो तीन तीन त्वरों के अनुक्रम के भी द्वांत मिलते हैं; बैसे-आइए, बाइए, खाइए, पाइए। बोलियों में ऐसे उदाहरखा अधिक मिलते हैं। बचा:

> विद्याई (विलाई)—प्रजमाया, श्रवधी, विद्वारी बोक्तियाँ में भोश्राई (धुलाई)— ", सोदया (खिलका)— "

नउच्चा ( वार्ष )— वावची, विद्यारी में विद्याउ ( बीचो )—वावची विद्यंउ ( विचा ) ,, धहचा ( नेया ) ,, लाउपा ( वेद ) ,, लाउप ( व्यते लाया ) ,,

\$ ११४. स्वराजुक्रमों का प्राइतों में को विक्षिणता चला वह अपभंश काल में भी कुछ बंधी तक बारी रहा। पर प्यवर्ती अपभंश काल तथा काधुनिक सारतीय आवंकाल के प्रारंग में स्वराजुक्रमों के वंकोचन या संभ्यक्षरीकरण्य या उनके सीच 'शृ' कीर 'शृ' के निवेश द्वारा हन विक्षियों की मंग करने की प्रवृत्ति विक्षित हो चली थी,' यशि उस अयस्था में हमें दोनों प्रकार के प्रयोग यव तम मिलते हैं, बैसे चर्यों में बाया (४) / संव याति, पर लाई (४१) / संव लादिते, नियद्वी पर रिगक्षाहि, सिक्षार वागची : क्षोटा कोश )। प्राचीन भीथों में कहीं पाठ मिलता है लोश्यस । हमेनई के च्याकरण के पाठों में भी एक ही लाश गुद्ध स्वर तथा य शुरित के प्रयोग के उदाहरण्य मिलते हैं।

\$ ११%. हिंदी में प्रयुक्त इन स्वरानुकर्मों में प्रायः यह देखा बाता है कि बब परवर्ती स्वर 'झा' श्रवा भा' रहता है तो कैयी लिपि में उन दोनों स्वरों के बीच प्रायः 'व' श्रवा बाता है। वास्तविक बोलचाल में बच कि पूर्ववर्ती स्वर उभ्वतर श्रीर परवर्ती स्वर नीचतर रहता है, तो एक हलका 'व' अपवा 'व' शुनाई पहता है। इस्वा 'व' स्वया 'व' आ रागातमक श्रंव बहुत ही चीण झर्योत लाशुमवन रहता है बो कि उभ्वारवा में हराबर सुनाई महता है। इस्वा के तो कि उभ्वारवा में हराबर सुनाई महता है। 'इस्विले उनके बीच 'व' झयवा 'व' प्रायः नहीं लिला जाता।

े ११६. पर सुनाई पढ़े श्रयवा नहीं, वैक्कानिक इष्टि से रागों की स्ववस्था को ठीक ठीक समक्ष्रने के लिये और स्थावडारिक इष्टि के प्रतिकल राग के प्रयोग से

<sup>ै</sup> रे॰ j, Bloch: La Pormation de la Langue Marathi, 120, Para 53 और कारो ।

हिरी में 'ब' बौर 'ब' मुति के लिये देखिए डा॰ उदबनारायक तिवारी : विंदी भाषा का उद्याम बौर विकास, पु॰ १४४-४६.

दे० विस्तवाधकतार, 'व' कौर 'व' का रागासक किस्पय-मा० सा० कमेल, १६४६,
 १४-१२ । इस संबंध में बँगला की प्रशृति के विषय में दे० चटवा---O D B L
 Pt. L, ए० १४१.

ब्ल्वारख में होनेवाले विकारों से बचने के लिये कम से कम व्यनिमिक्ता के क्षेत्रमेंत हस बात का दिरलेवया आवरयक है कि दो स्वरों की संधियों के बीच किसी माथा या जोली में कीन सा राग व्यवहृत होता है। इस हिट से विचार करके हिंदी स्वरानुकमों की संगायित अंतरंग अर्थात् सन्दात्रमंत संधियों को दो कोटियों में बीटा वा सकता है:

- (१)य--श्रुति सहित स्वरानुक्रम
- (२) व-श्रुति सहित स्वरानुकम

हिंदी में निम्मिलिखित स्वरानुक्रम य-राग या य-शृति से समन्वित हैं। शुतियों के निदेश के लिये यहाँ नीचे जो उदाहरण दिए जा रहे हैं, उनमें कहीं कहीं ऐसे स्थानों में भी 'य' अथवा 'य' का प्रयोग किया गया है जहाँ प्रचलित वर्ण्यात (वर्तनी) में प्राय: (यं)च ) का नहीं वरन् गुद्ध स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है।

जैसे, हुवी (प्रचित्त रूप 'हुई' के लिये), रोगी (प्रचलित रूप 'रोई' के लिये) धोगी ( 'शोई' के लिये)। ऐसा करने का समिप्राय प्रचलित वर्षान्यास में परिवर्तन या सुधार करना प्रथमा उसकी मान्यता का विरोध या निरादर करना नहीं, वरन् संधिता के रूप में इन अर्थसे से क्षान्यता का विरोध या निरादर करना नहीं, वरन् संधिता के रूप में इन अर्थसें के अर्थसंस्त के स्वाचित्र का सिर्ध के अर्थसंस्त के स्वाचित्र का सिर्ध के स्वचासक के स्वचासक के स्वचासक के सिर्ध के अर्थसंस्त के सिर्ध के अर्थसंस्त के सिर्ध के सिर्य के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध के सिर्ध

य-श्रुति सहित स्वरानुकम:

(क) अ, आ श्रीर श्री के परे ए, जैसे, अर ए-- गये, नये।

आ ए-आये, वाये, वनाये, आयेगा। परंतु आयेगा, आयेगा, आये, वाये—थं रूप भी कुछ, प्रदेशों में विकल्प से प्रचलित हैं। इस स्वरानुक्रम में वर्षण भी अवना इतनी प्रवल जान पहली है कि वहाँ वास्तविक उच्चारख में उसका स्वराहर अर्थल बीख भी है, वहाँ भी उसके लिखने की महर्षि दिलाई पहली हैं; वैदे—सतार्, प्रायार्थ । ऐसे उदाहरखों में 'प्र' कृति को प्रकृष्ट पाना प्रायः बहुत कठिन है। साधारख बोलचाल में वह शायद ही कुनाई पहें।

को ए....कोचे, चोचे। परंद्र प्रश्यक् विधिकाल क्षन्यपुद्ध एकनवन क्षयक्षा संभाव्य निव्यत् भण्या वा क्षन्यपुद्ध एकववन में 'कोचे', 'बोचे' क्षादि रूप में विकल्प से प्रचलित हैं। इसी प्रकार सामान्य भविष्यत् में 'होचेगा' रूप प्रचलित है। (ल) इकार के परे का, का, क्रो वा ए। इक्रा-पीय, दीवयां, दीवयां इक्रा-किया, दिया, विवार<sup>3</sup>, लड़कियों। इप-किय, दिय, लिये, चाहिये, चिये, कीविये। इक्री-चायियो, माइयो, जीयो।

- (ग) एकार के परे ऋ, जैसे—स्वेया, सेया। 3
- ( प ) फिली असमान स्वर के परे इकार, जैसे—आ, ह । आ ह—गयी, नवी। आ ह—आयी, लगायी, रचायी, चौपायी। उ ह—खुयी, सुयी। ए ह—स्वयी, सेपी, तेयिस। औह—स्वोयी, सेपी, तेयिस।

निम्नलिखित स्वरानुक्रमों के बीच हिंदी में 'व'का रागया व श्रुति का व्यवहार होता है ;

- (क) 'श्र' को छोड़कर शेष पश्च स्वरों के बाद श्र या श्रा; जैसे :
   श्रो श्र— धोवन <sup>४</sup>
- े वे रूप केंग्स पच में प्रचलित है। स्वका व्यवाद हमें खेलत दो पक हिटी राज्यों में मिसता है। बीवर, जीवट। परंतु वहाँ का 'व्या लग्नुतः एक दूसरे राज्य की देस है, जिनमें दे+च की सींप का नहीं, वरंप प्रेस, वीवर (वीवरूट (तंप) का जवादराया मिसता है। पर पम में तथा जह नीशियों में बीचर, वीवया मादि रूप हो प्रचलित है। हती प्रकार जीवट राज्य के 'व' का मूल संस्कृत का जीवव है।
- र परंतु य > व के दृष्टांवों में इ के बाद 'व' के कुछ अवादरण मिलते हैं, जैसे कपाट > कियान।
- ३ दन विभिरामी भी भीर भान न नाने के कारण कामतामताद दुव ने मृतकाविक इतर्रत में कि नियम र पारित किया है कि मृतकाविक इतर्रत माह के वित्त में पहले ती यह नियम र लागित किया है कि मृतकाविक इतर्रत माह के वित्त में लोगों ने वित्त ना है, दित यह दुवित यह नियम ते हैं है का मुक्त भंत में भा, प तथा भी हो तो भाद के भंत में भा कर देते हैं। देखिए कामता-प्रवाद पुत्र नियम भावत् (मचीन संतीविक संवत्य ), पूंत १९४४ । स्वय तो वह है कि भीवा में की को मी में में मिलना पार्य है।
- र ससके विपरीत कोयल---वैसे क्यों में भो भ का को भगुकाम मिलता है, उसका कारण वस्तुत:ृमृत कर का जीव है, मिलावर कोकित ( चं॰ )।

श्री क्या--लोबा, ह्योबा, कोबा, योबा, योबा। परंतु क्यों के परे आ के क्षत्रक्रम में म-श्रुति के भी उदाहरता क्रिया-परीं (कैसे : दोया, लोबा, बोबा, रोवा, सोबा; भोबा, ) में मिलते हैं। उक्स--स्वर / शुकर (छ॰)

उ श्रा-हुवा, खुवा, छुवा, खुवा, सुवा, सुवा, पूवा ।

सुया, हुया खादि रूप दास्थास्यद प्रतीत होंगे, परंतु लिखने में न जाने क्यों ऐसे रूप ब्रायः श्वदहृत दिखाई पहते हैं। इन्हें तो जित्य ही कहना चाहिए। (ख) खाकार के परे उकार

क्षाउ—राउत ∠ राचपुत्र, खाव्, ताव् टिकाव् ।

(ग) उकार के परे ए

उ ए—हुने, छुने, पुने, सुने, बहुनें श्रादि । हुये, छुये झादि रूप चित्य प्रतीत होते हैं।

(प) इकार को छोड़कर अन्य किसी असमान स्वर के परे ओरे; जैसे:— आ ओ--आवो, जावो, लावो ।

> उन्नो—सुनो, चुनो, बहुनों। एन्नो—सेनो, सेनो।

(इ.) ए के परे इया

ए श्र—केवड़ा / केतक (सं∘)³ नेवला / नकुल (सं∘)³

६ ११७. समान स्वरों के अनुक्रम

श्र क्य--य-भृति--वयन < वचन ( सं॰ ), मयन < मदन ( सं॰ ), रयनि < रजनी ( सं॰ )। <sup>9</sup>

श्र द्या—"-/.\_ श्रुति—गया, नया, तवा<तापक (सं∘), सवा< सवाश्र<स्याद (सं∘)।

न्ना न्न प्राप्त नाय, न्नाय, नाय, राज ( सं॰ )। साथ ही राज <राज (सं॰), पाज <पाद (सं॰ ), ताज <ताप (सं॰)।

पर्रत प्रवक्ताना में च को के अनुक्रम में यमु-ति का प्रयोग होता है, जैसे—नवी, दयो, नवी।

र इस अनुक्रम के बदाहरया केवल कुछ न्युत्वक्तित स्वाँ में ही मिसते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> केश्ल पथ में प्रश्रुक्त ।

ब्रा ब्रा-"/, श्रति-लाया, बनाया, लाया, चौपाया, सवाया; साय हो पाया < पाद ( सं० ), लावा < लाजा ( सं० )।

ए ए--- व-/\_ अति--खेये, सेये । साथ ही, विधितिङ में खेवे, सेवे, लेवे । श्रो श्री-व श्रति-बोबी, बोबी, सोबी।

इस विश्लेषण के निष्कर्ष की तालिकाबद्ध रूप में इस यों प्रस्तुत कर सकते हैं : ( यहाँ हस्य ग्रीर दीर्थ, इ, उ में कोई मेद नहीं किया गया है, क्योंकि अतियों के रूप में इस विचार के संबंध में उनके मात्रामेद से कोई शंतर नहीं होता।)

तासिका----३ द्वितीय प्रथम --- U स्बर 2/23 य य य ٩/" "/" ٩/" य ਵ---य य ज----य ٩/.. **u**---ਰ⊀ ø य ٩/-द्यो---1/4 ٩/"

<sup>&#</sup>x27; किंतु नवनापा में को को के कतुकार में य की वृति का प्रयोग मिलता है: जैसे-कोयो. सीमी, भीमी।

र आर्व भारतीय माना के प से आधानिक भारतीय माना के व के विकास के प्रशंस में व-अति के ऐसे उदाइरख प्रायः मिलते है।

वेस्तिय—पाविष्यक्षी 'केववा' और 'नेवसा', (पिक्रले पृष्ठ पर )। १-€

\$ ११ ८. इस तालिका को देखने से प्रकट होता है कि हिंदी में स्वरानुकर्मों के २६ प्रयोग मिलते हैं जिनमें १२ का संबंध य-शुति से, नी का संबंध य-शुति से छीर छाठ का सबंध दोनों ही शुतियों से है। तालुमागीय संवर्धण की सोतक य- शुति की छोर हिंदी की प्रश्ति कुछ अधिक प्रतीत होती है। संस्कृत से कहाँ पंथ उपलब्ध हुआ है वहाँ मी हिंदी के कई तक्क्ष कभों में 'य' के प्रयोग के उदाहरण मिलते हैं, जैसे, नव > नय। इसके छातिरिक्त इस तालिका से निम्न-लिखित तथ्यों पर प्रकाश पढ़ता है।

१. इ अरथंत प्रवल स्टर है, क्योंकि स्वरानुक्रमों में वह किसी स्वर के पहले रहे या पीछे, वह बरावर अपनी निकटवर्ती तालव्य श्रुति य से ही संबद्ध रहता है। 'य' को क्रोडकर वह और कोई राग नहीं प्रहण कर सकता।

२, इसी प्रकार उ केवल १ द्वारा श्रनुसरित स्थिति को छोड़कर श्रन्यत्र व-श्रुति से संबद्ध है। '

३. ए का संबंध भी य-श्रुति से ही है। इस संबंध का विच्छेद तभी होता है जब कि उसके पहले '3' या उसके परे 'श्रो' हो ।

४, 'छो' का संबंध व-श्रुति से है। इसमें श्रंतर मी तमी होता है, जब इसका 'ह' या 'ए' से संपर्क हो।

५. 'श्र' ग्रौर 'ग्रा' का परिस्थिति के ग्रनुसार 'य' ग्रौर 'व' दोनों ही श्रतियों से संबंध है।

उपर्युक्त विश्लेषणों से यह विदित होता है कि 'य' के राग का 'इ' ख्रीर 'ए' तथा 'व' के राग का 'उ' तथा 'श्रो' से घनिट संबंध है। '

<sup>ै</sup> मिलाइए ---केलौग : ए ग्रामर ऑव हिंदी लैंग्वेज, लंदन, १६४४, पू० २४-२६ ।

च संस्कृत के जरादरणों से भी यदी बात देखते में भारी है। किया, क्षिया क्षयवा ग्रुक्त मं क्षय सामक्ष्य सामक्य सामक्ष्य सामक्य सामक्ष्य सामक्य सामक्ष्य सामक्य सामक्ष्य सामक्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्ष्य सामक्य सामक्य सामक्य सामक्य स

५ १९६. बोलचाल की भाषाओं में स्वरातुक्रम के और भी श्रिषिक उदा-इस्सा मिलते हैं। भोजपुरी में मैंने ७२ स्वरातुक्रमों का व्यवहार पात्रा है। उपर्युक्त तालिका के रिक स्थानों में से सक्की पूर्ति के उदाहरसा ब्रज्ञभाषा, श्रवधी तथा श्रव्य स्थानीय बोलियों के स्वरातुक्रमों में मिल सकते हैं। उदा॰

श्र श्री—गश्री ( गया ), दश्री ( दिया ), लश्री ( लिया )—श्रव श्र उ—त उ (तत )—श्रवधी —गज ( गाय )—श्रवधी, मोज॰, द्रज इ. इ—पिई ( पी )—श्रवधी —पीई ( पिरमा )—भोज॰ इ. उ—पिउ ( ची ), दिउली ( चने के दाने )—व्रव॰, चिउड़ा मोज॰ उ. उ—कुउ भोज॰ ए. उ—देउ ( दो )—श्रव॰ ( दे )—भोज॰ श्री उ—पोउन ( धोवन )—श्रव॰ श्री उ—पोउन ( धोवन )—ग्रव॰

श्रप्रस्वरों के परे 'ब' और 'ब,' 'बी' आदि पश्व स्वरों के परे 'ब' का व्यवहार नहीं होता। हस प्रकार के श्रुतिगत संतर मावाओं की रागात्मक विशेषताओं के प्रमाण है।

## हिंदी साहित्य का इदद इतिहास

इनके संबंध में य ख़ीर व श्रुति की स्थवस्था उपर्युक्त क्रम से निर्धारित की जा सकती है।

# सानुनासिक स्वर

- \$ १२०. किन स्वरों का उपर वर्णन हुआ है, उनके उच्चारण में कोमल तालु का उपरी भाग उठकर नालिकाविवर का अवरोध कर लेता है। किंदु विर कोमल वालु नालिकावरोध के लिये हतना उपर न उठे, हुड़ नीचे मुक्ता रहे वायु एक ही बाध नालिका और सुल होनी मानों है निकलती है। इस प्रकार नालिका और सुल के खंकुक प्रतिस्तानों से उच्चारित होनेवाले साजुनालिक त्वरों के उच्चारण में प्रथा अनुनालिक त्वरों की अयंचा जिहा के परच भाग की थोड़ा अधिक उँचा उठाने की महत्ति मिलती है। इसके लिया उनके उच्चारण में
- § १२१. वहाँ अनुस्तार और अनुनातिक स्वरों में मेद कर लेना आवश्यक है। अनुनातिक स्वर में अनुनातिकता आवोगांत व्यास रहती है, जबकि अनुस्तार में अनुनातिक रंत्रित स्वर तथा उनके परवतीं क्, मृ. स्मृ, आदि किसी अनुनातिक व्यंतन का भी तमावेश रहता है। परवतीं अनुनातिक व्यंवन अपने पूर्ववती स्वर



तरंग लेख १-२

में भी अनुनाधिकता भर देता है और उन दोनों के संभितन के फलस्कर अनुस्तार में अनुनाधिक स्वर्ध की अधेदा अदुनाधिकता का खंदा कहीं अभिक याचा बाता है (देखिए—'अंकुर' और 'अँकुरी' के तरंगलेल संश्रास्त्र हैं। हरुलिये अनुस्तार तथा अनुनाधिक स्थेननों को बहाँ पूर्णानुनाधिक कहा बा सकता है, वहाँ अनुनाधिक स्वरं की अर्थानुनाधिक हा

\$ १२२. लिखने में इस मेद की स्पष्ट करने के प्रयोजन से अपनुस्तार केयोतन के लिये अन्तरों की शिरोरेखा के ऊपर एक पूर्ण विंदु ( ≗ ) का क्यवहार किया बाता है और अनुनासिक स्वर के दोतन के लिये चंद्रसिंदु (ँ) का, क्षियों अप्नेंद्र उसकी अपूर्ण अनुनासिकता का संकेतक है। परंतु शब्दात में अध्यवा दीर्थ शरों के साथ चंद्रसिंदु के बदले केवल अनुतार के सिंदुसिंद है काम चला लिया बाता है। जैते—मैं, कहाँ, तुम्हीं, गाँच अपवा में, कहां, तुम्हीं, गांच। जिन स्वरों की मात्रार्थ शिरारेसा के ऊपर लिखी बाती हैं, उनमें लिखावट की सिंदी को लिखे चंद्रसिंदु के स्थान में प्रायः अनुस्तार चिह्न का ही प्रयोग किया बाता है, अन्यत्र चंद्रसिंदु या अनुस्तार का; जैसे ऊँचा, कहूँ, हैंगुरीटी, ऐंड्री लिया दिरी, हैंट, मेंट। किंदु बहाँ अनुस्तार चिह्न और चंद्रसिंदु के वैकलियक प्रयोग से भ्रम की संभावना हो, वहाँ उन्हें लिखने में यथावत् सावशानी अपेद्वित है, जैसे; उन्होंने हुंत दिया। इसे लाल रंग में रेंग दो; कॉच कांचन, अवेदान अवेदर आदि।

६ १२३. हिंदी में सभी स्वरों के सानुनासिक रूप मिलते हैं, उदाव

 मं - मंचेता, देंखा ।
 जॅ—जॅबा, युँह, हूँ ।

 मं - मंग्ने, वहाँ ।
 पॅ—पॅड़ी, पॅदा, चलं ।

 हॅ—रेंद्र, पेंदा, हिं।
 पॅ—पॅट, मेंद, हैं ।

 हॅ—रेंट, लंबना, भाँहें ।
 मं —मंग्ने, भोंचा ।

 हॅ—उँगली, गुँह ।
 श्रीं—श्रींश, चींकना ।

\$ १२४. स्थानीय बोलियों में सातुनासिक स्वरों के श्रीर भी उदाहरण भिकृते हैं। हिंदी में वहाँ श्रृतुनासिक नहीं हैं, कुछ लोग वहाँ भी सातुनासिक रूप व्यवद्धत करते हैं जैसे:

> होंच या होंत.—विहारी बोलियों में तथा मैनपुरी की बोली में फींचना—विहारी बोलियों भीयना—विहारी बोलियों मूँकना—विहारी वाप बरेली की बोलियों में होशियार—बिहारी बोलियों

५१२५. श्रुतनाशिक व्यंबनों के पहले श्रीर बाद के स्वरों में भी प्राय: कुछ श्रुतनाशिकता श्रा बाती है, यद्यपि उसे लिखा नहीं बाता, जैसे श्राम, राम, पान, विना, श्रामा, सामा, नाना, चना, बना, ।

६१२६. उर्दू के बढुतेरे शब्दों में आराई उके बाद अंत में न का उच्चारण नहीं होता और उसकी अनुनासिकता पूर्वस्वर को अनुनासिक बना देती है, जैसे अन्नासमें, अर्मी। उच्चारण में बिहापश्च कोमल तालु के अपने भाग थे घटकर अवरोध उत्पन करता है। कोमल तालु भी नाशिकावरोध के लिये उठ बाता है। जब बिहा को मीची करके श्वाप के दवाब का उत्भोचन किया जाता है तो एक हकने कोठ की अनि होती हैं। इसके बाद यदि इकार हो तो इसके स्पर्ध का खेष आगे बढ़ जाता है और उकार हो तो पीछे चला जाता है, उदा॰ काम, मकान, नाफ।

- ५११२ य से संयुक्त क का पर्यात तालव्यीकरणा हो जाता है, जैसे क्या, क्यों। ब्रज में क्यों का उच्चारणा कहीं कहीं च्यों या जो जैसा सुनाई पड़ता है।
- \$ १३१. क— क के नीचे विंदु देकर एक विदेशी ध्वनि का उंकेत किया जाता है, जो केवल फारती अरली से आगत तत्वम शब्दों के उच्चारणों में उच्च मारत और पाफिस्तान के जानकार शिद्यित व्यक्तियों द्वारा ही व्यवहृत होती है। साधारण जनता में इपके स्थान में क का या कहीं कहीं खु का प्रयोग किया जाता है। दिल्लानी बोलनेवाले इसके लिये ख का प्रयोग करते हैं। क द्वारा संकेतित ध्वाने के उच्चारणों में किया लो कर उच्चारणों में किया जाता है। क के नीचे विंदु देलकर इक्क लोगों के अस होता है कि यह भी ख, गं, ज आदि के समान संपर्धी ध्वनि है। परंतु इसके उच्चारणों में संपर्ध नाममात्र को भी नहीं है, यह वस्तुत काकलीय, अलिखिबीय या विद्वामूलीय अल्यागणा अयोध स्पर्ध व्यंजन है। उर्दू में इते प्रश्नित का कह जानेवालों ) विद्वारा संकेतित किया जाता है। उदा कामांज, काइ, इक्कीर, पाक ।
- ५१३४. इससे मिलती जुलती क प्वनि का प्रयोग गढ़वाली में पश्चीकृत ल के पूर्व और कुम।उँनी में व के पूर्व देशी शब्दों में भी होता है। उदा॰

गढ़० — क़ालो़ (काला) कमा०--कावो (काला)

- § १:५. दक्खिनी में क का उच्चारण प्रायः संघर्षी ख बैसा होता है, जैसे किला के स्थान में खिला।
- ५ १३६. ल-इतका उच्चारणस्थान भी नहीं है जो क का । श्रांतर यही है कि इसका उन्मोचन स्वास के सशक प्रवाह के साथ किया जाता है । यह महाप्राण श्रायोध स्वर्श कंट्य व्यंजन है । उदा॰ लेल, ताला, सुल ।

मनुमान किया जाता है कि प्राचीन आयंभाषा काल में इसका उच्चारखस्थान कुछ और पीके था।

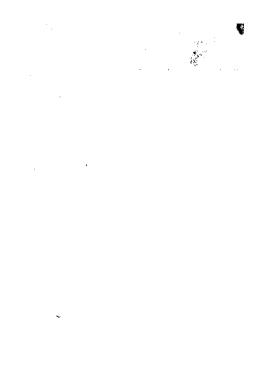

- § ११७. श्रांच ल का उच्चारया दिल्लाी, उर्नू, कबीची तथा प्रवमाया के फुब वेशी में क-जैसा होता है: केंग्रे-म्यूक। मध्यवर्ती ल का भी उच्चारया दिल्ला में महामाया के रूप में नहीं होता, जैसे सुला का उच्चारया दिल्लानी में महामाया के रूप में नहीं होता, जैसे सुला का उच्चारया दिल्लानी में मुझा होता है।
- \$ ११८. ल—आदि महाप्राया अंकतों के उच्चारया में विदेशियों को बड़ी किटनाई होती है। कुछ तो उन्हें संवर्षी के समान, कुछ झरवपाया के समान और कुछ झरवपींद के साम उच्चरित करते हैं। 'उन्हें यह समका देका सावश्यक है कि हिंदी अंकतों में महाप्राया ग्रंग का उच्चारया रायां के मोचन के साथ साथ होता है, मोचन के साथ नाय होता है, मोचन के साथ नाय होता है, अनुवर्ती नहीं। ग्रंगेंं की के बलायात सहित क (k), z (t), प (p) के उच्चारया में एक हलका सा हवा का मोचन के बाद निकलता है। हिंदी महाप्राया वंपकतों का उच्चारया हतने प्रिक है।
- १११६, ग—क के उच्चारण से इसमें केवल यही मेद है कि इसके उच्चारण में घोषतंत्रियों में कंवन होता रहता है। यह अल्पप्राण संघोप स्पर्श फंठ्य व्यंवन है। उदा॰ गोल, लगन, राग।
- ५१४०. घ- इसका भी स्थान वहाँ है जो श्रन्य कवर्गीय व्यंजनों का है। यह संघोप महाप्राया स्पर्श कंठय व्यंजन है। उदा० घड़ा, संघन, मेघ।
- ५१४१. श्रंत्य घका उचारण, दक्किनी में गजैसा होता है। यह प्रवृत्ति कजीजी आरदि कई स्थानीय बोलियों में भी पाई जाती है, जैसे — घाव > घाग।

# चवर्ग

् १४४२. चवर्गीयों को कुछ ध्वनिविज्ञानियों ने स्पर्श नहीं, बरन् स्पर्श-संत्रवीं माना है। वित्रु प्राचीन भारतीय वैयाकरणों ने इन्हें स्पर्श कर्णों के सामान्य

<sup>ै</sup> बिलायत में दियों के रिष्य कों को भी मैने देखा कि वे कमी महाशाख को दतना करि-रंजित कर देते वे कि 'देखता था' का उच्चारख होता था 'देखथा था'।

२ बाब्राम सक्तेना : प्रवील्यूशन ऑब सक्ती, प. ३०.

शीर्षक के अंतर्गत ही रखा था। वस्ततः आधुनिक भारतीय भाषाओं में चवर्गीय ्यंबनों के उच्चारण के स्थान श्रीर प्रयक्त दोनों ही विषयों में स्थानीय भेद बहत मिनते हैं। उदाहरणार्थ, मराठी श्रीर कोंकणी में इनका उत्मीच एक ऊष्म श्रुति के साथ होता है श्रीर स्पर्श वर्स्व प्रदेश के ठीक पीछे होता है। इ. ई. ए और ऐ के परे तो इसका स्पर्श मराठी में बना रहता है पर और स्वरों के पश्चात चवर्गीय व्यंजनों का स्पर्शसंत्रधी उच्चारसा होता है. स्त. दज श्रीर दक्त के रूप में । हार्नले के खनसार पश्चिमी हिंदी के 'तालब्य' पर्णत: खग्नीकत, लगभग दंत्य है । राजस्थानी में चवर्गीय व्यंजनों का उच्चारण प्राय: दंत्य ही होता है । यही बात पूर्वी कॅगला. श्रासामी, नेपाली तथा कुछ पक्षाडी बोलियों में भी पाई जाती है। भोजपरी में चवर्गीय व्यंत्रन कुछ श्रिषिक पीछे के स्थान से उच्चरित होते हैं, क्योंकि तालग्राही चित्रों के सहारे मैंने आँच करके देला है कि इतका स्पर्श तालव्यप्रदेश के निकटतर पश्च ग्रस्थ श्रीर श्राशिक बस्क्य प्रदेश में होता है (देखिए ताललेख १०)। तालगाड़ों में पूर्ण प्रांखन का भी जेन मिलता है। कभी कभी स्पर्शरेखा के किनारों पर खल्ली का इलका सा चित्र बचा रह जाता है, जिसे उस क्षेत्र में होनेवाले शिथिल स्पर्श का प्रतीक समका जा सकता है। उस भाग पर पड़ा हन्ना जिल्ला का चिल्ल शीन ही सख जाता है. किंतु उसको उन्मोच के पहले संघर्षका निश्चित चिह्न नहीं मानाजा सकता। यों तो सभी स्पर्शध्वनियों के श्वावरोध के साथ इलके संघर्ष का संयोजन रहता है। किंत क्यों कि उन स्पर्शों में उन्मोच खिपता से होता है, इसलिये संपर्ध की ध्विन नहीं सनाई पडती। न्युनाधिक अंशों में कम से कम असपप्राण च और ज के संबंध में यही बात कही जा सकती है, क्योंकि उनके उच्चारण में कठिनाई से संवर्षी उत्मोच सनाई पडता है। यहापाल छ श्रीर का में अवस्य ही संवर्षी उन्मोच कल खंशों में निश्चित रूप से लिखत होता है, यदापि इनमें भी उच्चारगा-बयव बहुत धीमी गति से एक दूसरे से प्रथक नहीं होते। इन वातों का विचार करते हुए इन ध्वनियों को स्पर्श वर्ग के ही खंतर्गत रखकर सामान्य परंपरागत

मोहिउदीन कादरी : हिंदुस्तानी फोनेटिक्स, पृ. वर. पीरेंद्र वर्मा : हिंदी भाषा का इतिहास, पृ. ११७-१०.

<sup>ै</sup> दे० बाटर, कॉप और ग्रीन : विजिनुत स्पीच, ए० ७८ और ८१

२ प० पत्र० वालीं की 'कालोकियल विदुस्तानी' में फर्य की मृमिका, ए० २० २--१०

वर्गीकरण का अनुसरण करना असंगत नहीं होगा, वर्गीकि सभी वार्ती में हनका गठन अन्य स्पर्शों के समानांतर ही है।

\$ १४४. इन व्यनियों के उच्चारण के ठीक ठीक स्थान के विषय में निरुवय ही संशोधन की आयरश्कता है, नगेंकि इनके उच्चारण में होनेवाला स्पर्ध अधिक से अधिक पीक्षे जाने पर मी पूर्वतालच्य स्त्रेत्र से परे नहीं जा पाता अतः इत हिंगे इनके लिये 'पूर्वतालच्य' या 'तालुवस्च्य' जैसे किसी शब्द का प्रयोग करना अधिक उपयक्त होगा।

१ १४%. च—इस संकेत के द्वारा निर्दिष्ट धानि के उच्चारण के लिये जिहान पूर्वतालम्य प्रयान परचारलं प्रदेश का स्पर्ध करता है। कोमल तालु ऊपर उठकर नासिकाचरोच करता है। घोषतंत्रियों में कंपन नहीं होता। इस प्रकार यह प्रयोग प्रवप्यास स्पर्ध (या स्पर्शसंघणी) व्यंकन है, उदा॰ चमक, मचान. गण।

- ् १४६, दंत्य ब्यंजनों के बाद स्त्राने पर 'च' स्त्रधिक स्त्रप्रीकृत हो जाता है: जैसे—'बातचीत' में।
- ६ १४७, रिनियनी में भंच का उच्चारण, वर्स्य ही है। पर कुछ शब्दों में उसका तालशीकरण हो जाता है और मराठी की तरह कुछ संधर्य के साथ जन्मीच होता है, जैसे च्यार 'चार'।
- ९१४⊏. छ छ का स्थान व्ही है जो च का। परंतु यह ऋघोत्र सहाग्राण स्पर्श (यांस्पर्शसंपर्थी) व्यंजन है। उदा० छत, पीछा, पूछ ।
- ११.६. ग्रंस्य श्रीर मध्यवर्ती छ, का उच्चारण दिनिःशनी में च जैसा होता है। कन्नीजी श्रीर श्रन्य वोलियों में भी यह प्रदृत्ति पाई जाती है, जैसे, कुछ,>कुच।
- ५ ९५०. ज—इसका उच्चारण भी च के समान ही होता है। श्रंतर यही है कि इसमें बोपतंत्रियों में कंपन होता है श्रीर रवास की शक्ति श्रपेचाकृत कुछ चीचा रहती है। यह सबोप श्रक्यमाण स्वर्शव्यंकन है। उदा॰ जहाज, बाजा, राज।
- ५१५१. दक्षिलनी में कुछ शब्दों में न का उच्चारण बहुत तालव्यक्ति होता है तथा कुत्र संत्रयं के साथ उन्मोच होता है, जैसे, ज्योर, ज्यारा।
- ५१५२. भ —यह ज का संबोध, महाप्राया, संजातीय रूप है। उदा० भलक, मभला, सुभा।

९ १५२. ब्राय स का उच्चारण दक्किनी में व जैसा होता है और मध्य-वर्ती भ का उच्चारण च जैसा।

 ११५४.अ.— इतका वर्धान श्रानुनासिक के श्रांतर्गत किया गया है (देखिष ११८४)।

टबर्ग

६ १५५, टवर्ग के ब्यंजन मर्थन्य के श्रंतर्गत गिने जाते हैं। मर्थन का श्रिभिषेयार्थ है सिर। लाइस्थिक श्रर्थ में मूर्था से कठोर तालु के मध्यमाग का भी द्वार्थ ग्रहरा किया जाने लगा संभवतः इसलिये कि ताल का सबसे ऊँचा द्वांश वही है ख़ौर वह सिर के मध्यभाग के प्राय: ठीक नीचे पहला है। प्राय: यह समक्ता जाता है। कि मर्थन्य व्यंजनों के उच्चारण में जिहा की नोक को ऊपर टडाकर ताल के इसी मुर्धाप्रदेश का स्पर्श कराया जाता है। परंत उत्तर भारत में हिंदी या हिंदी चेत्र की श्रान्य बोलियों के उच्चारण में जीभ प्रायः इतना पीछे नहीं महती। यह तालग्राहों से प्रकट होता है। मराठी तथा दक्षिणी भाषात्रों के उच्चारमा में जीभ प्रायः मर्थाप्रदेश तक पहुँच जाती है, पर यह उत्तरी भाषाओं के संबंध में संभवतः लागू नहीं है। बेली ने पंजाबी के संबंध में बताया है कि उसमें जिह्ना मूर्था का स्पर्श कर लेती है। पर जब तक यह तालग्राहों से सिद्ध न हो तब तक निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कई ध्वनिपरिस्थितियों में तो मुर्धन्य व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्ना बर्ख प्रदेश के श्रगले श्रंश का ही स्पर्श कर पाती है। 'टीप' जैसे शब्दों में श्रवस्वरों के साथ उच्चरित 'टी' केवल दंत बरूर्य प्रदेश का स्पर्श करते रह जाता है (देखिए तालुचित्र सं०१)। इस प्रकार हिंटी मर्थन्यव्यंजनों के संबंध में मर्थन्यता का मरूप आधार जिह्नाम या जीम की नोक को केवल ऊपर उठाकर उसके नीचे के हिस्से से ताल के किसी भी श्रंश का स्पर्श मात्र करना है। यह आवश्यक नहीं है कि वह कठोर ताल के मध्यभाग का ही स्पर्श करे। इस प्रकार मुर्थेल्यता का संबंध वस्तुतः प्रयक्त से अप्रधिक है, स्थान से कम। विदेशियों को इस प्रयक्त में अप्रधिक करिजाई होती है।

§ १.६६. ट्र--यह अभोध, अल्पकाया स्पर्ध वर्षा है, विसका उच्चारण विकास को उत्कृत्वित करके और उससे दंतवस्त्र्य तथा पूर्वतालव्य क्षेत्रों के बीच के अंग्र का स्पर्ध करके किया जाता है। इसके उच्चारण का ठीक ठीक स्थान शब्द में उसकी स्थिति तथा समीपस्थ स्वरों की प्रकृति से निवास्ति होता है। उदा० टोपी, कटार, केट। ६ १५७. ठ्—यह ट्का सहाप्राया रूप है। शोष वातों में यह ट्—जैसा ही है। उदा∘ ठेला, कठोर, मठ।

 ११५८, श्रंत्य ठ—का उच्चारण दक्षिणनी में ट नैसा होता है; जैसे जेठ>जेट। पर ह्या लट के उच्चार में झंत्य ट का महाप्रायों के साथ उच्चारण होता है: जैसे लट्ट. (लट्ट.), उल्टा (उल्टा.)।

् १५६. ड्—यह श्रलपप्राण सपोप मूर्थन्य स्पर्श व्यंजन है। उदा० डाला, निडर, खंड।

६९६०, श्रयंयुक्त रूप में इस प्यति का प्रयोग केवल आदिस्थान में होता है। मध्य तथा क्षम्य स्थानों में केवल समस्त रूप में श्रीर उपवर्गतया अञ्चलाधिक या निरमुनाधिक स्वयं ध्यंवानों के बाद हसका व्यवहार होता है जैसे, अधिग, ग्राहील, ठंड, हड्डी, बुद्धा।

५१६१. परंतु सहारतपुर की खड़ी बोली तथा बाँगरु इन स्थितियों में इचके ऋतिरिक्त भी इनका स्वरानुवर्ती तथा अन्य प्रयोग कुछ शब्दों में मिलता है, जैवे, वडी, पेड ।

१९६२. साधारण नोलचाल की नागपुरी हिंदी में खादि, मध्य और इत्य में भी ड का ही उच्चारण होता है, उस्चिप इ का नहीं (दे० ५ २०४)।

§ १६२. श्रंबेची से स्नागत शन्दों में बर्ख के स्थान में स्नादि, श्रंत स्नीर मध्य सभी स्थानों में मूर्बन्य ढ का ही प्रवोग हिंदी में होता है, यथा बायरी, सोडा, रोड. बोर्ड।

९१६४. द्र---यह द्का महाप्राय रूप है। द्के समान ही यह भी स्वोप पूर्षन्य व्यंतन है। उदा॰ बेर, ठंटा, ठंटा आद्यंतन टका प्रयोग केवल आदि में ही होता है। परंतु मेरट और सुक्पफरनगर किलों की कोलवाल की मापा में द प्यनि का प्रयोग मध्य में भी होता है, जैसे मदा 'मद्यूग'।

### तवर्ग

५१६६. त्—यह श्रष्टपप्राचा झवोष स्पर्ध दंत्य व्यंबन है। इसके उच्चारच में बिहाप तथा बिहाफलफ ऊपर के दाँतों के भीतरी भाग, मसुद्रों श्रीर बर्स्य का स्पर्ध करके वायुमार्गको पूर्णतः अवश्यः कर लेते हैं। विक्वा पूर्णतः विस्तृत रहती है। मध्यपतीं तथा आस्यात की अपयेका आस्त्रीय तका उच्चारख अधिक आसत होता है। उदा०तेला, माता, सीत।

- ५१६७. य्—इसकामी उच्चारखास्थान त् जैसा ही है। यह महाप्राख्य स्रवोष, दंत्य, स्पर्शार्व्यकन है। उदा० थाली, माथा, द्वाय।
- \$१६६. द यह श्रारुपप्राची, संघोष, दंत्य स्पर्श व्यंबन है । उदा॰ वेश. सदा. मेद ।
- ५१७ ध---यह महाप्राया, घोष, दंत्य स्पर्श व्यंचन है। उदार धन, साधु, क्रोध।
- ू १७', श्रंत्य घका उच्चारण दिक्खनी में द बैसा होता है; जैसे। पूप > दूर, प्रथ > पुद। वोलचाल की दिक्खनी में दिस्वरांतर्गत घका उच्चारण मी इसी मकार होता है, जैसे सीधा > ठीदा, किघर > किदर। ऐसी मुद्दित हिंदी मुदेश की कुझ वोलियों में भी पाई बाती है।
- ्र १७२. न और न्द्र—इनका वर्षान श्रनुनासिकों के श्रंतर्गत किया गया है (देखिए ्र १८७-१६१)। पत्रर्ग
- ५ १७२. प् यह अल्पाया, अयोष, ह्योच्च स्पर्ध व्यंत्रन का संकेतक है। आंठों के खुलते ही अवस्द वायु स्कोट व्यंत्रि के साथ मुख से निकलती है। परंतु आंठाम प्याक्तियों एवं परंतु गंडीम प्याक्तियों स्कोट नहीं होता । परवर्ती अप अथवा परच त्वरों के लिये ओठों को वो स्थिति अपनानी होती है, उसी के अनुसार वे उदावीन या थोड़ा गोल हो जाते हैं। उदा० पाय, अपना, हुए।
- § १७४. क्—यह महाप्राया, अभीष, क्रघोष्ट्रण स्पर्श वर्णवन का संकेतक है। परचस्तर के पूर्व आने पर क्रोठ योदे गोला हो काते हैं। उदा० फूल, सफल, कफ,।
- े १७४, उर्दू और दक्षितनी में श्रंत्य क नहीं होता। दक्षितनी में कका उच्चारण कारसी के संघर्षों क्र जैसा होता है, जैसे सीताक्रल, फिर।

- ् १ ९७६, व् —हस तंकेत के द्वारा अत्यग्नाय, योष, द्वयोच्य स्पर्ध व्यंवन का वोष होता है। स्पर्ध के आरंस से अंत तक योष तंत्रियों में कंपन होता रहता है। परवर्ती क्यों की प्रहर्ति के अनुवार हक्षे मी आंठों की स्थिति में योड़ा सा परिवर्तन हो बाता है। उदाः वात, वचुल, कह।
- ६९७०. म्—इसका प्रयोग महाप्राख, योष, हपोप्थ स्पर्श व्यंवन के लिये किया बाता है। पर क्रंत्य म धंदात: क्रपोप रहता है। परवर्ती क्यते के अनुसार क्रोडों की स्थिति में उदासीनता या गोलपन आ जाता है। उदा॰ मोला, शोया, जीम।

बलायातहीन श्रव्हरों के हिर स्तंतर्गत म श्रीर अंत्य म के उच्चारया में स्पर्ध कुछ शिभिल होता है श्रीर कमी कमी तो समुचित स्पर्य होता ही नहीं। किंदु वीया नि:श्वासयाकि के कार गृ संपर्ध बहुत भीमा होता है श्रीर सदेव लिवत नहीं होता।

- ९ १७ ⊏. म्रंत्यभका उभ्वारण, दक्लिनी में व जैला होता है, जैसे। चुभ > चुत्र। बाद में भी उथ्वारण, व जैला ही होता है; जैसे: चुशता है।
- ु १७६. म श्रीर म्ह—-इनका वर्णन अनुनातिक के श्रंतर्गत किया गया है (देखिए ९१६६-२००)।
- \$ १००. १ यह चिद्ध अतर्राश्रीय ध्वतिविज्ञान परिषद् द्वारा उत ध्वामि के लिये निर्वारित है, जिवके उत्पादन के लिये निर्वारित को होनों और थे पूरी तरह सदावर मंद्रदारीय अवरोध कर लिया जाता है और फिर फेकड़े से नि स्वप्त वाजु के द्वाय को भोपतिश्रियों के उत्भोच के साथ चाहर निकाल किये जाता है। वह सिंग की विराद्य जाता है। खाँचने में जो विरादेद की ध्वानि मुनाई पड़ती है, वह हसी प्रक्रिया को अविदायता से उत्थव होती है। यह न तो पोष है, न अपोष । इसे कंट्रहारीय स्वष्ट ध्वानि कहा वा सकता है। यह किशी स्वर के पड़ते या बाद में भी आ एकती है और जिस स्वर के बाद में आती है, उसकी कालताता में महत कमी कर देती है।

, १८१ हिंदी में इस प्यतिका कोई स्वितमासक महत्व नहीं है, केवल कुछ विशेष परिस्पितियों में रागात्मक रूप में ही इसका व्यवहार होता है। इसलिये इसकी क्रोर प्यान नहीं दिया बाता।

आय स्वर के पहते या कभी कभी श्रंत्य स्वर के बाद इसका व्यवहार किया बाता है। इन्द्र लांग स्वरंग कर में श्रंत्र श्रां, र्ह्न श्रांत्र स्वरंग का उच्चारण कंटहारीय स्पर्य के साथ करते हैं, जैसे श्रेत्र, श्रंद्र, श्रंद्र श्रादि । कभी कभी किसी ग्रन्द पर जोर देते समय श्रादि स्वर के पूर्व इचका व्यवहार किया जाता है, कैंते !प्यक्र मी नहीं, !श्रमी झाश्रो। इसके श्रंत्य प्रवोग के उदाहरख श्रावेनपूर्यं निवेष, केंत्रे ना! तथा विस्तयादियोषक श्रव्यय के कप में, केंत्रे वा!, पाया काता है। राजस्थानी (मारवाही) में मध्यवती इ के स्थान में प्रायः कंउडारीय स्वड व्यनि ही सुनाई पढ़ती है। केंत्रे—करपी (कह्यों) (वें० ५ ५८८२, ख)।

# श्रानुनासिक

§ १८२, नासिका ध्वनियों के उच्चारण में कोमल तालु नीचे की क्रोर भुका रहता है, जिससे वायु उन्सुक रूप से नाक से बाहर निकलती है।

\$ १८२. लू—इस संकेत द्वारा स्वित व्यनि के उच्चारण में नाविकामार्ग . खुला रहता है श्रीर बिक्का का पिन्नला भाग कुछ पीक्षे जावर नीने मुक्ते हुए कोमल तालु के अपने भाग को खुता है, विवते श्रवरीषकाल में सारी वायु नाविकामार्ग ते ही निकलती है। यह संपीप कंश्रवतिकय स्थां व्यंक्त है, जो केवल सप्यवर्ती रूप में किसी कंश्रयस्थां व्यंक्त के पूर्व प्रयुक्त होता है। यावर के आदि और अंत में हक्का व्यवद्यार नहीं होता। हकके तथा अपन अनुनताकिक व्यंक्तों के लिये भी अनुत्वरास्तंत्रक शीर्पविद्युक्त चिक्क का प्रयोग होता है। उदार गङ्गा या गाँगा, पहु या पंक, पहुन वा पंका।

६ १८.४, अ — चवर्गीय स्पर्धों के पहले मध्यवर्गी रूप में प्रयुक्त होनेवाले सवीय मोलिका व्यंवन के लिये हरका प्रयोग होता है। ग्रस्य चवर्गीय ध्वनियों के संबंध में जो बात कही गई है, यही हसके विषय में भी कही जा सकती है। स्थान की हिंदे से हम हसे ताजस्य के घरले प्रतालस्य या तालुक्य्य या पृष्ठ-स्पर्ध मंजस्य का कहा कहते हैं। कई लोगों के उच्चाराख में इसके स्थान में प्राय: दंख मृक्ता ही स्वयहार पाया जाता है। उदार भंभट, पंच, शतरंज।

५ १८%, व या या—र्स चिह्न का प्रयोग श्रव्यवाया संयोग गूर्यन्य अनु नासिक स्थंबन के लिये होता है। इसके उच्चारण में बिह्नाम या बीम की नोक का पिछला किनारा परचवर्त्य प्रदेश का स्थर्ग करता है। श्रन्य पूर्वन्य व्यंक्तों के समान इसके स्थर्ग का स्थान भी अग्रस्वरों के साथ अग्रीकृत और परचव्यरों के साथ परचीकृत हो बाता है। कीमल तालु नीचे फुका रहता है और स्वरतियों में कंपन होता रहता है। उदा० म्याम, शरण, चेंडिका, कंडा, पुष्य।

\$ रद्भ, द्विस्वरांतर्गत या के उच्चारण में जीभ की नोक स्पर्श के लिये ऊपर उठकर फिर भटके के साथ नीचे श्राती है तो उत्हेप के कारण उठका उच्चारण सानुनासिक उत्हिस 'हूँ' के समान हो बाता है। फलतः बाण के सु श्रीर बाइँ के इँ के उच्चारण में कोई भेद नहीं प्रतीत होता (देखिए वालुचिन २ १३)। आरि में सरका प्रतेता नहीं भिलता। इरका अधिक प्रयोग पूर्वण व्यंवणें के ताथ मध्यवर्ती रूप में होता है। दिखरांतर्गत और और अध्य का उज्ञारण दिदा प्रदेश के अधिकांश शिक्षित वक्ता ही संस्कृत के आगत तक्तम या अर्थतत्वम शब्दों में करते हैं। उद्दूं दिखनी तथा वस्त्री जोती के पूर्वी माग, कवीजी, अवाधा, इंदेली, अवधी, से स्वक्ती, अपादी, मीयली, मगाही, नेपाली आप प्रदेशों के कननावारण में इरका उच्चारण, प्रार्थ रंग न के रूप में हाता है, जैसे पिटत, सन्द्र प्रतास, सदस्ता के स्ववं में होता है, जैसे पादीत, सन्दर्श माम, चरन, मान आदि। यही बात बैंगला और आसामी के संबंध में मी है। परंतु इसके विपरीत नेरट, अक्यरत्यार, राबस्थान आदि परिवमी माणों में दंख 'त' का उच्चारण भी 'खा' के रूप में होता है, जैसे मण, वया, पाण, (पान)। हवी प्रकार रावस्थान की लॉबहादी में समक्यों (समक्ता), रोक्यों (रोना), कर्णी (कीन) आदि। दिसल में बीवण, माण (मान), एखा (न)। निमाई में कर्यण (करना), खाणों (खाना), लिखयों (लिखना)। नागएपी दिंदी में — कटीण। चराणी, लागा। नागएपी हिंदी में — कटीण। नागएपी हिंदी में — कटीण। नागएपी हिंदी में —

'न' के स्थान में 'ख' के प्रयोग की इस प्रवृत्ति को संस्कृत के पंडितों ने कर्बरा की विशेषता बतलाया है।

९ ९८०. ज्यह अल्पप्राण सपोप वस्त्र्यं अनुनासिक व्यंजन का संस्तक है। जिह्ना की नोक वस्त्रं प्रदेश स्पर्श काले वायुका अवरोप करती है। नासिका से बायुके निःसरण के लिये कोमल तालु नीचे भुक जाता है। उदा० नाम, कनक, कान।

 १९८८. दंख व्यंजनों के पूर्वन् का स्पर्श ऊपर की दंतपंक्ति में होता है, जैसे सन्त, बन्द, धन्था।

५१-६. उर्दू के बहुतेरे शब्दों में आ, ई, उ के बाद श्रंत्य न का प्रथक् उच्चारण नहीं होता और उसकी अनुनाविकता पूर्वस्वर में श्रंतर्युक्त होकर उसे अनुनाविक बना देनी है, जैसे बहान > नहाँ, बमीन > बमी, श्रासमान > आसमी (दे०) १२६, ४४४) ।

९ ९६०. न्ह्—यह महाप्राणा, सचीष, बस्तर्य अनुनाधिक व्यंजन का तंकेत करता है। एठका उच्चारणा न के समान ही होता है। अंतर केवल यह है कि हरके उच्चारणा में पोपतंत्रियों का हार पूर्णत: खुला रहता है और त्यर्थ का उन्मीय होते ही बायु का अधिकांश मान नारिका ने और कुछ माग मुँह से नि:खत होता है। हषका प्रयोग हिस्सरांतर्गत ही होता है। जैके, उन्हें, किन्ते, उन्हीं को । बलिया में न्ह का प्रयोग ऋषिक पाया जाता है, यथा ऋन्हार, चिन्हार, अज-स्वयन्द, कन्हैया।

ु १६१. निमादी में न्ह का प्रशेग क्याच रूप में मी होता है, वैसे न्हाको ('फॅक देना' या 'ढाल देना'), न्हार (होर)।

५ १६२, सहारनपुर की लड़ी बोली, हरियानी कुमाउँनी व्यादि में भी व्ह के उदाहरण मिलते हैं, उदा॰ सहारनपुर में व्हात्ता (नहाता है), कुमाउँनी व्हाति (नहीं है)।

५ १६२. जनमापा, श्रवधी, भोजपुरी, मैपिली झादि में श्रंत्य न्ह का भी व्यवहार होता है, यथा—प्रज॰—कान्ह, बान्ह (बाँध), सेन्ह (सेंध), सबन्द, चीन्ह।

ं १६४, कुछ शब्दों में इस ध्विन ने स्विनमात्मक महत्व ऋर्यात् भेदक तत्व ऋषित कर लिया है, जैसे कान्हा, काना ।

९१६५. चिन्ह, श्रापरान्ह, श्रादि कुछ तद्भव रूपों में न्हका उचारखा संयुक्त वर्गों के समान श्रपेदाकृत श्राधिक शक्ति के साथ करना पढ़ता है |

\$ १६६, म्—यह संकेत सघोष श्रक्षप्रास्य द्वयोध्य श्रनुनासिक व्यंवन के लिये प्रयुक्त होता है और श्रनुनासिक स्पर्श व्यंवनों के समान इसके उच्चारस्य में भी नासिकामार्ग पूर्णतः उन्मुक्त रहता है। उदा॰ मामा, इमारा, काम।

५१६७. म्ह—यह महापाया, सवीय, हृद्यीष्ट्य श्रनुनासिक व्यंबन का संकेतिवह है, जो हिस्तरांतर्गत श्रीर श्रंत्य स्थानों में ही व्यवहृत होता है। उदा० तुम्हारा, तुम्हें सम्हाल, वाम्हन ।

्र १९८ म. कुमाउँनी तथा निमादी में म्ह का प्रयोग ऋादि स्थान में भी होता है, जैते कुमा∘ म्हैन (महीना), निमादी म्हारो (हमारा)।

५ १६६. भोजपुरी क्रादि बोलियों में म्ह ध्वनि हिंदी की क्रपेक्स क्रथिक व्यवहत है।

५ २००. ब्रह्म के तद्भव रूप इन्हा में म्ह का उचारह्य संयुक्त क्राह्मर के समान क्राधिक शक्ति के साथ करना पहता।

### **ख**रिसम

ह २०१इ द के नीचे बिंदु देकर इ चिंदु से श्रवपत्राद्य, स्वीय, नूर्यन्य, उत्तिम्न अर्थनन की पीतित किया बाता है। उ के नीचे बिंदु स्तामक हर व्यन्ति का जीतन र्यमवतः वर्षमध्यम बंगला में स्व- ईष्टर्स्ट्रोह विश्वासाय ने किया था। उठके बाद ही नागरी में भी हशका प्रचलत कुष्टा। यह स्वाय स्थान में अ्यवद्वत नहीं

होता; केवल िक्सरांतर्गत, मध्य तथा श्रांय स्थात में श्राता है। उ के तथा इसकी 'पूरक होट' है। इतके उचारखा में लिखा को पीछे लीप लिया जाता है तथा लिखानक उपर उठकर पीछे की शोर कुछ उलाटा गुरु बाता है और विका की को को कि तथा तथा तथा है तथा निका की मोक की निवली तता सर्वो मरेश के पीछे के सुरत्ये भाग तक पहुँचकर उठका राग्रे करती है। संबद्ध भाषण में यह स्वर्ग बहुत ही इलका या आधिक ही होता है। है श्रीर कभी कभी तो बीच में न होकर केवल दोनों किनारों की श्रीर होता है। इसीलिये इसको इंपरस्टा के उपर्युक्त स्थान ते तुर्देत लिखा मत्राय जाते करा तथा निवास करा में स्थान के उपरुक्त करा के स्थान केवा तथा निवास की श्रीर किया जाता है। किये जाता है। किये लिखा तथा निवास मां निवास होनों से टक्टाकर नीचे की सीधी विस्तीयां श्रवस्था में मद्दां से सठ जाता है। कोमल तालु उत्पर उत्ता है और सर्वातियां प्रवस्था में मद्दां से सट जाता है। कोमल तालु उत्पर उत्ता है और सर्वातियों प्रवस्था में मद्दां से सट जाता है। कोमल तालु उत्तर उत्ता है और सर्वातियों प्रवस्था में महिता में रहती हैं (देखिए तालुकेस स्वं ४)।

\$ २०२. इतका उचारण विदेशियों के लिये सबसे कठिन प्रतीत होता है और वे इसे प्रायः र का एक भेद भान लेते हैं, वो ठीक नहीं है। उपर्युक्त रूप में श्रम्यान करने से इसका उचारण सुगम हो बाता है। उदा॰ वड़ा, चूड़ी, गुड़।

५२०२. इ के निकटवर्ती स्वर या स्वरी में यदि झनुनाविकता हो तो उन्ने प्रभाग से इ में भी झनुनाविकता का संचार हो जाता है; जैसे लीइ, व हो को । ऐसी स्थित में उचारण तथा औत दोनों ही दृष्टिगों से इ मूर्थन्य ग्रा से अभिन्न हो बाता है | वेशियर—जयर १ ८८६ ।

\$ २०४. इ का उच्चारण साधारण बोलचाल में व्यवहृत नागपुरी हिंदी में नहीं होता। स्रादि, मध्य श्रीर बंत में सर्वत्र ड का ही उच्चारण होता है।

५ २०५, वृ—यह मूर्थन्य सभोप महामाण्डित्वित व्यंजन का व्यक्तिके है। हसे कृषा महामाण्ड कर समभा का सकता है और यह उसी के समात केवल हिस्सरांतर्गत तथा अंत्रर स्थान में आता है। द के साय दसकी 'पूरक बॉट' है। उदा॰ चुता, बाद।

् २०६. समीपवर्ती सानुनासिक स्वरों के प्रभाव से दुमें भी अनुनासिकता आर्था वाती है। जैसे कींड़ा, वर्ड़ें।

५ २०८. र्—इस चिह्न द्वारा संकेतित व्यंत्रनायनि के उच्चारण में जिहा की नोक उपर उठकर उपर के मसडों से तनिक पीछे क्स्य प्रदेश पर प्रकास दो लप्यापात करती है। 'पाम' का तालुलेल देलिप, जितमें दो लप्यापाती के चिह्न हैं। यह रुपयों बहुत ही हलका होता है, हलीलिये हंगे इंपल्यूह की कोटि में लाता है। कमी कभी यह रुपयों बीच में न होकर बर्ल्य प्रदेश के दोनों किनारों पर ही होता है( देखिए तालुलेल सं० ४)।

६२०६. यह श्रह्मप्राण चभोष मस्यं व्यंवन है। प्रातिशास्त्री में इते सस्यं ही माना गया है। परंतु इसके उच्चारण में विद्वांत के उत्तर, उठने के कारण संस्कृत के व्याकरण मंगों में इते मूर्भन्य वर्ण माना गया है। उदा॰ रात, पूरा, विर ।

६ २१०, दक्लिनी में र का उच्चारण प्रायः कुछ, पीछे, के स्थान—परच-वर्स्व प्रदेश—से होता है।

ु २११. मूर्जन्य वर्षों के पहले या ताद में आराने पर रका स्पर्श और पीछे, होता है, जैसे रोटी, डोरी, कार्ड और बोर्ड में।

् २१३. संघर्षी व्यंजनों के साथ संयुक्त रूप में भी र्का कुछ संघर्षी उच्चारण होता है, जैसे वर्ष, मिश्र।

९२१४. र्ह्—यहर का महामाया रूप है। इसका व्यवहार केवल हिस्सरान्त्रपंत स्थिति में होता है और यह भी केवल नोलियों में प्रचलित कुछ सब्दों में। वें बुक्त पानियों ने जो दीर्षण और तनान रहता है, उसके ख्रमान के कारण हते र के समान ही प्रथक् जिन माना गया है। पर स्तिमास्तक वितरण की दृष्टि से इस दृष्टेर का एक समानसक कर मान सकते हैं। उदा०

> श्रवधी-श्रर्देश (श्ररहर ) भोव० - मार्हा (एक विशेष प्रकार का ऊन ) अज --कर्हानो (कराहना )

<sup>ै</sup> बोल बाल की प्रजभाषा में आराय रूप में रूड्ण्यिक का व्यवदार पाना जाता है, जैसे रहेनों।

## पार्शिक

\$ २१%. लु — यह तरल सपीप नर्ल्य पार्टिक व्यंकन का संकेतक है। इसके उच्चारया में विकांत मसुतों के पीछे वस्त्री प्रदेश की छूता है और विकां के पीछे के भाग के दोनों किनारे ऊपरी चहुकों के निकट मोदा भुक बाते हैं जिससे बायु उन किनारों से होकर बाहर निकल जाती है। इसीलिये इसकी इंध्रस्यष्ट ही माना गया है। कई लोगों के उच्चारया में केनल एक ही किनारा दाई या बाई और का भुकता है। मेरे अपने उच्चारया में वायु के निःसरया का मार्ग प्रायः दाहिनी और बनता है। उदार लाल, काला, मोल।

\$ २१६. ल, न श्रीर र के उचारखास्थान में बहुत कुछ समानता है। तीनों ही बस्लें व्यतियों हैं। ल श्रीर न के किये विद्वा की नोक का संवर्ध प्राय: एक हो प्रकार से होता है। श्रुंतर केवल यही है कि ल के उचारणा में नाशिकागर्ग वंद रहता है श्रीर वायु के बाहर निकलने के लिये विद्वा श्रीर चहुआं के वीच पार्टिक मार्ग वंदा रहता है श्रीर वायु के बाहर निकलने का सार्य वायु के निकलने का मार्ग वना देता श्रीर कोमल तालु नीचे मुरूकर नाशिका से वायु के निकलने का मार्ग वना देता है। हसी कारणा वोलियों में ल, न श्रीर र के बीच प्राय: देर फेर या परिवर्तन के हस्त मिलते हैं। शिष्ट हिंदी में जहाँ का प्रयोग है, वहाँ बोलियों में र का स्थाना के स्थान में ल का । र श्रीर ल के पारस्वरिक विषयंय के संबंध में प्राकृत में सुवबद निवस ही है: स्लयोरमेद:। उदा॰

| हिंदी       | बोलियों के रूप |
|-------------|----------------|
| नंगा        | लंगा (भोज०)    |
| नोट         | लोट            |
| नीलाम       | लीलाम          |
| त्रिना      | बिला           |
| बलना        | जरना           |
| बाल         | बार            |
| तलगार       | तरवार          |
| <b>थाली</b> | धारी           |

विहारी वोलियों में ल के स्थान में र के व्यवहार की प्रवृत्ति श्रथिक पाई जाती है।

६ २१६. दंत्य स्पर्श वर्गों के पहले आने पर ल के उचारण में जिहा आगे

दक्षिकीयां चौर परिचय

बढ़कर क्कीर फैलकर दंख प्रदेश में स्पर्श करती है, जैसे युल्तान, जल्द, पालत्। चाहें तो इसे लुके रूप में संकेतित कर सकते हैं।

- § २१८.. मुर्थन्य व्यंवनों के तुरंत बाद या पहले आने पर ल का उचारख परचीकृत हो बाता है और उत्तमें कुछ मुर्थन्यता भी आ बाती है. क्योंकि ऐसी स्थितियों में ल के उचारण में बिहा की नोक कुछ उत्तर उठकर स्पर्ध करती है। उदा० वाक्टी, सटोला, गुठली, उतका। यदि ल और मुर्थन्य बखें का उचारख संयुक्तवत् होता है, तो मुर्थन्यता अपेचाकृत अपिक होती है। जन्यात्मक मेर प्रदक्षित करने के लिये चाई तो हसका संकेत क के हारा कर सकते हैं।
- ५२१८. प्राचीन साहित्य में मूर्थन्य क वैदिक श्रीर पाली में तो पाया जाता है, पर संस्कृत या परवर्ती प्राकृतों में नहीं है।
- \$ २२०. हिंदी प्रदेश की कुछ बोलियों में मूर्यन्य क का व्यवहार होता है। हर्क उच्चारण में बिह्ना की मोक अन्य मूर्यन्य वर्षों के उच्चारण के समान करर उठकर तालु प्रदेश का स्वयं करती है और बिह्ना के पक्ष भाग में बाढ़ के तिम्वरण के लिये पार्थिक मार्ग भी होता है। साथ ही स्वर्तातांत स्थिति में उत्तमें इ कि के समान थोड़ा उत्तेष भी रहता है। कपर उठे हुए बिह्नाफलक को उत्कृतिक खबस्या ते नीचे के दोंती तथा दंतमूली तक लाने में उत्तिक प्रयत्न होता है। सराठी तथा द्रविह मात्राओं से इस ध्वनि में अधिक मूर्यन्यता पाई बाती है। तेलुगू और कबढ़ में हो किस्पुष्ट या उत्तिम ध्वनियों में ही गिना बाता है।
- ५ २२१. पश्चिमी पहाड़ी बोलियों में तथा हिंदकी, लहेंदी, विंघी, गुजराती मराठी और उड़िया में भी मूर्यन्य ळ का व्यवहार होता है।
- \$ २२२. पंजाबी में भी इस मूर्थन्य प्यनिका उच्चारणा होता है, ययपि वह लिखी नहीं वाती, क्योंकि पूर्वी पंजाबी की ग्रुक्मुखी लिपि में उसके लिये कोई प्रथक लिपियिक या श्रावर नहीं है।
- ५२२२. हिंदी प्रदेश में मूर्थन्य ळ का प्रयोग मध्यवर्ती तथा खंत्य रूप में सद्दारनपुर तथा मेरठ की खड़ी बोली ख्रीर हरियानी में होता है। मेरठ की खड़ी बोली में हणका इ के स्थान में वैकल्पिक व्यवहार होता है।
- ५ २२४. राजस्थानी में मूर्चन्य क का प्रयोग ब्रादि और मध्य में बस्ध्यं ल के स्थान में वैकलियक रूप ने होता है। पुरानी राजस्थानी में भी यह ध्यनि थी, इनके प्रमाग्य मिलते हैं, यथिप उनके स्थान में लिखा जाता था ल ही।
- ५२%. लॅं—ल का एक दंखाप कंठीकृत रूप गढ़वाली में प्रचलित है, जिसे इस लॅं के रूप में संकेतित कर सकते हैं। इसके उच्चारण में विद्वांत से दौतों का स्पर्श होता है तथा पश्चविद्वा की क्रीर का अर्थश कोमल तालु की आरेर

अपेक्षाकृत कुछ छविक उठा रहता है। अंग्रेवी के फील (Fccl), वेल (Well), भीतक (field) आदि गृन्दों में जैसी ल व्यनि उच्चरित होती है, उससे हकका कुछ साम्य प्रतित होता है।

§ २२६, यह केवल द्विस्वरांतमंत और श्रंख स्थान में ही प्रयुक्त होता है। ध्रियसंन ने संभवतः इसी लें को अमवश क समस्कर मध्य पहादी में इसका श्रास्तिल मान लिया था, यथा—गढ़०—कामलों (कंचल), कालों (काला), मोलें (मल या गोवर)। कुमाउँनी में इस श्रंथ कु के स्थान में वृक्त प्रयोग होता है, जैसे—कालों, मोल, बारव्। चौनवारी में यह श्रंतिम वृष्वंवर्ती आ के साथ संध्यकर स्वर श्रों का कर प्रहलु कर लेता है। जैसे—बादों।

\$ २२७. <u>ल</u>—विकल्पों में मूर्कप्य ककी प्रश्चित लिखने और बोलने में भी कम होती जा रही है तथा इसके स्थान में बस्त्यें ल का ही प्रयोग अधिक होने लगा है। राजस्थानों में आगत तथा मण्यतीं रूप में क और ता में आपमेरकता नहीं है, परंतु असंत्य स्थान में कई ऐसे दृष्टांत मिलते हैं जिनमें इनके बीय अधि-स्वस्त्रा पार्ट जाती है. जैसे

> चंचळ ( पोड़ा ) चंचल ( चपल ) महळ ( ज्ञी ) महल ( राजमहल ) पाळ ( बॉघ ) पाल (विद्याने का कपड़ा )

६ २२८. कोटा, बूँदी श्रौर भालावाइ में बोली जानेवाली राजस्थानी की हाड़ीती बोली में मूर्वेन्य उत्त्वित ळ का प्रयोग केवल मध्य श्रौर श्रंत में होता है ।

६ २२६. निमाशी में ळ लिला तो नहीं जाता, पर आ के बाद श्रानेवाले ल का उच्चारण मूर्यन्य ळ के रूप में ही होता है, जैळे—बाळ, काळ, माळ, (माला) कुछ राज्दों में मध्यवर्ती ल के स्थान में मी मूर्यन्य ळ का ही प्रयोग होता है, जैये तळाल (तालाव), निमोळई (नीम का फला), पिळई (पीला)।

५२१०. मालवी की वींभवादी बोली में जिले वींभिया जाति बोलती है, ल का उच्चारण मराठी ळ के तमान ही मूर्णन्य होता है। मराठी के प्रभाव से नागपुरी दिवीं में ळ प्यति का प्रयोग होता है। मूर्णन्य ळ का व्यवहार हिंदी च्रेक कम्म बोलियों या उपमापाओं में तथा नेपाली, बँगला और अस्वमी में नहीं होता।

पा। वस्तुष्ठः गहवाली क्षीतः कुमाउँनी में मूर्थन्य कका प्रयोग मान लिया पा। वस्तुष्ठः गहवाली क्षीतः कुमाउँनी में मूर्थन्य क नहीं पाया जाता। गहवाली में तका एक देंत्य पक्षीइत या जिहामूलीय (veloriged) रूप प्रवत्तित है (देखिए १२२५, २२६)। \$ २ १२ वर्—यह ल का महाप्राण कर है, विषका प्रयोग वेवल योड़े से शन्दों में हिस्तरांतर्गत मध्य स्थान में होता है। ल की अपेखा इसके उच्चारण में स्थर्ग की महत्ति कुछ पीछे की और होती है। उदा० कुक्हाड़ी, दुल्हा, चुल्हा। जन्मापा—स्वहा (सलाह), अवधी पश्हावछ (साय को वृध देने के लिये तैयार करना)।

\$ २१२ हिंदी चेत्र की बोलियों में इस ज्यनि का कथिक प्रयोग होता है स्त्रीर उन में चे कुछ में स्त्रादिम स्थान में तथा कुछ में स्रतिम स्थान में भी हसका व्यवहार पाया जाता है, जैसे कुमाउँनी में स्वरत्य (त्याय), त्विह्यी (त्या), तब वहैं (तव तक)। स्रतिम स्थान में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे कावह (कल); स्रवर्षा, भोव०, त्रव० कुक्ट (सव)। बोलवाल की प्रवभाषा में स्नादि में स्व का व्यवहार पाया जाता है, जैसे ल्टेखों (भीइ), ल्हेहीं (प्रयज हुस्ता)।

५२६४ इसे संयुक्त व्यंत्रन नहीं माना गया है, क्योंकि यह, नह और रह के समान ही हसके उच्चारण में भी दीर्थल और आतरत का अभाव है तथा महा-प्राण्याल मुलावरोप के उन्मोच के साथ साथ संबद रहता है; उसका अनुसामी नहीं प्रतीद होता।

### संघर्षी

महाभाष्य के अनुसार श, व, स आदि संवर्धी व्यंजन ईवडिकृत् व्वनियों की कोटि में आते हैं।

\$ २२४. श्—्यह तालुवस्व्यं आयोष संवर्षी ऊष्म व्यंत्रन का संकेतक है। हक्के उच्चारण में शिक्षालक ऊपर की क्षोर उठता है और पीछे की ब्रोर विचकर दोनों किनारों से नक्ष्मंत्रदेश के पीछे तथा तालुप्रदेश के श्रागे के दोनों किनारों का इस प्रकार स्पर्श करता है कि वर्ष-तालु-प्रदेश तथा निवासक के बीच वायु के निकलने के विशे एक संकीर्ण मार्ग खुटा रहता है, किससे संबंध सुनाई देता है, उदा॰ श्राशा, शोक, बादशाह, केश (देखिए तालुनेख सं॰ ६)।

्र २६६. दिंदी दोन की बोलियों में इसके स्थान में प्रायः दंत्य संघर्षी ध्वनि स का प्रयोग होता है। संस्कृत में सृष्त्रीर स के बीच क्रयंभेदकता पाई बाती है, जैसे शकत 'संब', सकता। पर साथ ही दोलायमान प्रकृति के भी कुछ उदाहरखा दोनों के बीच मिलते हैं, जैसे, बशिष्ठ/विषठ, उर्वशी/उर्वसी।

कीर ऊपर उठ बाती है और निक्वाफलक के रोनों किनारे पहली चहू रेखा के पान बालु के दोनों किनारों का इस प्रकार रायों करते हैं कि बीच में एक वैकीयों मार्ग बन बाता है, जिससे होकर नायु संपर्य के साथ बाहर निकलती है। उदा० भाषा, रोप, बरुपर्य, कर देखिए तालुलेल से० ७)।

५२६८. संस्कृत के कुछ तस्त्रम शब्दों में तथा टबर्सीय व्यंबनों के साथ संयुक्त कर का उच्चारण शिवित समाच में तो प्रचलित है, पर हिंदी देज की बोलवाल की भाषाओं में साथारण बनता के द्वारा इसके स्थान पर प्राय: वहुर्य या देंख ल का की प्रयोग किया बाता है।

विभिन्न चेत्रों में लिखित व का उच्चारण ल के रूप में भी होता है, जैसे, भूपण>भूखन, दोष>दोख, वूपण>बूखन, वर्षा>बरला, माषा>माखा । वैदिक शालाओं में भी प/ल के उच्चारण मेद के संबंग में दो मत हैं।

§ २६६. संस्कृत के कुछ तरकम शब्दों में क् से साथ इतके संयुक्त रूप के लिये एक विशेष लिपियह 'ख' का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा संकेतित यानि में प की उपलक्षित्र खोग मूर्यन स्वर्धावंच्यां रूप में होती है। इसके उच्चारण में बिह्याय होनों किनारों ने तालु के परब माग में दोनों और दूवने चहुआं के मागों का इस प्रकार स्वर्ध करता है कि उनकी दाई बाई रेलाओं के तीन का योहा सा संकीर्ण माग खुला रहता है जिससे होकर वायु 'क' के स्वर्ध के उनमोच के साथ ही प्रवल संवर्ध की खीन के साथ बाहर निकलती है। इस प्रवल में जिहा को नोक बन्ध प्रदेश की खीन के साथ बाहर निकलती है। इस प्रवल में जिहा को नोक बन्ध प्रदेश की खीर बीच में विना स्वर्ध किए हुए उत्तर उठी रहती है जिससे इस धानी में मूर्यन्ता भी बनी रहती है। उदा॰ खाना, रखः, पहा। (देखिए तालुकेल सं० ८)।

§ २४०. बोलियों में तथा साधारण जनसमुद्दाय की बोलचाल में इस के स्थान पर प्रारंग में प्रायः छ का ऋौर ऋन्य स्थानों में च्क्र का ब्यानहार किया काता है, जैसे छुमा, रच्छा, पच्छा।

§ २.९१. ल्—यह बस्क्यं, ऋषोध, संवयं उत्तम प्लिन का संकेतक है। इसके उच्चारण में जिक्का की नोक दंतम्हों की खोर इत प्रकार उठती है कि बच्चं के खप्त माग तथा दोनों छोर से उत्तर की खोर मुद्दे हुए सुपिर जिक्काफतक के सीच एक संकीण मार्ग वन जाता है, जिठने वादु संवर्ष की सीरकार प्लिन के साथ माइर निकलती है। तालक्य स्वास्य मुन्य यू के उच्चारण की अवेचा इसके उच्चारण में वादु के निकटला नामां अधिक संकीण स्वाह स्वाह है। बदाक्यल, निवासी, दस ।

५ १४२. प्राचीन प्रंचों में इसका वर्णन दंख कहकर किया गया है क्योंकि इसके उच्चारण में बिहात उत्पर के मध्यती दोंती के निकट पहुँच बाता है। दंख अवनों के साथ इसका उच्चारण पूर्णतः दंख ही होता है, कैसे इस्त, क्ल्स ।

५ २४३, स के बाद कोई गूर्यंग्य व्यंवक रहने पर विश्वा ऊपर उठ बाती तथा महाही वे सर्व की छोर लिय बाती है। इस प्रकार उठमें कुछ, गूर्यंग्य प्रका क्या बाता है जो पूचे भिन्न छोर बहुत ही कम कहा बाएगा। उदा॰ सास्टर, बट ठीड है।

\$ २४४. हु—यह कंडहारीय महाप्राण ऊष्म ध्वित का संकेतक है। उच्चा-रण में स्वरतियों पहले रवाल के निःमरण के लिये पूर्णतः उन्मुक्त रहती है, फिर उनका संवार होने लाता है और वे परवर्ती स्वर के लिये पोष की स्थिति में पहुँच जाती है क्रायवा स्वरतिभाग यदि पहले के पोण की स्थिति में रही तो उनका विवार हो जाता है क्रीर वे रवाल की स्थिति में गुँच जाती हैं। स्वरतियों के श्वाव की स्थिति से पोष की स्थित में क्षयवा पोष की स्थित से आव की स्थिति में पहुँचने के व्यापार में फेजड़े से जो ववेग वायु का नियोग होता है, उसी से ह्यान का निर्माण होता है।

६ २४%, इसके उच्चारण में प्रतित्वन प्रकोष्ठ की रियति पूर्ववर्ती अथका परवर्ती प्यति की रहती है आरंभिक और अंतिम ह् के उच्चारण में आस का निर्मामन अपोप होता है, परंतु दिरशरांतर्गत अथवा स्वर और अपोप व्यंवन के बीच अपने पर वह पूर्णतः स्वोप रहता है। उदा हाय, सहाय, वाह (देखिए तरंगलेख ११, ३, ४)।

\$ २४६. प्राचीन प्रंथों में इसे ऊष्म तथा औरस्य श्रयंत् उरस् से बनी हुई ध्वनि कहा गया है, व्यों कि इसके उच्चारण में फेफड़े से महाप्राधावायु बोर से निच्चित होती हैं। इसके उच्चारण में फंटबार पूर्णता खुला रहता है और बायु के निःस्तरण का निवमन प्रायः फंटप्रदेश में होता है। इसी कारण इसे फंट्रम अनियों के साथ परिशिश्त किया जाता है। परंतु ग्रंतःस्य य या व के पूर्व संयुक्त इस में यदि ह ध्वनि श्राप्त तो उचका नियमन कमराः कटोर तालु और श्रोड-प्रदेश के बीच होता है, जैसे बाब, विद्वल श्रादि में।

्र २४०. श्रंप्रेची की ध्वनिविज्ञान की पुस्तकों में इको संवर्धी व्वनि माना गया है। पर इंदी तथा श्रन्य भारतीय भाषाओं में इके उच्चारखा में संवर्धकी अपेखा महाप्रायात्व का ही प्राधान्य पाया बाता है। प्रारंभिक और आरंप हमें तो संवर्षकी मात्रा नासमात्र को ही रह बाती है। रह बाता है उसका क्षेत्रक महाश्राचाल को रागात्मक तत्व के रूप में श्रानेक रंग प्रकट करता है। (दे∘— महाश्राचाल के राग के श्रंतर्गत ६५ ४४,⊏, ४६१–६१, ४६६–६९, ४७१)।

- § २४-. हिंदी के ल, प झादि महाप्राया व्यंवनों में को महाप्रायाल है वह इस स्वतंत्र ह से भिल है, क्योंकि उनके उच्चारया में श्यर्थ व्यंवनों के साय है का स्वतंत्र रूप में इनुगमन नहीं होता, यरन् उनमें महाप्रायायायु उनका इतंत्र कंपा वनकर उनके उन्मोच के साथ योगपदिक प्रयत्न के फलस्वरूप निःस्तत होती है। अतः स्, मूआदि को क्+ह्, ग्+् आदि का संयुक्त या आयुक्तमिक रूप नहीं माना वा सकता।
- \$ २४६.: (बिसर्ग) यह चिह्न निवर्ग व्यक्ति के लिये प्रयुक्त किया बाता है, बिसके उच्चारख में प्रयन्त तो वही रहता है औ हूं के उच्चारख में प्रयन्त तो वही रहता है औ है के उच्चारख में प्रयंत्त केसल यह है कि यह प्रयन्त आयोगांत अपोर दिता है करिया है कि यह प्रयन्त अपोर्थ के ता विवार हो बाता है। हममें संवर्ष की मात्रा साधारख हूं की अपरेखा उक्कु अधिक रहती है, क्योंकि वायु का निवेष चल और फटके हे होता है। विवार्ष की प्रति वस्तुत: पूर्ववर्ती त्यर का अयोग प्रलंबन तथा 'आअय-रणन-मागी' है। हस्त प्रयोग मण्यवर्ती स्थान में व्यंवनपूर्व और अंतर स्थान में होता है। छः, क्षिः, आः, औः आदि वैचे कुछ बोलवाल के वायदी के अतिरिक्त संस्कृत के तत्यम शब्दों में ही विवर्ण का अयवहार पाया बाता है।' उदा- दुःत, अंतःपुर, अंतफरा, मनःरियति, वस्तुतः, अतः, स्वतः, स्वतः, क्रतः, क्रतः, प्रायः, निवरंद स
- § १५०. प्राचीन संस्कृत प्रंथों में विचर्ग या विसर्वनीय के दो प्रधान मेद
  स्ताए गए हैं, विह्नामूलीय श्रीर उपभानीय, जिनका प्रथोग क्रमशः क, ख के पूर्व
  तथा प क के पूर्व होता या | विह्नामूलीय विवर्ग में वायु का नियंत्रशा कोमल तालु
  के पान जिह्नामूलीय विदय में होता था श्रीर उपभानीय में दोनों श्रोठों के बीच |
  विह्नामूलीय विदय्य के लिये वजाकार चिह्न निर्धारित था तथा उपभानीय के लिये
  गक्कुमकृति विषद्ग लेले

```
चिक्कमूलीय — अंतःकरस्य, ( श्रंत×करस्य )
उपप्मानीय — श्रायःपतन ततः किम् , सत×किम् )।
.( श्रथ ⊭ पतन ), पुनः पुनः ( पुन ⊭ पुनः। )
परंत श्रव ये मेद नगरव है।
```

१ विद्यान के उच्चारण में संस्कृत के नहुतिर रेकित आमकत मादः उसके रीवें उसके पूर्वतारी तर का प्रकृत के साथ दुइराकर उसे पूरा सरोव हो बना वालते हैं, विद्यास को प्रकृत को प्रकृत कर के स्वार्ण के स्वार्ण के स्वार्ण के स्वार्ण के स्वार्ण में स्वार्ण में साम में साम मुंति के स्वार्ण में मुलिक्त ।

रहिकीय जीर परिचय

५ २५१. इन संघर्ष व्यनियां के श्रतिरिक्त विदेशी मायाओं के श्रागत शब्दों में कैकिएक रूप से कुछ श्रन्य संघर्ष व्यंकनों के भी प्रयोग हिंदी में पाएं, बाते हैं, जिनका वर्शन नीचे किया बाता है:

\$ २५.२. खू— इवके द्वारा काकलकीय या जिहामूलीय अयोग महामाख धंचर्षी व्यंक्त प्रति का संकेत किया बाता है। उर्दू में इवके लिये टू संकेत का प्रयोग किया बाता है। इस प्रति के उबारण में विहामूल अलिजिहा से इच प्रकार बुद बाता है कि उत्तरे बायु इक्ती नहीं, पंकित प्रंपं करती हुई बाद निक्तती है। खराँटा, खुराँट जैसे बोलचाल के दो चार राज्यों को छोड़कर अन्यव अरबी कारती से आगात, तस्तम ग्रान्थों में ही बानकार ियद्वित व्यक्तियों द्वारा इसका प्रयोग होता है। अन्यया इसके स्थान में स्पृष्ट ख का ही श्ववहार होता है। उदार खबर, सखार, शाख ।

९२६३. फारली के प्रभाव या मिथ्या साहय्य के कारण दक्तिनी के अधिक्षित बोलनेवाले हिंदी के ठेठ शब्दों में तथा वहाँ भी वहाँ आगत शब्दों में इस ध्वनि का प्रयोग नहीं है, हदका ध्यवहार कर डालते हैं. जैसे राखा, खाखा (खाक), तोशख (तोशक)।

५२५५. दक्तिनी के अधिवित बोलनेवाले कारती के प्रभाव या मिथ्या साहस्य के कारण हिंदी के ठेठ शब्दों में तथा वहाँ भी जहाँ आयात शब्दों में यह अपने नहीं है, इसका प्रयोग कर डालते हैं, जैसे बेग्नम, उगलदान।

§ २५६. ज — इस संकेत के द्वारा नरूप, संवर्षी संवेष कष्ण प्यति को बोतित किया बाता है। अरबी लिपि में स्थानमेद के अनुसार इस संवेष संवर्षी प्यति के लिपे कई चिह्न प्रकुत होते हैं, पर उर्दू में उन सबका एक जैसा उबारण होता है। इस स्वयं धनि का उबारण से उबारण से केवल इस बात में मिल है कि हसमें स्टर्सतिमों पीच की स्थिति में आ बाती है और संवर्ष में विशेष तीवता नहीं होती। अरबी करती के आगत यांची में ही बातकार विश्वित विशेषी हारा हसका

अवदार द्वेक्षा है। अन्यथा इसके स्थान में स्टष्ट ज का ही प्रयोग होता है। उदा॰ और, स्थादा, सजा, खजाना, तेज, नाजा।

६ २५७. जबमावा, अवधी तथा हिंदी छेत्र की अन्य बोलियों में इचके स्थान में कभी कभी द्यार का भी व्यवहार होता है, जैसे कागज़ के स्थान में कागढ़ या कागर।

६ ३६ - मराठी में स्पर्श लंपणीं ज के उचारणा में यही ध्वनि सुनाई पहती है, जैके क्लिक्शका (मेन), जाप (प्यान दो)। परंतु कुछ शाक्टों में बच्चें संवर्षी क फ्लीर तालव्य संवर्षी जा में प्रयंभेद का उदाहरणा पाया जाता है, जैके:

आप (बरुर्यसंत्रचीं इत के साथ ) = प्रार्थना

किंत जाप (तालव्य संपर्धी ज के साथ , = ध्यान रखो !

६ २५६. संधि रूप में इ के पूर्व जा का प्रायः महाप्राया उचारया होता है, कैसे इच्छार > इच्छार, मजहन > मजहन ।

§ २६०, क्—्यह दंसीडच, अयोष, महाप्राया वंचर्यों व्यंकनप्यिन का वंकेतक है। उद् में इतके लिये ं चिक्क का प्रयोग होता है। इतके उच्चारत्य में नीचे के श्रीट का मीतरी भाग और ऊपर के दाँत इस प्रकार इतके से सट बाते हैं कि बायु अववद्ध न होकर उनके तीच चचे हुए रंभों से संवर्ष के साथ निकलती है। त्यरतीक्ष्यों में कंपन नहीं होता। हतका व्यवहार फारडी, अरबी तथा खँगरेची के खायत तथनों संही बातकार शिविद व्यक्तियों द्वारा किया बाता है, अन्यथा इतके स्थान में स्थर क का ही प्रयोग होता है।

उदाः---क्रारसी, सक्रा, तरक्र

क्रीस, ऋाफ़िस, सेक़, सोक़ा

\$ २६१. श्रनजान बकाओं द्वारा बोलचाल में इसके स्थान में प्राय: इस्तेष्ठ का व्यवहार किया जाता है, जियके उबारणा में दोनों कोठों के बीच तंत्रच की ज्वान होती है। श्रावरणकरानुसार इसके लिये कु चिक्क का प्रयोग किया जा सकता है। मुँह वे फूँककर चिराग सुकाते समय जैसा प्रयक्ष होता है, वैसा ही प्रयक्ष और वैसी ही ज्वानि इस हमोड उचारणा में होती है।

१९६२.फ.—बोलचाल में स्पटफ के भी श्रानाच स्थानों में प्राय: इस इयोच्या खेर्यी कुका व्यवहार पाया जाता है, जैने करकुंदी, जाकुं, ककुं, करफुराना, फुकुकार, बकुारा, हॉकना।

े १६६. मैपिली बोलनेवाले कुछ मुसलमान सफ़ा, फ़ेलेना खादि शब्दों में इसी फ का व्यवहार करते हैं। § २६४, ब्र्—्रह चिह्न के द्वारा उठ रंखीच्या स्थान संपर्ध क्षेत्रकालिको संकेतित किया चा सकता है, विस्का व्यवहार सानकार शिक्षित व्यविद्या संगरित के तत्वम स्थानत शब्दी में ४ दे स्थान में प्राथा किया बाता है। कु और इसके उसारया में केनल यही संतर है कि इसमें स्थान में प्राथा किया बाता है। कु और इसके उसारया में केनल यही संतर है कि इसमें स्वर्या के स्थान संपर्ध की सिता कम होती है। स्राप्त के ४ के उसारया में मेनल संतर्ध संतर है कि इसमें स्वर्य के साथा स्थान होती है। स्राप्त को स्थान क्षेत्र होती है। उदार क्षार्ट, व्यवस्थान स्थान स्थान

\$ २६५, इस ब्विन को यु+्यू का संयुक्त रूप नहीं माना वा सकता, क्योंकि इसके उचारणों में संयुक्त वर्षों में प्रयत की वो दढ़ता होती है, उसका अप्राव है तथा इसका महाप्रायाल व का एक संतर्भक्त अपिन अंग है।

५ २६६. दक्खिनी में व् के बाद कोई खर झौर पुनः उसके बाद हु की ध्वनि स्थाने पर इस ध्वनि का संभिगत प्रयोग होता है, यथा वहाँ>व्हाँ, वहीं>व्हाँ ।

ह २६०. इस व्यतिका प्रयोग क्रॅंगरेकी V के स्थान के क्रांतिरिक्त मराठी के कुछ देखी राज्यों में भी होता है, जैसे ब्यावा (होना चाहिए), जिल्हाका (मेंग)। संस्कृत के बिद्धा शं∗र का उचारका भी मराठी माथी बनसाभारखा में 'जिल्हा' होता है।

१९६०. इनके स्थान में साथारखा नोलचाल में प्राय: इसके इयोच्छा संपर्ध रूप का ध्यवहार होता है, किसे चाहें तो मृतिक्क के द्वारा चंकेतित किया ना सकता है। इसमें महामायाल का कांग्र निशेष नहीं होता। बहुतेरे लोग इसके लिये देवीच्छा न, द्वारोच्छा वृक्षपता खुट म का भी ध्यवहार करते हैं।

५ २६६. झनाच स्वष्ट स्थान में भी भ के शिथिल उचारख में कई लोग प्रायः भ की व्यवि का व्यवहार करते हैं, जैते सुभानश्रत्लाह, स्वभान, बीम ।

§ २७०० मैथिली बोलनेवाले कई मुसलसान तथा कुइ अन्य लोग मी सम्म, खोमार ( खुआर का स्थान ), गामिन आदि शब्दों में इसी ध्वनि का व्यवहार करते हैं।

## कार्थस्वर या कंत्रस्थ

§ २७१. थ् श्रीर व् को भारतीय वैदाकरणों ने श्रंतस्य कहा है, क्योंकि इनका उचारण स्वर श्रीर व्यंबन दोनों के बीच में है। इसी दृष्टि से इन्हें क्राईस्वर

<sup>े</sup> ब्, व् के जतिरिक्त र्, ल् को भी संस्कृत व्याकरच में जंदास्य माना गया है, क्योंकि ये जनियाँ भी स्था के समान तरल हैं।

भी कहा बाता है और ईपल्युष्ट की कोटि में रखा बाता है। इनके उचारखा में संवर्ष भी नहीं होता। स्वित्तासक भूवण के क्रतिरिक्त क्षंतास्थी का प्रयुर रामासक काइल भी है। स्वरातकामों के प्रसंग में इनके शुतिगत रामासक पद्म की चर्चा की बा चक्की है (देखिक S ११७, ११८)।

\$ १७२. यू—१७के द्वारा वंकेतित तालका श्रयंत अप अमोलीकृत क्योप श्रयंत्व के उवारायों में विकास संवृत या अवंदेवत स्थान की ओर उठता है बीर तालु के दोनों ओर इकार के कम विवृत श्रीर न, श श्रादि अन्य तालक्ष्य व्यंक्तों के सम संवृत स्थिति की रहुँचकर दुरंत परवर्ती स्वर की स्थिति के लिये संवर्ष्य कर देता है। इसके अनेक उचारयोभेद या रागात्मक रूप संभव हैं को पूर्वर्ती श्रीर परवर्ती प्यनियों के स्वरूप पर निर्मर्ट हैं। दिही में प्रायः इसमें व्यंक्तात्मक तत्व कम और रागात्मक तत्व ही अधिक पाया वाता है। उदा॰ यदापि, दया नाय।

्र २७१, प्राचीन शिक्षाधंशों में 'य' के उचारण के विषय में नताया गया है कि वह स्वारंभ में 'गुरु', मध्य में 'लबु' स्वीर खंत में 'ख्रतिलखु' होता है। यह वर्षान हिंटी के य के उच्चारण में स्वयं भी ठीक बैठता है।

§ २०४. प्रारंभिक य अपने 'गुरु' उच्चारण के कारण ही हिंदी चेत्र की बोलचाल की भाषाओं में 'ब' व्यंजन के रूप में परिख्त हो गया है, जैवे क्वांप, जबूना, आदि । अशिवित या अशावधान वचाओं द्वारा हिंदी के आव य के उच्चारण में प्रायः 'ह' का अशामा हो जाता है, जैवे साद—हयाद, यार—हयार। इसके विपरीत दिक्लाने में प्रारंभिक ए या ऐ के उच्चारण में य-अति का अशामाम होता है, जैसे, येक 'पुक्त'।

५ २०४. ग्रॅंगरेन श्रादि निदेशी लोगों के उच्चारण में य के व्यंत्रन गुण को श्रिविक प्राधान्य देने की प्रवृत्ति पाई जाती है जो ठीक नहीं जँचती।

९२७६. इ. अ. इ. आ., प. अ., ए. आ. श्रादि स्वरानुकाम के बीच य की श्रुति श्रांक गुरु होती है, जैसे थिय, पूजनीय, किया, लिया, पेय, अया । संध्यदर त्या ऐ. (अह) के बाद य-श्रुति की गुरुता और वह बाती है, यथा— ऐयार, मैया, तैयार, फैया अ। ऐसी स्थितियों में इस गुरुता को व्यक्त करने के लिये कुछ लोग शिलाने में संयुक्त यू का प्रयोग करने हैं, कैते ऐस्थार, मैथ्या, तैथ्यार।

 $\S$ २७७. ह् के परवर्ती युका उच्चारण संवर्ष के साथ होता है, जैसे बाह्य, सहा ।

६ २७८. व्यंजर्नों के परवर्ती संयुक्त रूप में उच्चरित य उनके तालव्यीकरण की प्रक्रिया का साधन वन जाता है, जैसे प्यार, ध्यान, सत्य । ६२७६. अय् अनुक्रम के उच्चारण में यू की उपलब्धि प्रायः संध्यंत्र स्वर के रूप में होती है, यथा—जय > जै, तय > तै, शयन > शैन, नयन > नैन।

§ २८० द्याय् द्यनुक्रम काभी द्यांत्य स्थान में संध्यद्वर स्वर के रूप में

उच्चारस होता है, जैसे राय्, गाय्, जाय्।

§ २८१. निकटस्थ सातुनासिक स्वरी या व्यवनों के प्रभाव से 'यू' में अनुनासिकता का भी संचार हो जाता है, यथा नायाँ, रस्यें।

९२८२. हिंदी क्षेत्र में संयुक्त ज्+ुप्(श्र) का उच्चारण शिक्षित वक्ताओं द्वारा प्रायः 'ग्यें' के रूप में किया जाता है, जिनका श्रीतिम 'यें' श्रनुनासिक है

(देखिए 'श्राज्ञा' का तालुलेख सं॰ ६ )।

§ २८.२. व्—यह विकेत सर्वाय दंग्लीण्ड्य परच बर्तुल झर्यस्वर का योतक है, बिकंड उच्चारायों में जिह्नापरच उकार के समान संहत या झर्यसंहत स्थान तक उठता है श्रीर तुरंत परवर्ती स्थर के स्थान में पहुँच बाता है। नीचे के झोठ का मीतरी झंग उत्तर के दोंतों से हलके से हर प्रकार सर बाता है कि उनके रंजों से विना संपर्य के बातु निकलती है। दोनों झोठ तिनक संकुत्तर होकर गोल बन बाते हैं और परवर्ती स्वरों के झतुवार हथके उच्चारायों में झंगेक रागालक मेद संघन है। हिंदी में प्रायः हरमें अपनातक से श्रीरक स्वरात्मकता ही पाई बाती है। उदार विषय, उदक, कुकाय।

्र २८४. श्रिषिकतर बोलाचाल में दंखीष्ट्य व के स्थान में द्वधीष्ट्य व का ही व्यवहार होता है, विश्वके उच्चारण में दोनों क्षोठ दोनों किनारों गर परस्पर स्पर्श करते दुए बीच में गोलाकार होकर बायु के निकलने का योहा मार्ग कोइ देते हैं। दंखीष्ट्य वृ वे हसका उच्चारणमेद स्पष्ट करने के लिये हसे वृ विश्व से योतित कर सकते हैं, जैसे विचार, अवाव, नाष्

६ २८५. संयुक्त श्रद्धरों के परवर्ती स्थान में व का उच्चारण बहुआ

ह्योष्ट्य ही होता है, यथा ग्वाला, स्वाद, विश्व ।

§ २८६. संघर्षा व्यंजन श, स श्रीर ह से संयुक्त वृमें कुछ संघर्ष का संनिवेश हो जाता है, जैसे स्वामी, स्वर, स्वाहा, हस्व, रियवत, विश्व, जिहा।

§ २८०, य के समान ही आयरथान में व के उच्चारण में गुकल या व्यंकनात्मक तत्म अधिक, मध्य में लघु और श्रंत में श्रतिलख रहता है। इसी कारण बोलचाल की भाषाओं में श्रारंभिक व इपोष्ट्य व्यंजन व के रूप में परिसात हो गया है। जैसे—बट, विहार, बचन, विचार।

ैन और न के बीज बस प्रकार की अमारमक प्रवृत्ति के उरावरण संस्कृत में भी मिकते हैं, जिससे एक दी राष्ट्र के दो रूप दो पर है, जैसे इंदर और वृदर, विट् और वृद्धि,। ५२८८. अरालधान या अशिक्षित वक्ताओं के उच्चारण में प्रारंभिक व के पहले प्रायः 'उ' का अप्रागम हो जाता है अथवा उया ओ से उसका स्थानां-तरखं हो जाता है. जैसे

> वादा—उवादा वहाँ—उहाँ वडी—स्रोडी वजड—स्रोत्रह

६ २८१. कन्नीबी, भोजपुरी खादि कुड़ स्थानीय बोलियों में मध्यवर्ती व् का उच्चारण प्रायः उके रूप में होता है, जैसे कन्नीबी में बगावत के लिये विगाउत, सोवत के लिये सोउत; भोजपुरी में कहाउत, राउत, चाउर।

 ९२६०. ह् के परवर्तीय के उच्चारण में संघर्षका संनिवेश हो जाता है, यथा विद्वल, गद्धर।

ु २६१. श्रो श्र तथा श्रो श्रा स्वरानुक्रमों के बीच व का उच्चारवा श्रपेचा-कृत श्रपिक गुरु होता है, जैसे धोवन, पोवा, सोवा।

्र १६२. संप्यद्धर औं ( ख़ुत्र ) के बाद व् का उच्चारख्ं और भी क्रथिक गुरुषपूर्य होता है, जैसे कीवा, लीवा। इस गुरुता को व्यक्त करने के लिये जिल्लन में कमी कभी व के दित्व रूप का प्रयोग किया जाता है, यथा कीव्या।

६ २६३. अब् अनुका में वृत्तंध्यक्तर स्वर औ ( अव्) के श्रुतिकप में उच्चरित होता है, यथा

> नव > नी लव > ली बव > बी सवत > सीत दवनी > दौनी

१२६४. आव् अनुक्रम में भी अंत्य स्थान में व् की प्रायः संध्यक्तर स्वर के क्ल में अत्यात्मक उपलब्धि होती है, यथा नाव, राव।

§ २९५८. उर्दू, दक्लिनी तथा दिंदी चेत्र की श्रन्थान्य बोलियों में इक्षीर एके बाद भी वृप्रायः श्रुतिगत संघ्यचर स्वर के रूप में उच्चरित होता कै, कैसे

> शिष>शिउ जीष>जीउ देव>देश्री सेव>सेश्री

 ५ २६६. ऋतुनाशिक स्वरों या व्यंबनों के समीपवर्ती वृका भी अनुनासिक उच्चारख होता है, यथा गाँवँ, नवाँ।

## संबुक्त व्यंजन

\$ २६७. व्यंजनात्मक इकाई से निर्मित उपयुक्त व्यनियों में से कई प्रावः संयुक्त रूप में भी व्यवहुत होती हैं। इन संयुक्त व्यंजनों में कुछ तो दिन्त हैं और कुछ निल इकाइयों से निर्मित । इनमें प्रायः अर्थभेदकता के उदाइरण सिलते हैं और इस्पार्थ पर हुने विभिन्न स्वनिमात्मक तत्वों के रूप में प्रइण किया बा सकता है। उदार

> पका पक्का पता पत्ता लता लत्ता गदा गहा चपल चपल कथा कत्था

§ १६८०, कुछ ऐसे उदाहरखा भी मिलते हैं जिनमें श्रहणप्राण व्यंजनों के द्वित्वों तथा श्रहणप्राण के साथ महाप्राण क्यों के द्वित्वों में परस्पर भेदकता पाई जाती है, जैसे कच्चा-कच्छा, पचर-परथर।

> रखा रक्खा चखा चक्खा गिनी गिन्नी चुप चुप्प

\$ २००. संयुक्त व्यंवनों के उच्चारण में श्रसंयुक्त इकहरे व्यंवनों की श्रयेखा श्रवरांच श्रयवा संकोच की मात्रा कहीं श्रिपेक होती है और अधिक शक्ति लगानी पहती है, जैसे पत्थर, हिस्सा, विक्रम, हड्डी। व्यंवन दिशों को हम दीवं व्यंवन कह सकते हैं। रपर्या तथा श्रयुनाधिक व्यंवनों के दिल्यों में पहले व्यंवन के स्कोट या उन्मोच वथा दूसरे के रपर्या का लोग हो बाता है श्रीर प्रथम व्यंवन का स्तंम दूसरे वेश्वन के बना रहता है। यहां के 'वे' से पत्या के 'व' में रपर्या श्रीर स्कोट के बीच का स्तंम कहीं श्रीर को पत्रा के 'व' में पत्या के 'व' में पत्रा के 'वा में 'व' में पत्रा के 'व' में पत्रा के 'वा में 'वा में

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·www | ~     | .~~~~~ | v11 | *** |    |     |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|-----|----|-----|------|--|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35   | ਜ     |        | 75  |     |    |     |      |  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |        |     |     |    |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •••  | _ ~ * | W      |     |     | WW | mmm | . ~~ |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 4     | ж.     | ٦,  | ٦,  |    | 34  |      |  |
| MANAGEMENT TO THE PROPERTY OF |      |       |        |     |     |    |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |        |     |     |    |     |      |  |

#### (तरंग लेख ४-६)

§ १०१. न्ह, न्ह, न्ह के उचारण में अधिक शक्ति का उपयोग नहीं करना पहता और उनका उचारण असंयुक्त अंबनों के समान ही होता है। हसीलिये उन्हें शब्द महामाण अंबनों के रूप में ही प्रहण किया है।

किंतु निह, क्षमराह आदि तद्भव रूपों का ह और ब्रह्म के हा का उचारण संयुक्तवत् होता है। ऐसे कुछ ग्रन्थों में इनके उचारण में भी वैसा ही तमान और विसंबित स्तंम होता है जैसा और संयुक्त व्यंवर्गों में। ऐतिहासिक हिट्ट से भी झ, इ, इन संयुक्त व्यंवनों के त्रिपर्यय के परिस्थाम और उनकी कालमात्रा के पूरक हैं।

§ ३०२. ऋाद्य संयुक्त व्यंबनों के उच्चारण में भी विशेष शक्ति का प्रयोग नहीं करना पहता है, जैसे प्रसाद, प्यास, स्वर, खुमा, ज्ञान, प्रास ।

\$ २०२. हिंदी में ख्रिषिक से श्रिषिक तीन व्यंबर्गों के संयुक्त रूप मिलते हैं, बैसे सपत्न्य, माहारत्य, पत्र, शास्त्र, राष्ट्र, मस्त्य । कुछ संस्कृत रूपों में चार व्यंबर्गों का संयोग भी पाया बाता है, जैसे – बस्व्य, स्वातंत्र्य ।

५ ३०४. संयुक्त व्यंजन स्नादि, धंत स्नीर मध्य तीनों स्थानों में पाए बाते हैं जैसे बत, प्याला, क्या, सूब, गड्डा, पुत्री, सत्तर, पुत्र, विग्र।

परंतु जाब स्थान में दिश्व व्यंत्रन नहीं पाए जाते । विश्वी में ज्ञाब दिश पाए जाते हैं, जैदे बुद्धी रह्य, भारी 'भारी', गाइखु 'जाना'। क्षाय स्थान में स्थर्ग, अनुनाशिक तथा संपर्धी व्यंत्रनों का पारस्परिक संयोग भी नहीं पाया जाता परंतु य, र, ल, व के अनुक्रम के साथ उनके संयुक्त रूपों का व्यवदार होता है, जैसे मेम, अम, ह्रास, क्लीब, जूत. प्यार. क्यारी, ह्याम, ग्याला, स्थर, इयात । इनके अदिकिक हुन्म् (ज्ञ) और जुन्म (ज्ञ) के संयुक्त संज्ञ का भी आय स्थान में प्रयोग होता है। दे 2-- 5 दश. ३१८)

१ १०५. श्रानुनािक व्यंवनीं में केवल न श्रीर म के दिल कप मिलते हैं, जैंसे, अब, प्या, ग्रामा। ऐसे ग्रन्थों के लिलने में श्रानुस्वार का प्रयोग नहीं किया बाता। किंतु सम्, उपवर्ग के मू के स्थान में श्रानुस्वारप्रयोग वैकश्चिक रूप से होता है, जैसे सम्मति वा विमति, रामुख वा संयुख।

५ १०६, श्रीतिम स्थिति में प्रशुक्त शंतुक्त व्यंवनों के उन्मोच के समय उच्चारम्य में एक इक्की 'क्ष' प्यनि मुनाई पहती है, जिसका योग प्रयोग व्यंवनों के बाद प्रायः लुत, ही रहता है, जैने प्रवर्ष, मण्ड, पत्र्यं, प्रस्त्रं, उक्टुं, युद्धं, स्पप्त, प्रारंभ, गर्वः, सर्वत्र, इंद्धं, तीवः, दियः, विदं, हर्दं, लईं, क्षटं । पर्द्य स्वर्तं कर वे उच्चरित होने पर स्पर्य व्यंवनात ऐसे शब्दों के श्रंत में जो लघुतर 'श्व' को व्यनित होने पर स्वर्ता है, विदे सर्वत है, स्वर्ते हैं, स्वर्ते हैं, स्वर्ते हैं, स्वर्ते हैं, स्वर्ते हैं प्रस्ते हैं, स्वर्ते हैं, स्वर्ते हैं, स्वर्ते हैं, स्वर्ते हैं, स्वर्ते इंपरं स्वर्ते होने स्वर्ते मंत्रका का प्रयक्त प्रारंभ हो जाता है, जैसे—बंद हो गया, क्ष्य नहीं होता, वे प्रस्वत हैं।

५ १० ७. महाप्राया व्यंत्रनों के द्वित्व तथा क्रायोय स्त्रीर संयोग व्यंत्रनों के संयुक्त रूप नहीं मिलते। व्यंत्रन द्वित्यों के दोनों तल या तो स्त्रघोष होते हैं या संयोग स्त्रीर महाप्राया के पूर्व संयुक्त व्यंत्रन स्रक्ष्यप्राया ही हो सकता है।

सरंद वाक्यों में व्यवहत शब्दों के अंत और आदि के व्यंतनों की संविधी

में ऐंडे अनुक्रम मिलते हैं, वैसे वह अभी मेरे साय था। यह दुर्लम फल है। वहाँ एक वस्ती वस गई है।

\$ १० ट. यह ष्यान रखने की बात है कि वाक्यों में व्यवहृत ग्रन्थों के खीर खादि के व्यवनों में वो संविधात संवोग होते हैं, उनका उच्चारवा स्वतंत्र कर ने क्ष्यवह्त संबुत करोजों ने इस वात में भिक्ष होता है कि उनमें उत्तरी ग्राफ्त का प्रयोग नहीं करना पहता और उनके उंबारवा में न तो खबरोग या संकोच की सी दीर्यन ही होती है, जैने जब यह बात जली तब वह चुप रह गया। वाक्य में त्वु और पूर् के संबुक्त कर 'बच्चा' या 'शिच्ह्यानंद' और 'शिक्ष' में के लेक से का कर के हैं।

यदी बात 'बातजीत' जैते हिंदी के समस्त शब्दों के मध्य में प्रयुक्त व्यंजनातुक्रमों के संबंध में भी कही जा सकती है, ऐसे उदाहरखों में तृजी = ज्जी के संयुक्त रूप का उदाहरण 'बच्चा' के 'बंचा' के संयुक्त रूप के उबारखों से मिल्ल है। उसमें उतानी शक्ति का प्रमोग कार्या पाया जाता।

५ १.० श. वाक्यों में व्यवहृत शब्दांत्य तथा शब्दाय व्यंवनों के संयुक्त रूपों को यदि प्रयक् प्रयक् स्वितमात्मक तत्यों के रूप में लिया जाय, जैटा कुछ मापाविज्ञानियों का मत है, तो संयुक्त स्विनमों की संख्याहिक से एक बहुत विश्वाल वर्षमाला प्रस्तुत हो जायगी। प्रवज्ञा को यही है कि उन्हें संपियों के रासात्मक तत्व के श्रीतर्गत ही प्रदेश किया जाय।

§ ११०. हिंदी खेन की नोबियों में तथा उर्नू, दक्खिती और पंचाधी में संयुक्ताख़रों के उचारण में प्रायः स्वरमिक के उदाहरण मिलते हैं, जैसे परशाद, रतन, पिरीति, रामचंदर, इंदर, प्यार, भगत, किशन या किशुन, तिरश्का।

बोलियों में श्रावस्थान में संयुक्त व्यंबनों का प्रयोग नहीं होता श्रीर उनका विप्रकर्ष हो बाता है, जैसे कलेश, किरिया, पिरीति, परान ।

बोलचाल में प्रायः खायस्थान में 'स' के साथ वंयुक्त रूपों के उच्चारण में 'क्र' या 'द' का झागम पाया जाता है जैने खलनान या झरमान, ऋरियर, इस्त्री, ऋरटेवन या इंचटेयुन, इसकुल । वैकल्पिक उच्चारण देशन, स्रयवा पंजाब में वटेयुन, कुकल, वयान झादि।

\$ ११.९. क्-म्प् के संयुक्त रूप के उचारया में ऊष्म ध्वनि का उचारया प्राय: रखरें संवर्ष रूप में होता है। हते एक विदोध लिपिचिक्क 'च्च' द्वारा संकेतित किया जाता है ( हक्के पियोप विवरता के लिये देखिए — \$ २१६ तथा तालुकेल ट.)। उदाः चूमा, भिद्या, द्या।

५ ११२. गुजराती, तेलुगु श्रीर कन्नइ में 'स्' का उषारख हिंदी के समान ही होता है। ५ १११. यहाँ इस बात का उक्लेल कर देना अग्राविधिक न होगा कि 'प्रवोग्यत्माला' अगक्त्या में 'बु.' को यह पृषक् स्वतंत्र अधेवन माना गवा है। स्मेबत: इसी का अनुस्यण करके कुछ कोशकारों ने चकार को वकार से प्रयक्त मानकर जुकारांत ग्रन्थों का पाठ प्रयक्त दिया है।

§ ३१४, बोलियों में तथा जनसाधारण की बोलचाल में 'चू' के स्थान में ऋादि में तो प्रायः 'खू' श्रीर ग्रन्थन 'च्छू' का उत्थारण होता है, यथा छमा,

भिच्छा, पञ्छ (देखिए— १४०)।

६ १.५. बँगला तथा उद्दिया में 'ख' का उचारण आयरथान में 'ख' तथा अन्यत्र 'दन' के रूप-में होता है, यथा लॅमा, भिक्ला। 'लद्मी' के व्युक्त व्यंजनों का भी उचारण बँगला में 'लॅनली' होता है।

§ ११व, क्+भ्ये के संयुक्त रूप का उच्चारणा हिंदी में प्राय: 'पर्ये' के रूप में होता है। इस उच्चारणा में कंठ्य स्पर्ये का उन्मोच करते समय बिक्का ताला की क्षोर संद्रत या अप्लेश्वर स्थान तक उठ जाती है तथा नीचे भुक्ता हुआ कोमल ताला भी कुछ उपर उठ जाता है, चिकके कारणा बायु का कुछ अंद्रा धुल से कीर कुछ नायिकाविवर से निकलता है। इसकी अनुनायिक कंठथतालच्य सभीप भ्यति कहा जा सकता है। देवनायारी में इसके लिये एक विशेष लिपिचिक्क 'क' का प्रयोग किया जाता है। उदा० जान, आजा, अभित्र । कुछ संस्कृतक विद्रान् इसका मुख उच्चारणा 'जो' के रूप में करते हैं।

्रे ११७. हिंदी के समान तेलुगु श्रीर कलड़ में भी इस संयुक्त व्यक्ति का उच्चारण 'में' नैसा ही होता है। तिमल में तो यह व्यक्ति है ही नहीं। मराठी में इस व्यवनानुक्रम का उदारण प्राय: 'दुन्यें' के रूप में किया जाता है श्रीर गुजराती

में 'न्यें' के रूप में।

का प्रयोग किया जाता है। उदा॰ त्रिमुवन, चुत्रिय, पुत्र।

६ ११६ संस्कृत में नियम या कि स्वरं के परे तथा कुछ अन्य विशेष परिस्थितियों में रेफ और इ के साथ संयुक्त व्यंजनों का विकल्प से दिला रूप में प्रयोग होता है, जैते अर्क या अर्फ, सुर्यं या सूर्यं, पूल्ये या पूर्वं, अपमें या धर्म वर्षमान या वर्षमान, पियर्चन या परिवर्तन, ब्रह्ममा या ब्रह्मम, युव्य या पुत्रं, इन्द्र या इंक्, राष्ट्र या राष्ट्र। इस संबंध में पाश्चिन ने अपने से पूर्वं के वैद्या-करण साकरायन, शाकरण तथा कुछ अन्य आचारों के मतों का उचले कि क्या

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> बप्टाध्यावी : असी रहाम्यां हे (a-४-४६) से दीर्वादाचार्याम् (a-४-५२) तक ।

है और उनके अनुसार क्रिलाहित जिक्कण का निर्देश किया है। हिंदी की प्रहृषि क्षिलरित सरल रूपों की और ही है, यगिप जिलते में अब भी कुछ लोग प्रायः स्टर्भ, पूर्व, सर्थ, पर्थ, परिवर्चन, क्यां, अर्था, अर्थुं हरि झादि रूपों का स्ववहार करते हैं।

§ १२०. प्यान रहे, तत्व, महत्व, सत्व, जैसे संस्कृत के तत्वस मार्क्स के उच्चिरत या तिरिक्त कर्यों में किसी प्रकार के विकश्य की गुंबाइण नहीं है और हनके क्षित्वरहित रूप चिंत्य हो समसे आर्थेंगे, क्योंकि इनमें 'का' प्रत्यन तत्, महत् और सत् के साथ बोबा गया है, बिससे दिश्व कर ही खिद्र होता है।

\$ २२१. हिंदी में व्यवद्धत संयुक्त व्यवमां वा व्यंवनातुकमों की एक तालिका यहाँ दी वा रही है (दे॰ तालिका सं॰ ४)। इनकी संख्या कुल मिला-कर २१६ है: जिनमें कुछ तो केवल आगात सन्दों में या थोड़े से दने गिने सन्दों में ही व्यवद्धत होते हैं। इन्हें बड़े कोष्ठकों में दिलाया गया है। उर्दू जाननेवाले लोग क, ल, ग, ल फ, के संयुक्त करों के व्यवहार में प्रायः क, ख, ग़, ब, क़ का यथास्थान प्रयोग करते हैं।

## हिंदी का रागात्मक पच

चन्र

§ २२२. उचारित माया की महत्तम इकाई यदि वाक्य है तो लघुतम इकाई
ग्राइट है, जो स्वारव्यंजनों की परिष्ठचियों तथा श्वास के एक अनवकद नाड़ीस्पंतन में उचारित होता है। यह एक वाक्य, वाक्यलंड पूर्ण शब्द या शब्दलंड
भी हो सकता है।

् १२२, हिंदी के अप्तार या तो स्वर से मार्रम होते हैं या व्यंत्रन से। यदि गुद्ध और जेप्यादा रहतों के लिये अर (अय्) और व्यंत्रनों में लिये इ (इल्) का प्रयोग किया वाय, तो उचारपाप्रक्रिया की दृष्टि से हिंदी अप्तार निम्मलिकित प्रकार के से मकते हैं:

## श, भार, रुख, रुख र, रुह स, रुह रुख ।

े १२४. अवशी, भोजपुरी, प्रवसाया आदि बोलियों में श्राह स्त्र यह स्त्र इ.स.के रूप में उव्यक्ति अवस्त भी मिलते हैं; जैसे स्वालु, स्वागि, मधु।

्रे १२५. जिन अस्टातमक उच्चारतालंडों का अंत हो में होता है, उन्हें नद स्त्रीर जिनका अंत स्त्र में होता है उन्हें युक्त अन्तर कह सकते हैं; जैसे 'बा' युक्त सन्दर है और 'बाल' बदा।

५ ११६. तब, राम, तुम, मन, तीन, इन शब्दों में यश्रप लिखित रूप में दो साक्षर प्रमुख हुए हैं तो भी क्योंकि हिंदी में इनके उच्चारख में संत्य स श्रमुख्यरित रहता है, ये शब्द उच्चारण्यक्रिया की दृष्टि से द्वथन्तरसक ही माने जाएँगे।

\$ २२७. अपनादि व्यंजनहित्यों तथा संयुक्त व्यंजनों का पहला व्यंजन अपने पूर्व के स्वर या व्यंजन+स्वर के साथ उच्चरित होता है और आर हया हआ ह के टाँचे का पाया जाता है. जैले:

> श्रज्ञ ( श्रज् + न ) श्रच्डा ( श्रज् + छा ) लट्टा ( लट् + टा ) पत्थर ( पत् + थर ) मंत्री ( सन + त्री )

्रे १२८.. अ वाले रूप का एकाझरास्पक शब्द हिंदी में केवल एक ही है—
'आता' । इवके अतिरिक्त 'पर' और 'को' का व्यवहार संघोधन के साथ या विस्मयादिवोधक के रूप में होता है। हिंदी में व्यवद्वत अन्नरों में अधिक संख्या ह आ
को करों की ही है।

\$ २१८. उच्चरित ध्वनिलंडों के श्रह्मरं में स्वनिमात्मक इकाइयों तो श्र श्रीर इ हैं श्रीर रागात्मक विशेषताएँ, निम्नलिखित हो सकती हैं:

> मात्रा — हस्त्र, दीर्ष, प्लुत । सुर अनुनासिकता महाप्राचीप्रकरचा य, व श्रुतियाँ काकरयन उत्कर्ष संधि

इनमें किन रागात्मक तत्वों का निर्देश उपर्युक्त स्वनिमात्मक स्वरब्यंबनों के प्रवंग में नहों किया बासका है, उन्हों का विवेचन यहाँ संबंप में किया बारहाहै।

## मात्रा

\$ ११०. उच्चरित शन्द या संग्रह वाग्धारा में भिन्न भिन्न प्यानगाँ परस्पर एक दूसरी की कालमात्रा ते प्रयंखाइत हस्त्वतर या दौर्थतर होती हैं। किसी के उच्चरखा में कम समय लगाता है, किसी के उच्चरखा में कम समय लगाता है, किसी के उच्चरखा में कम समय कालमात्रा में भी विभिन्न परिस्थितियों में मलेक मेद लिखत होते हैं। प्यानियों का हस्तरख और दौर्थल वस्तुतः वाचेख भावना पर ही आधारित हैं। ऐसी कोई निरिचत, निरपेख सीमा नहीं है कि हतनी देर में उच्चरित की को हस्त और इतनी देर में उच्चरित की नो हस्त की सी वैं

हे राऽऽऽऽम ! दूऽऽऽऽध लो । गर ऽऽऽऽम चाय !

३५ १३१. निमादी खादि बोलियों में प्लुत का प्रयोग गुणों की ऋतिशयता के द्योतन के लिये किया जाता है, जैसे—लाSSSSल = ऋत्यंत लाल ।

\$ २१२. संस्कृत तथा संस्कृत से संबद्ध अन्यान्य भाषाओं के समान हिंदी के रागात्मक तत्वों में मात्राओं का सर्वाधिक महत्व है। रागात्मक अनुकरता के प्रमाया होने के कारया खुंद किसी मावा के रागात्मक स्वकृत के प्रकृत परिचायक हैं और यह प्यान देने की बात है हिंदी के खुंद चाहे मात्रिक हों चाहे वर्षिक, चाहे तालमात्रिक (को लोकगीतों में व्यवहृत होते हैं), वे स्तरों या क्यों के गुरु लघु सकत पर हो आधित हैं। वस्तुतः मात्रार्षे हिंदी के सन्यों और वास्त्रों की लग्न तथा गति का प्राया है।

\$ ३३२. हिंदी में निम्नलिखित स्वरध्वनियाँ परंपरा से दीर्घमानी बाती हैं: क्या. ई. उन, ए. ऐ. क्यो. क्यी।

इसी प्रकार निम्नलिखित स्वरध्यनियाँ परंपरा से हस्य मानी आती है: अ. इ. उ

§ १३४. स्विनियों के वर्णन में यह स्पट किया जा जुका है कि ए और ओं के इस्प रूप भी हिंदी में व्यवद्वत होते हैं, यद्यपि वे लिले नहीं जाते। इसी प्रकार हिंदी चेत्र की कई नीलयों में संप्यवर स्वर अप् अप, अप, अप अठ के भी हस्त रूप बोलचाल में व्यवद्वत होते हैं।

\$ ११४. परंतु वास्तविक उचारण व्यवहार में इत परंपरागत कम में अनेक परिस्थितकप मेर छंत्रव हैं, बैठे 'आवा' का पहला आ दूतरे आ ते अपेवाकृत इस्त्रवर होगा और दूसरा आ 'अव' के इस्त्र आ ते कालावा में प्रायः पोदा ही अपिक हो तकता है। किर भी सामान्यतः अपेवाकृत रीके कालमावावाडा स्वर उसी स्थिति में प्रयुक्त अपेवाकृत हस्य कालमानावाले

|                                | 2F 78F 75                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                            |
| ^^^                            | <b>म ज</b> प्                                                                                                                                    |
| /\                             | MANAGEMENT -                                                                                                                                     |
|                                | प् इंत् अ                                                                                                                                        |
|                                |                                                                                                                                                  |
| •••••                          | mmannammannammannammannammannammannammannammannammannammannammannammannammannammannammannammannammannammannamm                                   |
|                                | ( तरंगलेख ३, ८, ६, ४० )                                                                                                                          |
| . सुनने र                      | में भी स्वरमात्राक्षीं के ये श्रांतर पहचान में श्राते हैं, जैसे :                                                                                |
|                                | वापकाद्या = २४ शति सेकेंड।                                                                                                                       |
| श्री                           | (चपकाश्र≔ १२ ,                                                                                                                                   |
|                                | पपीताकाई = १४ ,,                                                                                                                                 |
|                                | र पित्तकाइ = ७ ,,                                                                                                                                |
|                                | . वही सामात स्वर जब ऋंतिम स्थान में या सम्रोप व्यंजनों के पहर                                                                                    |
|                                | तो अपनोष व्यंबनों के पहले प्रयुक्त होने की स्थिति से अपने ज्वाकृ                                                                                 |
|                                |                                                                                                                                                  |
| धिकदीर्घहोत                    | ता है, जैसे जी ऋौर जीम काई वो जीत केई से ऋपेचाइत योद                                                                                             |
| भिकदीर्घ होत<br>भिकदीर्घ होत   | ताहै। इसीपकार 'बात' के 'क्रा' की इपनेहा 'बाद' का 'क्रा                                                                                           |
| थिक दीर्घ होत<br>थिक दीर्घ होत | ता है, जैसे जी क्रीर जीम काई जो जीत केई से क्रपेचाइत योह<br>ताहै   इसी प्रकार 'बात' के 'क्रा' की क्रपेचा 'बाद' का 'क्रा<br>स्थिए तरंगलेख :१,१२ ं |
| भिकदीर्घ होत<br>भिकदीर्घ होत   | ताहै। इसीपकार 'बात' के 'क्रा' की इपनेहा 'बाद' का 'क्रा                                                                                           |
| थिक दीर्घ होत<br>थिक दीर्घ होत | ताहै। इसीपकार 'बात' के 'क्रा' की इपनेहा 'बाद' का 'क्रा                                                                                           |

# ( तरंगतेख ११-१२ )

६ १६७ नहीं सामात या उत्कृष्ट स्वर बन अंतिम स्थान में या आंत्र व्यंबन कृषे होगा तो दूवरे अनापात या अनुरुष्ट श्रवह के पूर्व की दिवति ते अधिक दीये होगा, केल-'आ' और 'आम' का आ 'आमदनी' के आ ते अथवा 'सी' और 'सीठा' की दें ते कमशः अभिक दीये होंगे। \$ २३८, एक ही स्वर एक ही स्थान में एकाक्स्सिक शन्द में द्वपक्सलक शन्द से अपेकाइत अधिक दीर्घ होता है। जैसे - दी और दोष का जो दोनों के जो से अपेकाइत अधिक दीर्घ होता।

है २१६. व्यंवन और इस्व स्तर (इ र्ष्ट्र) वाले स्वतंत्र एकाव्यरी सब्द हिंदी में केवल दो हैं—न और व ('और' के अर्थ में)। इनके आर्तिरिक, हिंदी के सभी व्यंवन इ अर्थ के रूप में ही होते हैं, जैसे—क, ल, ग, व, रु, आदि। मारतीय वर्गमाला आरोपांत अवारासक हैं।

उपर्युक्त उदाहरणों को छोड़कर स्वतंत्र रूप में उचारित मुक्त एकाच्रात्मक शब्दों का श्रांच स्वर दीर्घ ही होता है, जैसे था, है, खा, जा, ला, याँ, श्रो, जो, क्या, ही, भी।

\$ २४२, वाक्यांतर्गत प्रयुक्त परवर्गों के पूर्वकालिक किया के तथा वाक्यांत में प्रयुक्त 'दीर्घ' स्वरों की मात्रा की दीर्घता श्रपेखाइत बहुत कम हो जाती है, ययपि उनके संवृत विवृतादि श्रन्य गुख वने रहते हैं। उदा•

> श्चापके घर में श्चानंद है। देख के चिलए !

मैं आता हूँ, आऊँगा, आदि।

§ ३४१. क्राचात या टल्क्षं के बढ़ने या घटने से स्वर की मात्रा भी तदनु-सार बढ़ती पटती है । उदाहरणार्थ, 'केश' का ए 'सके' के ए से क्रयेखाइत अधिक दीर्थ होगा ।

एक दूसरा उदाहरण इस वाक्य का लीजिए ऽ

'श्राज वहाँ बहुत भीड़ है।'

इसमें यदि आव पर श्राघात पढ़ेगा तो आ की मात्रा वितनी दीर्घ उव्यक्ति होगी, उतनी दीर्घ तत्र नहीं होगी जब आधात किसी दूसरे शब्द पर पढ़ेगा। यही बात भीड़ के ई के संबंध में भी पाई जायगी। बहुत का हृस्य उ भी उस

<sup>ै</sup> पर पिनल में रसे ग्रह माना बाता है। इसकी म्बाख्या के लिय देखिय 5१५७। २-१४

शब्द पर झाधात पढ़ेने पर दीर्घवत् उच्चरित होता है और कुछ स्थानों के बोल-चाल में तो विलीवत होस्पर प्रायः छो या छो के रूप में परियत हो बाता है। 'पर्कृ दिल्ली' के 'नई' का दीर्घ ई झरिला भारतीय झाकाशयायां छे छल ह के समान उच्चरित होता है 'नाई दिल्ली' नहीं, 'न्यह दिल्ली ।' एक और उदाहरएलें हैं।

> तुम भी चलो ! द्यथवा मैंने भी कहा।

इन वाक्यों में भी' दीर्घ ईकारात है। पर यदि दुम के 'तु' श्रव्हर पर या मैंने के 'मैं' श्रव्हर पर विशेष श्राचात के साथ वाक्य का उच्चरखा किया बाय तो भी' का उच्चारणा हुस्ववर होता है। मैंने श्रनेक शिचित वक्ताओं के भाषवा स्ववहार में श्रद प्रवित्त पार्ट है।

९ १४४, दिन्सनी में जब एक ही शब्द के खालपाल के दोनों अच्य दीर्ष होते हैं तो पहला हस्य उचारित होता है। ंजाबी में भी प्रायः यह प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे, भीगना > भिगना, फ्रालमान > श्रलमान, मेरे > मैरे।

६ २४%. इस प्रकार का विमेद दीर्थ स्वरों में दी श्रप्तिक पाया जाता है, हुस्त स्वरों में कमा। ऐसे उदाहरखों से सिक्ष होता है कि हुस्तता श्रीर दीर्थता भाषता की लय गति पर निर्भर हैं, तया उन्हें लयास्मक श्रप्यवा रागास्मक तत्यों के कर में ही प्रस्ता करना उपजुक्त है।

६ ३४६. यह नहीं है कि किसी रागात्मक तल में किसी भी दशा में झर्थ-भेदकता का लक्षण न पाया जाय! कोई स्वित एक ही साथ स्तिमात्मक तथा रागात्मक दोनों ही लक्ष्णों से समित्रत हो सकती है। संस्कृत के कुछ तस्तम ग्राव्दों में ब्राव्य डीएं के मात्राभेद से अपंभेयकता 'के उदाकरणा मिलते हैं: जैन :

> दिन--दीख कुल -- कूल बहु --- बहू

् १४७. इसके श्रांतरिक हस्य दीर्घका विभेद व्याकरियाक रूपमेद का भी साधन है, जैसे

शृक्षरी जोर ऐसे मी व्याहरण है निनमें रह प्रकार का अपनेवर नहीं वाया जाता; जैके साधु पायं, पुरना बूटना। संकृत में मी ऐसे रान्यों की संक्या बहुत अधिक ताई के किनमें रूप दीने की मात्रार्थ ररसर व्यक्तिकी हों। देने व्याहरण भी मिनके हैं किनमें मात्रामें में प्रिवृत्त पाया जाता है, जैले—प्रकुतम् और हन्यान आहि।

पीटना (सकर्मक) पीसना (सकर्मक) सूटना (सकर्मक) पिटना (स्नकर्मक) पिसना (स्नकर्मक) सुटना (स्नकर्मक)

मूल धातु से प्रेरणार्थक बनाने के लिये पहले ऋच्हर के दीर्घस्तर की ह्रस्य करना पढता है, जैसे :

धीखना थिशाना थिखाना श्रीतना श्रिताना श्रितना लूटबा लुटाना लुटबाना सुखना सुखाना सुखाना

ऐसी परिस्पितियों में हिंदी में ए और ओ इन गुण रूपों के हुस्व रूप का बोध प्राय: इ और उ से किया जाता है, यद्यपि बोलियों में हुस्व ए और हुस्व ओ काडी व्यवहार बहतायत से होता है. जैसे :

लेटना लिटाना लिटवाना देखना देखाना देखाना ढोलना डुलाना डुलवाना बोलना डुलाना डुलवाना

'ऐ' श्रौर 'ग्रौ' के उचारण में भी प्रायः हस्वत्व की यह प्रवृत्ति पाई बाती है. बचचि लिखित रूप में इस परिवर्तन को श्रोकित नहीं किया जाता. जैसे :

पैठना पैठाना पैठवाना लौटना लौटाना लौटवाना

इन उदाइरणों में भेरणार्थक के ऐ और श्री मूलवात के ऐ श्रीर श्री की स्रपेक्षा प्रायः कुछ हस्य उचरित होते हैं।

५३४८ इसी प्रकार दीर्घ ईकारात या ऊकारात शब्दों का बहुवचन बनाने के लिये भी दीर्घ को ह्रस्य करना पड़ता है, जैसे:

नारी—नारियाँ बहू—बहुएँ

भाई ने—भाइयों ने बाकू ने—बाकुक्रों ने १ ६४२. इस प्रकार हिंदी में मात्रा के रागास्प्रक तत्व का ऋसाधारख

पुरेश्ट. २० मकार हिंदी न नाता के रागालक तत्व का अक्षाशास्त्र प्रक्रियात्मक महत्व मी है, जिसके यथावत् शान और श्रनुमान के विना हिंदी वर्षान्यास का ठीक ठीक स्रम्यास हो पाना संभव नहीं।

<sup>े</sup> ध्वलिमक्रिया की दृष्टे से प्रभीर भी, र भीर उसे ग्रुयुक्तप माने जाते हैं तथा ऐ भीर भी वृद्धिकर ।

\$ १५०. हिंदी केत्र की अनेक बोलियों में मात्राएँ वाक्य की लय और गति पर ही निर्मर रहती हैं। कुळ योड़े उदाहरणों को छोड़कर उनमें अपयेनेस्कत का अमाव है। इस्तिये हस्य का दीपं और दीये का हस्य हो जाने से उनमें का क्षांत्र के हिंदी में इस्त दीपं के हिंदी में इस्त दीपं के ऐंदे विभेद मायः पाए जाते हैं। भोजपुरी में भीरे थीरे या पिरे थिरे, छुरा का छूरा, पूरा पूरा या पुरा, पुरा, वा पुरा, पुरा का पुरा, पूरा पूरा या पुरा, पीजतादे या विलंदाड़े आदि कर्षों के व्यवहार में प्रायः दोलायमान स्थिति पाई जाती है। उनमें हस्तक और दीपंत्र प्रायः भाष्या की लय और गति पत्र ही आधित है। यही जात उद्दें के छूरों में भी पाई जाती है। उनमें वचन को इस्त राजने के लिये ये प्रायः दीपं को हस्त और हस्त को दीपं उच्चिरत किया जाता है। परंधु शिष्ट दिवी में मात्राओं का प्रक्रियालक महत्व होने के कारया ऐसा नहीं किया जाता भीर हस्त दीपं के अंतर की ओर विशेष प्यान रखना आवर्षक माता जाता है।

§ १५१. स्वरों के समान व्यंकनों के उचारण काल की भी मात्राएँ होती हैं। संयुक्त तथा दिल व्यंकनों का उचारण प्रसंयुक्त तथा दिल व्यंकनों का उचारण प्रसंयुक्त तथा दिल व्यंकनों की प्रयोच प्रायः दुगुना या इसने भी व्यंक्त के प्रदेश के प्रकारण में कियारोध ने प्रकारण में कियारोध ने प्रवास के प्रमाण प्रयुक्त कियारण में उचारण के प्रमाण प्रयुक्त कियारण में प्रयोच कियारण में प्रयोच के प्रय

§ १५२. इस्य स्वरों के परे फ्रांत्य स्पर्श व्यंक्त दीर्घ स्वरों के परे फ्रांत्य स्पर्श व्यंक्रनों की क्रपेचा क्रथिक इस्व होते हैं, जैवे 'भूत' कात 'बहुत' के तसे क्रपेचाकृत इस्य होगा।

९ १५१. स्पर्श ब्यंबर्तों के पूर्व श्रानुनातिक की मात्रा कुछ दीर्घ हो जाती है, जैसे—चंपा का म चमार के म से अपेलाकत अधिक तीर्थ है।

्र १५४. अधीष स्पर्श व्यंजन घोष स्पर्श व्यंजनों की अधेचा कुछ दीर्घ होते हैं।

<sup>े</sup> मेरा चतुनद है कि दिरों प्ररेश के विधानियों की परीवा की उत्तरपुरितकाओं में सबसे आपिक मूल माना वर्षणी वर्णनात की हो दोनी है, निस्ता परिमानन तभी संगव है जब प्यतिविद्यान की मजाती के महुनार उनके माना संबंधी रागास्मक झान के विकास को भीर वंशीनेश्वर स्थान दिवा बागा

५ ३५५, परंतु व्यावदारिक हिंछ से व्यंबनों की इस प्रकार की इस्तता और दीर्घता का अंतर नगवय है।

 १५६, संबोधन या विज्ञापन की पुकार में प्रायः अनुनासिक व्यंवनों का खुत रूप भी व्यवद्वत होता है, जैसे मोहन SSS! क्लाम SSS! हनके न और म के उचारणों में अवरोध और अनुनासिकता की मात्रा बहुत दीचे हो जायगी।

\$ १५७, खंदःशास्त्र में संयुक्तास्त्रों के पूर्व प्लर को ही ग्रुक माना गया है, क्योंकि उच्चारण की दिष्ट से श्रस्त्तरिमानन करने पर संयुक्तास्त्रों के पूर्व का श्रस्त पुक्त नहीं, बद्ध उच्चतित होता और रहिलिये उउसे उच्चारण की मात्रा 'स्थानतः दीये' मानी बाती है। उदाहरणार्थ बिद्धी का श्रस्त्वित्रयाल होगा विद्/ठी / इसमें विद् के उच्चारण में प्रायः उतना ही समय लगेगा कितना ठी के। इसी कारण यथारि जनिवाना की दिष्टे से वास्तविक दीर्थना 'श्रु' के रशर्य या अशरोध में है, तो भी क्योंकि नाइस्टियंत्र के एक धक्के में पूरे विद् का उच्चारण किया जाता है, इसलेये रागातमक दिर्थ से इंदाशास्त्र में वि के इ को ही 'स्थानतः दीये' या 'गुरु भाना जायगा।

#### दित्व तथा मात्रासमतोलन

\$ १५८ ज़बभाषा, अवधी, भोजपुरी आदि हिंदी चेत्र की आनेक भाषाओं और नोलियों में व्यंजनों के सरल उचारण की महत्ति श्रीधिक पाई जाती है। इसी कारण संयुक्त व्यंजनों का दीर्घ उचारण न करके प्रायः सरलीकरण हो जाता है श्रीर उनके पूर्व के स्वर का ही दीर्घीकरण होता है, जैसे

> चिद्वी चीठी बची बाती पट्टी पाटी बुद्धा बूढ़ा

चृतिपूरक दीर्घीकरण ऋथवा मात्रातमतीलन की यह प्रवृत्ति भी इमारी भाषा तथा बोलियों के मात्रापरक होने का एक प्रवल प्रमाण है।

§ १५६. इसके विषरीत दक्लिनी में द्वित्व की प्रवृत्ति ऋषिक पाई जाती है और दीर्घ स्वरों को हस्य करके मात्रा समतोलन कर लिया जाता है, जैसे

> हाय > हत्ती । मीठा > मिट्टा ! चूना > चुका । स्ता > सुक्का । फीका > फिक्का । कीचड > फिक्का ।

६ १६०. कुछ अंशों में यह प्रतृत्ति हिंदी चेत्र में भी, विशेषकर पूर्वी बोलियों में, पाई वातीडे. जैसे चादर (फा॰)>चहर, चाक़>चक्का

\$ ३६१, कई अन्य शब्दों में हस्वीकरणा के जिना भी (क्योंकि वे स्वतः इस्य हैं) दिस्य के उदाहरणा दक्खिनी और उर्दुमें पाए जाते हैं, जैसे :

> नमक > नम्मक । नदी > नदी ( उद्दूर्गे भी ) गली > गल्ली । गला > गल्ला । डली > डल्ली । नली > नल्ली ( उद्दूर्भे भी ) उठा > उक्षा ( उद्दूर्भे भी )

§ ६६२. ब्यंबनों में द्वित्व का प्रयोग कभी कभी बोर देने के लिये या ध्यार बताने के लिये किया बाता है, जैसे कब्भी नहीं, जिर, हर, चवा, फुल्का, दहा, दिही आदि।

## उत्कर्ष

- \$ १६१. हिंदी उच्चारचा में निःस्वाच के जोरदार आँके का प्रयोग नहीं किया बाता, अदा बलायात का उनमें विशेष महत्व नहीं है। हिंदी या अन्य भाषाओं में बहुन तो भेदक तत्व के रूप में पाया जाता है और न माशाओं के क्यान उनकी लय के ही मुख्य आपार के रूप में। हमारी भाषाओं में पाया बानेवाला आपात हतना हलका और दुर्वेल है कि उने बलायात कहना ही उचित नहीं प्रतीत होता। वह प्रायः माशा और सुर्ये ने चंबद पाया बाता है, जिनते उनका मेद करना भी कठिन हो जाता है। ऐसी दशा में उने बलायात के बदले उत्कर्ष कहना हो कहीं आधिक समीचीन जान पहता है।
- \$ २६४. एक वे श्रिषक श्राच्यों के राज्यों में कई एक श्राच्या ऐता श्रावरय होता है वो कीरों की श्रापेक्षा श्रापिक उत्कृष्ट प्रतीत होता है तथा दूसरे श्राच्य उतकी श्रापेक्ष श्रादाकृष्ठ जेवते हैं। यह प्रयुक्त श्राच्य वर्षीयन्याय के पुरे का काम करता है। मात्रा के समान उत्कर्ष भी श्रापेक्षित तत्व है; श्रातप्य एकाच्यरिक राज्यों में उत्कर्ष का कोई परन नहीं उठता। हों, वाक्य या वक्ष्योग्रा में रिश्ति के श्रानुतार एकाच्यरिक राज्य पर भी उत्कर्ष का श्राच्यार हो सकता है।
- § १६५. श्रंप्रेजी, बर्मन श्रादि बलाचातप्रधान विदेशी भाषाओं का कोई श्रमजान बका वन हिंदी ग्रन्टों या वाचमों पर श्रमिक बल देकर उच्चारखा करता है, तन वे निर्मुण हो जाते हैं। इली प्रकार यदि श्रमुचित स्थान पर उत्कर्ण का प्रयोग

करके कोई हिंदीतर भाषाभाषी किसी शब्द या बाक्य का उच्चारणा करता है तो वह हिंदी के दीचित भोता के कानों में तुरंत खटक जाता है। ज्ञतः रागप्रक्रिया की हिंदि से उत्कर्ष भी शब्द क्षोर वाक्यज्ञिन का महत्वपूर्ण क्षीर ज्ञावश्यक क्षंग है।

§ १६६, लिखने में उत्कर्षका संकेत करना ऋमीष्ट हो तो किस अञ्चर पर उत्कर्ष पहता है, उसकी शिरोरेखा के बार्ड ओर — इस विह का प्रयोग किया बासकता है, असे :

> 'घर घ−'रेलू कि-'ताब भग'बान

\$ ३५७. हिंदी में उत्कर्षभेद के द्वारा ही सामान्य भूतकाल ऋौर विधि-काल का भेद प्रकट किया जाता है, जैसे :

सामान्य भूत दूध में पानी न मिला। उसका मकान ऋषिलंब 'बना। विधिकाल दूध में पानी न मि—'ला ! उसका मकान श्रविलंब ब—'ना ।

§ ३६८. परखर्गी पर खाधारतातः उल्करंका व्यवदार नहीं किया खाता, जैसे 'हमने, 'उनको, म'कान में, 'देश के लिए, छर-'कार की सेशा। परंदु किसी विशेष परिश्पित में जोर देना ऋमीट हुआर तो परवर्गों के खाथ भी उल्कर्ष का प्रयोग किया वा सकता है, जैसे चोर मकान 'पर नहीं, मकान 'ब्रें गायाया।

\$ १६६. द्वधन्तरात्मक शन्दों में यदि दूसरा श्रन्तर केवल एक या दो मात्रात्रों का हो तो प्रथम श्रन्तर ही उत्कर्ष श्रहण करता है, जैसे

'पिता (पि+ता) 'बाबा (बा+बा)
'देखा (दे+खा) 'कहा (क-हा)
'पाधु (ग्रा+बु) 'मधु (ग्रा+बु)
'पदि (य+दि)

े ३७०. यदि पहला या दूसरा श्रद्धा सुक्त नहीं, बद्ध हो श्रद्भीत् स्वरांत नहीं इलंतरत् उच्चरित होता हो तो भी प्रथम श्रद्धर पर ही उत्कर्ष पड़ता है; जैसे :

'नगर ( त+गर ) 'खागर ( खा+गर )
'प्रायः ( प्रा+यः ) 'खतः ( ख्र+तः )
'हपर ( ह+घर ) 'देखकर ( देख+कर )
'बोलता ( बोल+जा ) 'धन्का ( प्रत्+का )
'पना ( प्रत्+वा ) 'खतर ( प्रत्+वर )
'प्रीत ( स्वत्नी ) 'खतर ( ख्रत्नतर )

```
पुस्तक (पुस्+तक) विलक्कण (बिल्+कुल)
पुष्टिकल (सुस्+किल) पंडित (पन्+डित)
'रास्ता (रास्न+ता)
```

§ १७९. परंतु इषाचरिक शब्दों का दूसरा श्रव्य यदि तीन मात्राश्चों का हो तो उत्कर्ष का वाहक दूसरा हो श्रव्यार होता है, जैसे

```
कि-ताव (कि+ताव) ग्रा-'कार (ग्रा+कार)
ता-'रीख (ता+रीख) विश्-'वास (विश्-म्यास)
```

५ ३७२. ज्यव्यासम्ब शन्दों में यदि दूसरा श्रव्य हस्य हो तो उत्कर्ष प्रथम अव्वर पर पहता है; जैसे :

```
'कपक्ष (क+प+का) 'कितना (कि+त+ना) 'पुरुली (पु+त+ली) 'श्रादमी (श्रा+द+मी) 'देलना (दे+ल्य+ना) 'पुनुना (यू+च्य+ना) 'पुनुना (यू+च्य+ना) 'पुनुना (यू+च्य+ना) 'पुनुना (श्राम-पुनुन्न) 'पुनुना (श्राम-पुनुन्न) 'पुनुन्न) 'पुनुन्न
```

\$ १७३. त्र्यक्षरात्मक शब्दों में यदि दूसरा श्राक्तः प्रक्रत्याया स्थानतः दीर्घक्षेत्र तीसराश्राक्तर एक यादो मात्राश्रीका हो तो उत्कर्षदृसरे आरक्षर पर पड़ता है, जैसे

```
भ–'लाई
            (भ+ला+ई) प ताका
                                    (प+ता+का)
ब्-'लाना
           (बु+ला+ना) म-नोहर
                                    ( म+नो+हर )
श्र−<sup>'</sup>चानक
            (श्र+चा+नक) ध−'रंधर
                                       (धु+रन्+धर)
म-'रारि
            (मु+रा+रि) म- सल्लम
                                       (मु+छल्+लम)
प्र-'तिष्ठा
            (प्र+तिष्+ठा) स्व-'तंत्र
                                     (स्व+उन्+त्र)
स्व-'राज्य स्वराज्य (स्व+रा+ज्य) व- हुन्न बहुन्न ( व+हु+न्न )
ना-'दानी नादानी (ना+दा+नी) आ - जादी आ जादी (आ + जा+दी)
वे-कारी वेकारी (वे+का+री)
```

६ १७४. परंतु यदि तीसरा ऋच्यस्तीन मात्राश्चांकाहोतो उत्कर्षाउसी पर पहताहै, जैसे

```
मग-'वान (भ+ग+वान) इत-'वार (१+3+वार)
बल-'वान (ब+ल+पान) श्रपि-'कार (श्र+िय+कार)
हिंदु-'स्तान (हिन्+डुल्+तान) ईत-'लाम (१न्५-व+काम)
```

३७५, तीन से अधिक श्रव्यों के शब्दों में उत्कर्ष प्राय; श्रांतिम श्रव्यर से

पूर्व के तीसरे श्रद्धर से पीछे नहीं जाता और प्रायः ती करे श्रद्धर पर ही पहता है. जैसे

स - 'प्रलता मन - 'मोहिनी म - 'प्रेरिमा स्व - 'तंत्रता ल - 'इकिश" स्व - 'प्रीनता बहु - रुपिया स्रंत: - 'करण सुकु - मारता ल - 'इकना प - 'कादशी व - 'हकना स्व - 'बनता हरि-' श्रयनी

\$ २०६. किंतु गाँदे उपका प्रकृत्या या स्थानतः दीर्घ हो अथवा मिश्र शब्द में से जुड़े हुए किती प्रत्यय का या समात्मत शब्दों में परिवर्ती शब्द का आवा अक्दर हो तो इत्य होने पर मी उत्कर्ष उसी पर पढ़ता है। जेते, अधिकारी, चतुराई, वर्षराहट, बहुंकाना, वादशाहीं, महीटयाना, पर्यहचर, मधुमस्खी, बच्चेपना, कारीगेरी, अर्थपका, जुलंबुला, सुकंमरी, निलंभगा, मधुमती, सबुंबई, विक्विडा, दर्शकरणा,।

\$ २०७. झंतिम श्रक्तर यदि निमात्रिक हो तो वह उल्कर्षवाहक होता है. जैसे मुख्लमान, मेहर्रवान,

५ १७८. दिनेखनी में तीन से अधिक अच्होंबाले शब्दों में यदि पहला प्रकृत्या या स्थानतः दीयं होता है, तो वह भी समोत्कर्य प्रहला करता है, पर हस्व होने पर नहीं। यदि पहला अच्हर हस्त हो और दूसरा अच्चर दीर्घ, तो नैसी हालत में दूसरा अच्चर ही सभोत्कर्य प्रहला करता है।

्र २७६. समस्त शब्दों में उत्कर्ष तीसरे श्राच्य के पहले भी पद सकता है, जैसे, 'यथाशक्ति, 'सीताराम, 'धीरे धीरे, 'इधर उधर, 'बानकी बावन, 'कहा सुनी, 'उठते बैठते, 'चलते फिरते, 'श्राते जाते, ।

\$ १८०, छंदों में प्रयुक्त होने पर राज्यों के उत्कर्ण के कम में छंद की गति के अनुसार प्रायः थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है, जैसे, 'इपर न कहकर इंपर, 'कमर न कहकर कंमर, 'चले न कहकर चेले । ''वाचक प्रथम सर्वत्र हो जय जानकीजीवन कंहो ।'' (भैपिलीशरस्य गुतः चवद्रपयघ) इस पंक्ति में कहो के 'क' पर उत्कर्ण पड़ा है। ''' सहुरि बंदन विच अंचल डॉकी ।'' यहाँ बदन का उत्कर्ण पहले अद्वर से लिसककर दसरे आदार ए आ गया है।

<sup>े</sup> परंतु दनिकारी में बार्यशाही, कारीगंरी जैसे राष्ट्रों में प्रथम व्यवस् ही उस्कर्ण प्रहत्व करता है।

<sup>8-1</sup>X

§ ३८९, स्वरापात के कारण भी उत्कर्भ में कुछ क्रमांतर हो जाता है, जैसे, प्रदनवाचक वाक्य में — श्राप चंले १' — यहाँ 'च' पर उत्कर्भ न पड़कर 'ल' पर पड़ा है।

हिंदी में उत्कर्ष प्रक्रिया के संबंध में श्रमी श्रीर अनुशीलन की अपेद्धा है। विकास की अपेद्धा है।

\$ २-२. प्रत्येक अनेकावरी शब्द के अंतर्गत जैसे एक अवर औरों की अपेवा अपिक उद्दूष्ट होता है. मेरे ही प्रत्येक वाक्य के अंतर्गत वका के अभिप्राय के अनुवास कोंने कोई शब्द, जांड यह एकावरी हो या अनेकावरी, औरों को अपेवा अपिक उत्तर्थ का बहुत करता है। उत्तर्शों में अंतर कर के सक्यायों में मेद किया शता है, जैसे 'आपकों में आज एक पुस्तक देना चाहता हूँ'।

इस बाक्य के लिखित रूप में यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि बक्ता का क्राभियाय क्या है। उस्कर्षभेद से इस बाक्य के क्राशय में कितने भेद हो जाते हैं, देखिए :

> 'आपको में आज एक पुस्तक देना चाहता हूँ। आपको 'में आज एक पुस्तक देना चाहता हूँ। आपको में 'आज एक पुस्तक देना चाहता हूँ। आपको में आज एक पुस्तक देना चाहता हूँ।

इस नाक्य के एक एक युक्ट पर जारी जारी से उत्कर्य का प्रयोग करके यह देला जा सकता है कि उत्कर्यभेद से किंद्र प्रकार भिन्न भिन्न अपर्थों की सूचना होती है। वस्तुतः नका का क्रमिगाय क्या है, यह तो अमीप्ट उत्कर्षचिहित उच्चारख के द्वारा ही जाना जा सकता है।

\$ २८४. साधारणतः वाक्यों में प्रथम महत्वपूर्ण शब्द पर ही चरम उत्कर्ष पड़ता है, परंतु सर्वनाम का व्यवहार होने पर यदि प्रयोजनवशः उस पर बोर देना श्रमीष्ट नहीं रहा तो उत्कर्ण क्रियापद पर पड़ता है।

§ २८५. विशेषण यदि विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है तो वही उत्कर्षी

<sup>े</sup> इस संबंध में भवनों में उत्सविवार के लिये दे० छा। वाबूराम सक्सेना : 'ध्योल्यूरान कॉव भवनी,' पु० १८-६२ और १६० ।

होता है। परसर्गों स्त्रीर समुञ्चयनीयक श्रव्ययों पर प्रायः उत्कर्षका व्यवहार नहीं होता।

६ ६८६. हिंदी प्रदेश की बोलियों के लोकगीतों में आयवा हिंदी के कविच, सवैदा आपि कुछ छंदों में उक्कर का कम स्पर दिलाई पहता है। ऐसे छुंदों का मापदंड वस्तुत: वर्षों की संख्या या कालमावा नहीं वरन् उक्कर्य ही है। ' मवैद्या

"वर्नवीच बंसे थे फैं से थे मंगत्व में एक कंपीत कंपीती कंहीं"

इनमें प्रत्येक दो अच्चों को छोड़कर तीवरे अच्चर पर उस्कर्ष है और उनके बीच की स्वरमात्राओं में अंतर करके उचारण करना पहता है। 'धन बीच' और 'पक्क' के अंतर व्यंकन का उचारण इत्तंतवत् न करके पूर्ण स्वरप्तक—अंतर 'अ' के बाप करना पहता है। 'थे', 'ने', और 'कपोती' के 'ती' के दीर्घ स्वर का इत्य उच्चारण करना पहता है। 'ये', 'वे', बीच में तालमात्राक्षित उत्कर्ष का कम अमंग है।

कवित्त "'वेद राखे 'विदित परान राखे 'सारयत 'राम नाम 'राख्यी---

श्रति रसनासंघर में"

(शिवराज भूगण्) यहाँ प्रत्येक तीन प्रक्तों के बाद उत्कर्ष का कम स्पर्ट है जो तालबद है। प्रत्येक संद के प्रांतात दीर्घ त्यर को हस्य या हस्य को दीर्घ उच्चरित करके तालमात्रा की पूर्ति करना प्रावस्थक है।

बरवै (श्रवधी)

'लागेड 'श्राइ नंबेलियहि 'मनसिज 'बान। 'उकसन 'लाग छंरोजवा 'दृग तिरङ्कान॥ (रहीम: ''बरवै-नायिका-भेट'')

यहाँ 'लागेउ' श्रीर 'नवेलियांह' के 'प्' श्रीर 'उरोजवा' के 'श्रो' का इस्ववत् उच्चारसा करना पहता है। दोनों पंक्तियों के उत्कर्यका क्रम श्रम्भंग है। सोहर (मोजपुरी)

" 'जाहि हिन 'राम जंनम लेले 'धरती आँ 'नँद भइलो 'हो। सलना 'बाजे लागे 'धानँद बंधावा मंहल उठे 'सोहर हो॥

१ दे० भोरेंद्र वर्माः हिंदी भाषा का इतिहास. प्र० २२०-२१

हन पंकियों में एक उक्कर वे पूजरे उक्कर तक की धालमात्रा के श्रंतर्गत मुक्त इस सर को कहीं दीथे, दीयें को कहीं हुस्य, कहीं खुत उचारित करना पढ़ता है। उपर्युक्त पंकियों में 'बाहि' और 'बाजे' के 'झ' का हस्यवत्, राम के 'ख' का जतत और बनम के 'ख' के 'ख' का दीयें बच्चारण करना पढ़ता है।

वस्तुतः इत प्रकार के खंदों को विशिक्ष या मात्रिक न कहकर तालवृत्त या तालमात्रिक कहना ही उपयुक्त होगा।

## गतियों का रागात्मक वर्गीकरण

\$ २८०, वाक्य के आर्तगंत कुछ संड ऐसे होते हैं जो परस्पर लयात्मक वर्ग के रूप में संबद्ध उच्चरित होते हैं। लाखु या पूर्ण विराम किसी लयात्मक वर्ग के बाद ही संभव है। छोटे वाक्यों के उद्देश्य के बाद क्रियात्मक विभेग का उच्चारण अविराम रूप से होता है। परंतु यदि संज्ञावाचक उद्देश्य और क्रिया-वाचक विभेय के पहले कुछ और राग होते हैं, तो उद्देश संड और विभेय संड के श्रीच एक लाख विराम संभव है।

§ २.८.. विशेषणा या विशेषणात्मक कृदंत या संज्ञावाचक विशेषणा या विशेष्य एक साथ उच्चरित होते हैं। इसी प्रकार क्रिया तथा तत्संबंधी क्रियाविशेषणा एक सवास्मक समुदाय में ख्राते हैं।

\$ ३८८. संबंध श्रीर संबंधी तथा संज्ञापद श्रीर उनके परसर्ग एक ही लय-खंड के श्रंग हैं।

\$ २६ ०. निषेधवाचक शब्द कियापद से संयुक्त रहता है परंतु "न...तो .. न...ही" वाले रूप संज्ञापदों से संबद्ध रहते हैं।

्र २६ र. समुच्चयबोधक शब्द श्रीर उनसे संबंधित क्रियाविशेषणा परवर्ती बाक्यों के साथ लयांबित रहते हैं।

जहाँ कई वाक्य समुज्जयवोधक शब्दों से जुड़े रहते हैं वहाँ प्रत्येक का उच्चारसा उपर्युक्त कम के स्नानसार वाक्यवत ही होता है।

§ ३६२. विच्छेद क्रीर विराम, उच्चारण के वेग पर निर्भर हैं। द्विप उच्चारण में उनकी संभावना कम हो जाती है।

## स्वराघात

५ १८१. संबद्ध भाषणा की स्वरलहरी में नाना प्रकार के विभेद होते रहते हैं। प्रत्येक वाक्य या वाक्यांश शब्द या शब्दांश किसी न किसी गीतास्मक पुर में उच्चिरत होता है। कमी तो पुर उत्पर उठता है, कमी नीचे खाता है, और कमी कभी समस्तर पर रहता है। यह वक्ता की लंधूणे व्यवहारपद्धित का श्रंग है को उसकी परिस्थिति, प्रतंग श्रीर प्रदृष्टि पर आश्रित ही नहीं बरस उनका श्रोतक भी है। वस्तुतः यह एक सूक्स और जटिल विषय है, जिसका हिंदी अधवा किसी भारतीय भाषा के संबंध में यथावत् विवेचन क्यमी तक नहीं हो सका है।

हिंदी प्रदेश के विस्तार तथा संभावित विकास और प्रसार की दृष्टि से विस्तृत विवेचन अव्यक्ति है। यहाँ तो हम इसका संचेप में निर्देश मात्र कर सकेंगे।

\$ १६४. स्वरात्मक भाषाश्रों में स्वरों का व्यवहार भेदक तत्व के रूप में होता है। वैदिक भाषा में स्वराधातों का विशेष महत्त था। इस संबंध में खुतासुर की कथा प्रसिद्ध है।

यइ कथा शतपथ ब्राह्मसा (१३-८/१/५) तथा शिल्ला, ५२ में दी हुई है। इत्र के पिता का नाम स्वष्टा था। उनका पत्र इंद्र का शातियता या संद्रारक बने श्रीर जनपर विजय प्राप्त करे. इसके लिये उन्होंने श्रमिचारयज्ञ किया । परंत प्रस्वित यजारित के संमख जब मंत्रीच्चार होने लगा तो स्वर का ठीक ठीक प्रयोग न होने के कारण उलटा श्रर्थ सिद्ध हुआ। 'स्वाहेन्द्रशत्रवर्धस्व' इस मंत्र में 'हे उत्पत्न होनेवाले पुरुष, तम इंद्र के शत्र श्रायीत शातियता बनी श्रीर बढ़ो' इस श्रर्थ की श्रमिव्यक्ति के लिये तत्पृक्ष समास के रूप में समस्त पद ने उत्तरांश पर उदात्त स्वर का व्यवहार होना चाहिए था; पर असुरों ने प्रमादवश उसका श्चनदात उच्चारण किया जिससे यह समस्त पद बहबीहि समास के रूप में परिणत हो गया, क्योंकि बहुबीहि समास में कोई पद प्राधान्य नहीं ब्रह्म करता श्रीर 'प्रथमोपस्थितस्य परित्यांगे कारणाभावः' इस नियम के अनुसार प्रथम पद का स्वतंत्र स्वर इप्रत्यसारहता है। इसका परिसाम यह हन्ना कि यह संत्र इंद्रशत्र श्चर्यात शातियता ( वातक ) हो जिसका. ऐसा हो जाय ( इंद: शत्र: शातियता यस्य ताहराः भवः ) इत ऋर्थ का द्योतक हो गया । फलतः इंद्र के द्वारा बनासर का संहार हुआ और देवताओं को ही विजय हुई। यज किया बेचारे असरों ने श्रीर स्वरदोध के कारण उसका फल मिला देवताश्रों को !

५ ३६५. इस प्रकार स्वराधात के अनुस्वित प्रयोग से अनयों का अनुस्व करके वैदिक ऋषि बहुत सतर्क हो गए थे। इसीलिये वेदों के स्वरों को बड़ी

-- भागवत ( ६-१-११-१२ )

९. द्वाः राज्यः स्वरतो वर्षातो वा मिण्याप्रकृष्णो न तमर्थमा । च वाण्यजो यनमानं दितस्त यम्ब्रह्मान् स्वरतो ६ परानात् ॥'' तथा द्वापुनस्ततस्या जुडावेन्द्रास् राज्ये । देहत्यो विश्वस्य मा विर्दे जिद्दियमः॥

सावधानी से श्रंकित किया गया है। प्राचीन ग्रीक लोगों ने भी सृदु श्रीर तीस्ण नादों के लिये बड़े ध्यान से संकेतिचक्कों का प्रयोग किया था।

६ ३६६. हिंदी में स्वराघात के भेद से हाँ, नहीं, बी, क्रो, क्रच्छा क्रादि कुछ विस्मयादिवोधक क्रव्यों को छोड़कर क्रन्य शब्दों के क्रार्यों में स्वतंत्र रूप से कोई संतर नहीं होता।

उदाइरखार्थ 'श्रन्छा' शन्द के कुछ स्वरात्मक मेरों के उदाइरख संगीत के स्वरम्राइ पर प्रत्येक श्रव्यर के लिये प्रयक् प्रयक् काली लकीर का प्रयोग करके, प्रयक्षित्र में दिए जाते हैं।

\$ २६७. दिदी प्रदेश की बोलियों खौर भाषायों में केवल पूर्वी पंजाबी में, शब्दों के श्रयंभेदक तत्व के रूप में सुरों के व्यवहार के हशंत मिलते हैं:

शन्दों के अर्थमेदक तल के रूप में सुरों के व्यवहार के दर्शत मिलते हैं:

मध्य सुर में उच्चरित अवरोही आरोही आरोही अपरोही क्षेत्र में उच्चरित स्वर में उच्चरित

काहा (बहाव) की हा 'घोहा' की हा 'को ही 'को ही चह 'खेंडी' चेंड 'गिरना' चेंड 'चडना'

§ १६८. परंतु श्रन्यत्र वाक्यों तथा वाक्योंशों के भावों ग्रोर श्राशयों के नाना भेदों तथा सुरुमताश्रों की श्राभिव्यक्ति के साधन के रूप में ही स्वरत्तहरों का व्यवकार क्षोता है।

हिंदी में ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनमें मुगं के परिवर्तन से शब्दों के प्रकृतां में कोई परिवर्तन न होते हुए भी समस्त वाक्यात व्यत्तिसदूह का ऋर्य उलट बता है। संस्कृत में इस प्रकार के व्यतिकारतत सिमेद को काल काल गया है और अर्थवार्थ का प्रकार का प्रकार को है।

\$ १६६. हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में भी अंग्रेजी के समान श्रीक दायरे के स्तरात मेदों से समन्त्रित तथा एक अवर से दूबरे अवर पर क्रीमक रूप से उताते हुए सुरों के व्यवहार नहीं होते। उनके आरोह अवरोह का चेत्र अनेचा-

<sup>°</sup> पंजानों में भारोही भनरोही स्वर के साथ उरकर्ष का भी व्यवहार होता है।

भागिकार ने काङ्ग को गुणीशून व्यंग्य का भेर माना है भीर मम्मराधार्य भारि ने बक्तीकि का। काङ्ग की निम्न निम्न स्कूलारियाँ नाई गई है—"कामरवर्यन्तरमिति काङ्गः। भागता काङ्गीब्हा तद्य्यापारियरियर्थपार्थपार्थनित्रिकारिया काङ्गीत्र काङ्गः। भागता काकतीय्य स्व्यय्यवातीः काङ्गान्यः महतामांतिरिकारिय वाम्ब्रतीति कीर्यमस्याभि-वीत में। यरेक्ट्रमें कृतम्ब्य्य कादेशः। तेन इटय्यय्यस्य प्रतितियन्ति। काङ्गान्याः ॥)

कृत संकुषित होता है श्रीर उनके विभेद श्रिषकता सम धुर में श्रावद मिलते; हैं। कुछ भावायेदार्शन उचारों को छोड़कर सम्यत्र श्रिषक चढ़ाव उतार के हार्डात उनमें नहीं मिलते। रची कारण वच कोई विदेशी बहुत श्रिषक दायरे में सुरों के उच्च श्रीर तीत्र नवाय तथा हुत उतार के साथ दिशे का उचारण करता है तो यह विदूर सा लगता है। दिंशी वाक्यों में संतिम विंदु तथा श्रिषकतम उक्कवंगलों श्रावर को छोड़कर श्रीर तभी श्रावरों में एक प्रकार से श्रव्याचिक एकतानता ही गाई जाती है; तथापि उस सीमित दायरे के श्रंतान कक्ता की मना-दिशति श्रीर प्रसंग के श्रद्रावार स्वरतरंगों के श्रवेक सुरुग विमेद होते हैं, विकास विवेचन वैज्ञानिक तथा सामाविक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हुए भी यहाँ संभव नहीं है। दिशीभाणी जनसबुराय में प्रचलित केवल कुछ सरल सामान्य रागातमक दुर—शश्वहारों का परिच्य मात्र यहाँ दिया जा सकता है जो साधारण दैनिक व्यवहार में प्रायः प्रचल होते हैं।

\$ \( \times \) ( \( \) ( \) हैं हों ' को 'नहीं' उत्तरांची प्रश्नवाक्यों में प्रायः प्रश्नवाक्यों कर प्रयोग नहीं होता । साधारण कथन वा पुरुष्यपंक वाक्यों के उनमें अंतर करने के लिये र-रलहर ही एक मात्र साधन है। यहाँ एक वाक्य की करदेखा संगीत के स्वराह पर श्रीकित की जा रही है इतमें प्रत्येक श्रन्न की चान का संस्थान एक पट्टीनुमा मोटी काली लकीर के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। उत्कर्ण का भी श्रंकन उत्कृष श्राह के श्रीर श्रीर पूर्ववत उत्कर्णक () के द्वारा कर दिया गया है।

| आप                       | जानते हैं ?     |                |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| महरात्मक कचन के अर्च में | 3/Wel           |                |
|                          | आप जानते हैं।   | आप जानते हैं । |
|                          |                 |                |
| प्रका के अर्थ में        |                 |                |
| *                        | आप 'जानते हैं ? |                |
|                          |                 |                |

ये दो भिन्न मुर दो भिन्न श्रर्थों के ब्यंजक हैं।

५ ४०१. हिंदी जैली सुदूर देशों में फैली हुई भाषा में प्रदेशमेद से सुर के रामों में कितना श्रंतर हो जाता है, यह इसी प्रश्नात्मक उदाहरण के जिहार के भोजपुरी, मगड़ी श्रीर मैपिली प्रदेशों में प्रचलित रूप से समझ जा सकता है। यहाँ ऐंड प्रशास्तक शाव में के उचारण में स्थानीय वोलियों के प्रभाव के कारण भीमा प्रदेशों के श्रारोही स्वर से सर्वेषा भिन्न श्रवदोही स्वर का अववहार प्राय: किया जाता है।

हिंदी के विस्तार तथा संमान्य विकास और प्रसार की दृष्टि से इस विषय के विस्तृत तथा तुलनात्मक विकेचन की अप्रेंचा का अनुमान सुरव्यवहार के ऐसे प्रदेशनत क्रंतरों से किया जा सकता है।

§ ४०२. परंतु छंत्रति ऐसे प्रदेशगत भेदों को ध्यान में न रखते हुए दिल्ली खागरे से लेकर लखनऊ प्रयाग तक शिवित जनमंहली के भाषाव्यवहार में जो दुरराग प्रचलित हैं और जो उर्दू तथा दिल्खानों में भी प्राय: समान रूप से अपबद्धत होते हैं उन्हीं के आधार पर यहाँ कुळ सुखर लक्क्या और विशेषताओं का उल्लेख किया जा रहा है।

५ ४०२. वाक्यों तथा वाक्यांशों के श्रंत के सुरसंस्थान के श्राधार पर कहा जा सकता है कि हिंटी के वाक्यों या वाक्यांशों में स्वरतरंगों के निश्नलिखित रूपों का व्यवहार किया जाता है:

[१](क)·(-\_)ख)-(-\_) [१](--∕)

\$ ४०४. इनमें पहले दो अर्थात् (१) क श्रीर ल श्रवरोही हैं। इन दोनों निमेदों में अंतर केवल वही है कि एक दो उही के बीच श्रवरोह का खंतर कम है और इतर में श्रविक । तीवरा लरतंत्र्यान श्रयांत् ६० (१) आरोही है। इन तीनों के निदर्यन के लिये श्रुतिता प्रभाव के श्रायार पर पृथक् चित्रों में उक्क वाक्यों की कपरेलाएँ संगीत के स्वराह एर उप्युक्त प्रवास की कपरेलाएँ संगीत के स्वराह एर उपयुक्त मुख्यों की कपरेलाएँ संगीत के स्वराह एर उपयुक्त प्रवास है।

§ ४०थ. हिंदी के पिश्चमी प्रदेशों में संबद बाग्यारा में व्यवहृत सुरसंस्थान का श्रंदाब देने के लिये यहाँ एक प्रसिद्ध श्रंभेच व्यनिविज्ञानां हारा प्रस्तुत हिंदु-स्तानी स्थापिक कि स्ति है। इससे यह भी पता चलेगा कि त्रिरपेच्च क्वायुव्ध विदेशी भाषाभाषियों के कानों में हमारी हिंदी-जुई-स्वरलहरियों का क्यायुव्ध विदेशी भाषाभाषियों के कानों में हमारी हिंदी-जुई-सरलहरियों का क्यायुव्ध विदेशी भाषाभाषियों है कानों में हमारी विदेश की संभावना है पर सुरसं थोई के पारस्वरिक संभावना है पर सुरसं सुरसं के पारस्वरिक सांस्थानिक संबंधों में कोई विशेष श्रंतर नहीं पाया वायुवा।

<sup>ै</sup> कामस्यारित स्थिति या बटना के संबंध में बस्कंटापूर्ण विस्मव के लिये देखिए: \$ ११७. (स्वरमाद ८)

- े ४०६, इस सुरसंस्थान के मुख्य लच्च ये हैं :
- (क) प्रारंभिक श्रदुत्कर्षी श्रव्हर मध्य श्रुर के प्रायः बीच की स्थिति से उस-रित होते हैं। परंतु यदि चोर देने के लिये उस शब्द पर उत्कर्ष बाला चाता है तो उनका उच्चारण मध्य श्रुर में ग्राधिक ऊँचाई से होता है।
- (ख) इसमें प्रायः सम सुरों का ही व्यवहार होता है। श्रंतिम श्राब्द का सुर विरुक्तल नीचे उत्तर श्राता है।
- (ग) उत्कर्षनाही शब्द का सुर ऊपर चढ़ जाता है स्त्रीर वह प्राय: मध्य सर की चरम ऊँचाई से उच्चरित होता है।
- (प) परंतु (क) और (ल) की उच्चारण शैली में यह मंतर है कि (क) में बहाँ उत्कर्षवाही कियायद का पहला अच्चर कुछ अधिक ऊँचाई से उच्चरित होता है और सहायक क्रिया में पूर्व का अंतिम अच्चर उससे अध्यक्षाइत नीचे सुर में, वहाँ (ल) में पहला अच्चर ही कुछ नीचे स्वर में उच्चरित होता है और सहायक क्रिया के पूर्व का अंतिम अच्चर अधिक ऊँचे मध्य सुर में उच्चरित होता है। सित स्वर में उच्चरित होता है। स्वर में अच्चर के सुर में कुछ अधिक कावता है। स्वता इस शीर अच्चर की पूर्व के अच्चर के सुर में कुछ अधिक कावला पड़ जाता है।
- ( रु) (क) शैली में उल्कर्षी श्रव्हर के बाद स्वर का क्रांसिक उतार पाया बाता है, बनकि (स) शैली में नाक्यांतर के सुरर्शस्थान में उतार चढ़ाव ऋषीर फिर फ्रांतिम उतार का क्रम पाया काता है।
- (च) यदि उत्कर्षा शब्द का पहला ख्रस्ट प्रकृत्या ख्रीर स्थानतः ह्रस्व हो श्रीर दूसरा दीर्घ तो दूसरे ख्रस्ट का ही छुर ऊपर चढ़ता है श्रीर पहला उनकी ख्रपेखा कुछ नीचे छुर से उच्चरित होता है। परंतु दोनों में बहुत ख्रष्टिक फर्क नहीं रहता, पूर्ववर्ती छुर परवर्ती के निकट ही रहता है।



(=) अग्रत्याशित रिशति या आकस्मिक घटना के संबंध में उत्कंठापूर्ण विस्मय



(छ) त्रादेशार्यक वाक्यों में यदि ऋषिक वल भरना रहता है तो उनका प्रारंभ प्राय: कुछ ऋषिक ऊँचे सुर में होता है। पर मंत में ऋारोह का यही कम रहता है।

§ ४०७. इस भ्रारोही सुर के विशेष लक्षण ये हैं:

- (क) पूर्वोक्त सुरसंख्या—१ के समान ही इस सुर में भी प्रारंभिक ब्रानुकर्षो ब्रह्मर का सुर मध्य श्रीर तीच के प्रायः बीच के स्तर पर ही रहता है।
- ( ख ) अंतिम श्रव्यत के दुर में श्रारोह का खिलान होता है और वह ऊपर की श्रोर खिलकर मध्य दुर को पार करने की स्थिति में श्रा जाता है। हो-नहीं-उत्यापेची प्ररावाक्यों में तो नह उने प्राय: पार कर ही जाता है। हचके श्रीतिरक उनकंटापूर्ण विस्मय तथा पुकारों में भी वह मध्य दुर से काफी ऊपर चढ़ जाता है। श्राप्यन मध्य दुर में ही नह चरम ऊँचाई तक जा पहुँचता है: यह श्रीतम श्रारोही दुर ऊपर चढ़ता हुआ ही अनवस्वद कर में बीचा होकर विलीन हो बाता है, कंटहारीय स्पर्य के द्वारा अवस्वद नहीं होता।

(ज) उल्लयंबाही राज्य पर स्वराधात पढ़ता है और वह मध्य सुर में प्राथम वरम ऊँचाई से समस्य में उच्चरित होता है। उल्लयों राज्य के श्रव्यों की सुर-संख्या—र के संबंध में निर्दिष्ट की जा चुकी है (दे॰ ५४०६. (ग) से ,छ) तक )।

५ ४०८, इन रोनों प्रकार के सुरसंरधानों में प्रथम सुरसंरधान का प्रयोग सामान्य तथ्यकथन में होता है, जिसमें अन्य कोई विवक्ता या प्रतीयमान अर्थ का प्रकंप नहीं। इसके आरितिक विशेष उत्तराचेची प्ररन्याचक शन्दों के साथ व्यवहृत प्रदन्याचनों में, आज्ञानाचक या साध्या अनुरोध या मार्थना करने में तथा तथ्या-रूपक विस्थाय प्रकट करने में अवरोधी सुर का ही प्रयोग किया जाता है। यह सुर वास्त्रांत तथा विश्वा की प्रयोग का शांतक है।

े ४४६. द्वितीय सुरतंश्यान आरोही है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है:

> वास्यांत में श्रानिश्चय कथनों में, हॉ-मा-उत्तरायेची प्रश्नवास्यों में, श्रपूर्ध उत्कंडासूचक प्रश्नवास्थों में, विनम्न और शामह प्रायंनावाले वास्यों में, भंग्यर्थक वास्यों में बिजमें वक्ता का कुछ प्रतीयमान

स्राशय हो ।

श्चाकरिमक स्थिति या श्रप्रत्याशित बात के संबंध में उत्कंडापूर्य विस्मयबोधक बाक्यों में तथा पुकारों में भी इसका व्यवहार किया जाता है।

हस सुर में अनुत उत्कंटा का भाव निहित रहता है। ओता की ओर से स्वीकृति अस्वीकृति के विषय में नका की अनुत आदुरता का यह योतक है। इसके अधिरिक्त अपूर्ण बावमों तथा वाक्यांतर्गत अनंत्य बोधवाींय बाक्यांशों में अस्य विरामों के पहले भी इस्का प्रयोग होता है।

इससे वाक्य की अप्रमाति का बोध होता है और मालूम हो बाता है कि वक्ता को उसके बाद भी कुछ कहने को शेष रह गया है, विसका प्रकट कथन न करने पर भी आगो बारी रखे बाने की संभावना रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि संभावतः भोता की ओर से कुछ उसर पा बाने पर ही वक्ता आगो का कथन किर बारी करोता।

्र ४१०. पूर्वो पंजाबी, राजस्थानी, ज्ञजमाथा ऋादि परिचमी चेत्र की बोलियों में भी सुरर्शस्थानों के प्रायः थे ही कम व्यवद्वत होते हैं, पर ऋबकी'.

ै, अवशी के.सरसंस्थान के विषयः में देखिएः नाव्यामः सन्तेमा, प्रवीरस्थान आँव अवशी, १६२७, ४० १०१-२, भोजपुरी, भगही, मैथिली आदि बोलियों के सुरसंस्थानों में अंतर पाया बाता है, जिसका संकेत ऊपर भी किया जा चुका है।

\$ ४११, इन दोनों सुरहंत्यानों में बन किसी शब्द पर झितश्यता वा विषयता के लिने विशेष कोर देना रहता है तो उसका उच्चराया विशेष उस्कर्म का साथ किया बाता है और हरके लिने उस रान्द के उस्कृष्ट झाइन की मात्रा के दों बाती है अपना उसके सुर को और जैंदा कर दिया बाता है अपना ये दोनों शापन साथ साथ काम में लाए बाते हैं, यथा—'मैंने 'नहीं (—), ' उनहीं (—) ने कहा।' यहाँ 'नहीं' कोर 'तुम्हीं' के अनुनासिक 'हं' को दीर्थतर करके तथा सुर का झारोह करके विषमता पर बोर दिया जायगा। इसी प्रकार 'में समम्त्रता था बस रहना गया है।' इस बात्य में 'ना' की मात्रा को कुळ और दीर्थ और ऊँचा आरोही सुर करने उसप और दिया जा सकता है।

संधि

\$ ४१२. खंबद बाग्यारा में प्रयुक्त व्यक्तियाँ अपनी पूर्ववर्ती और परवर्ती क्षान्य व्यक्तियाँ हो व प्रामित रंगी और करों में उच्चतित हो होती हैं। पूर्ववर्ती व्यक्तियाँ होती हैं। पूर्ववर्ती व्यक्तियाँ होती हैं। पूर्ववर्ती व्यक्तियाँ होती हैं। पूर्ववर्ती व्यवित्त हो हो होंपि के अंतर्गत विवाद क्षित्र वाला है। ये जेशिराम क्षिती एक ग्रन्थ के अंतर्गत व्यवद्वत व्यक्तियों में भी पाए जा चक्कते हैं और वाक्य या वाक्यांग्र में व्यवद्वत अनिकारों को विद्यंग्य विश्व हों व्यव्यक्तियों में भी। किसी एक ग्रन्थतंग्रंत व्यक्तियों को अंतर्गय विश्व क्षान्य के अंतर्गत विश्व के अंतर्गत विश्व के स्वव्यक्तियों में भी। किसी एक एक पर वा वाक्य के अंतर्गत पूर्व वर्ती के प्रवेद में भी वा क्षान्य हों के मिल प्रतिकारों के विश्व के स्वाप्त के अंतर्गत विश्व के स्वित्त और परवर्ती ग्रन्थ द वा वाक्य के अंतर्गत पूर्व के विश्व में स्वाप्त के के संवित्त और परवर्ती ग्रन्थ द वा वाक्य के अंतर्गत विश्व के प्रवित्त की परवर्ती के स्वाप्त के स्वाप्त के के संवित्त की स्वाप्त के स्वाप्त कर करा के स्वाप्त कर करा कि स्वाप्त कर करा कि स्वाप्त कर स्वप्त कर स्वाप्त कर स्वाप्त कर स्वाप्त कर स्वाप्त कर स्वाप्त कर स्वप्त कर स्वाप्त क

<sup>ै.</sup> भी नपुरी के सुरहेंस्थान के विषय में देखिए, विश्वनायप्रसाय, च फोनेटिक पेंड फोनी-सोंबिकल स्टडो चोंच भी नपुरी, शंदन विदयविधालय, १९५०.

रह बाता है, न च कीर न च का दिल कप 'क्व'। उसमें तो एक क्रमिनव संवि-व्यक्ति मकर होती है विश्वमें संयुक्त या दिल 'क्व' की कालमाना तथा श्रम्य या रमर्शास्त्र की ताना का सर्वया क्रमाच पाया बाता है। इस प्रकार की क्रमिश्त नहं कानियाँ संविपायों के हारा उदित होती हैं। वस्तुतः संवि प्रक्रिया के हारा हो क्रानेक शन्दों में व्यक्तिगत विकार होते होते उनके नए रूप बन बाते हैं, विनकी स्मृत्यित्त क्रयवा विकास का कालक्रमिक विचार ऐतिहासिक हिंट से किया बाता है। कीर वर्षनात्मक हिंदे तो इनका महत्त्व हैं। व्यक्ति हमारी वाधी में वो क्यनियाँ प्रवादित होती हैं, वे दो विरामों के बीच कायोपांत संवियों के राग में ही खुड़ी रहती हैं।

५ ४१३. संपियों के व्यवहार के विषय में संस्कृत में नियम है कि विराम के पूर्व और की पंक्षियों के बीच, परों के अंतर्गत, उपलगों भीर धाडुआों के बीच और कामालों में शिव आनिवार्य है, परंदु स्वतंत्र वाक्यों के बीच वह वैकल्पिक है। के अनिवार्य और वैकल्पिक का अर्थ यहाँ केवल लिखित रूप में ही लिया वा सकता है। उच्चरित रूप में तो भाष्या की गति और लग में आवद व्यक्तियों की संपियों अनिवार्य है, याहे संस्कृत की बात हो बाहे हिंदी की।

९४१४, दिशी में व्यवद्वत संस्कृत के तत्वम शब्दों के ही अंतरंग रूप में संस्कृत की व्यविषों व्यवद्वत होती हैं, तद्वय, देशक तथा संस्कृतितर माणाओं से अप्रांत शब्दों के अंतर्गत अथवा वास्य में व्यवद्वत प्रथक् प्रथक् शब्दों के बीच बहिरंग रूप में नहीं।

ुं ४१५. संस्कृत व्याकरण में इनका विचार तीन श्रेणियों में रखकर किया बाता है:

- ् (१)स्वर+स्वर (स्वर संधि)
  - (२) व्यंजन+स्वर या व्यंजन (व्यंजन संधि)
  - (३) विसर्ग+स्वर या व्यंत्रन (विसर्ग संघि)

तत्सम शन्दों में व्यवद्वत इन संधियों के प्रधान नियम नीचे दिए बाते हैं:

चिवितैकवरे जिल्लानित्या भातूपसर्गयोः । जिल्ला समासे गान्ये हु सा निमचामपेकते ॥

<sup>े</sup> किंतु इयर कुछ नय शब्दों में संस्कृत संधियों का प्रयोग हुआ है (दे० 🕻 ४२०

#### स्वरसंविः

१ ४१६. (१) दो सवर्षे हस्त या दीर्घ स्वरों की संघि से सवर्षे हिंदी स्वरों है। इसे दीर्घ संघि कहते हैं, यथा

- 지수정, 정수정기, 정기수정, 성기수정기=정기
- ख. ड+ड, ड+ई, ई+इ, ई+ई=ई
- ग. उ+द, उ+क, क+उ, क+क=क
- g. W+W. W+W=W

# उदाहरकार्थ

- क. राम+श्रवन=रामावय' (यहाँ थान रहे कि संस्कृत में श्रंत्य श्र का उचारया होता है; जैसे—राम के म के श्रंत्य श्र. का पूर्च, उचारया होता।) चरम+श्रातमा=क्रमातमा विचा+श्रयं=विद्यार्थी महाम-श्रातमा=बहातमा
- ख. ऋभि+इष=श्रमीष्ट प्रति+ईज्ञा=प्रतीज्ञा नदी+इत्यादि⇒नदीत्यादि नदी+ईश=नदीश
- ग. सु+उक्ति ≔सुक्ति लडु+ऊर्मि≃लघूमि वधू+उत्सव≔वधृत्सव
  - . मातृ+ऋग=मातृग या मातृग्र<sup>२</sup>
- (२) निम्नलिखित संधिविकारों को ग्रेख कहते हैं:
  - ि श्र∔ इ, श्र+ई, श्रा+इ, श्रा+ई=¤
  - ख. श्र+ः, श्र+ः, श्रा+ः, श्रा+ः = क्रो
  - ग. श्र+ऋ, श्रा+ऋ =श्रर

<sup>े</sup> वहाँ 'न' का 'ख' रूप भी संधि का ही एक विकार है, जिसका संस्कृतनें, स्वस्तिशन के संवर्गत विचार होता है।

महमार की. वीर्च संक्षि के अवाहरण संस्कृत में भी वक काम की मिकते हैं :

# च्चाहरखार्थ,

- ह. ११+इच्छा=स्वेच्छा यण+ईश=गणेश महा+इंद्र=महेंद्र महा+ईश=महेश
- ख. पुरव+उत्तम=पुरवोत्तम
  नव+ऊढ़ा=नवोढ़ा
  महा+उत्तव=महोत्तव
- महा+ऊर्मि=सहोमिं ग. सप्त+ऋषि=सप्तर्षि सहा+ऋषि सहर्षि

परंतु कुछ शन्दी में इसका ऋपवाद पाय। जाता है; जैसे :

स्व+ईरियाी=स्वैरियाी प्र+ईष=प्रैष प्र+ऊढ़ = प्रौढ़ ऋच+ऊहियां=ऋज्ञोहियाी सुख+ऋत=सुखार्त दश+ऋग=दशार्या

(३) निम्नलिखित संधिविकार को वृद्धि कहते हैं:

क. श्र+ए, श्र+ऐ, श्रा+ए श्रा+रे=ऐ

ल. श्र+श्रो, श्र+श्रो, श्रा+श्रो, श्रा+श्रौ≕श्रौ

## उदाहरगार्थ.

- क, हित+एषी≃हितैषी मत+ऐक्य≃मतैक्य सहा+ऐक्यर्य=सहैक्यर्थ
- श्रवर+श्रोड=श्रवरीड ('श्रोड' के साथ विकल्प से 'श्रवरीड'
   रूप भी होता है ।)
   परम+श्रीवप=मर्गीवप
   महा+श्रोबर्सनी=महीकरनी
   महा+श्रोबर्सनी=महीकरनी
   महा+श्रीवर्ष-महीदार्य
- (४) निम्नतिखित संधिविकारों को यस् कहते हैं:

### किंदी बाबिल्ड का करत इतिहास

- क. इवाई के परे कोई अधवर्शास्त्र आपने तो इ< युद्दी बाता है।
- ख उवा क के परे कोई भ्रम्वर्ण स्वर श्रावे तो उ<वृही बाता है।
- ग. ऋ के परे कोई श्रसवर्ण स्वर श्रावे तो ऋ < र हो जाता है।

### उदाहरसार्थ.

क. यदि∔श्चपि≕यरापि इति+स्वादि = इत्यादि श्रमि + उदय=श्रम्यदय नि ∔ ऊन≕यन प्रति+एक = प्रत्येक

देवी+ग्रनग्रह = देव्यनग्रह ल. श्रन+श्रय=भन्वय

स∔ग्रागत≕स्वागत श्चन+एपरा=श्चन्वेषस चित्र-श्चाकति = पित्राकति कर्त-ई = कर्त्री

(५) ए, ऐ, स्रो या स्रौ के परे कोई ऋतवर्ण स्वर हो तो निम्नलिखित विकार होते हैं: जिन्हें श्रयादि कहते हैं :

ए> ग्रय

ऐ>श्राय

श्रो>श्रव श्री>श्राव

### उदाहरसार्थ.

ने∔श्वन≕स्थन

रौ + श्वन≕गायन

श्रो + द्यन = श्रवरा नौ + इक = नाविक

रमंजन मंत्रि

६ ४१७. (१) क्, च्, ट्, प्के परे अनुनाधिक को छोड़ कर कोई घोष वर्ष रहेतो उनका भी घोषीकरणा हो अनता है और उनके स्थान में क्रमशः ग्, ज्, ड्, ब् का व्यवहार होता है। जैसे.

दिक्+श्रंबर = दिगंबर

वाक्-। ईश = वागीश

षट् + श्रानन≔षडानन श्रप्+जःश्रव्ज दिक्+गज = दिग्गज

(२) त् के परे च्, भर्, ट्, ट्, ल्, ट् झीर इनुनाविक व्यंवनीं की खीडकर कोई अन्य पोप वर्ण रहे तो उतका भी पोषीकरख हो चाता है श्रीर उसके स्थान में दूका प्रयोग होता है। जैसे,

> जगत् + ईश=जगदीश सत्+गुग्र=सद्गुग् तत्+भव=तद्भव श्रापत्+बंधु=श्रापद्वंधु

(१) त्, द के परे यदि च्, छू, हो तो त्, द के स्थान में च्; जू, भ् हो तो च्: ट्, ट्हो हो ट्; ड्,द्हो तो ङ्फ्रीर ल्हो तो ल्हो जाता है। जैले,

सत्+चित्=सब्चित् शरद्+चंद्र=शरच्चंद्र सत्+बन=सजन उत्+क्षल=उच्छल तत् + लीन=तल्लीन

( ४ ) परवर्ती वर्ण यदि श्रधोण हो तो ऋनुनासिक को छोड़कर पूर्ववर्ती वर्ण का श्रधोणीकरण हो जाता है श्रीर उतके स्थान में उती वर्ग के प्रथम श्रह्मर का व्यवहार होता है, जैसे

> उद्+तान=उत्तान सुष्+पीड़ित=सुत्पीड़ित शरद्+काल=शरत्काल उद्+साइ=उत्साइ

(५) क्, ग्, र, ड्, त, द, प, ब् के परे कोई अनुनासिक व्यंवन आरावे तो उसके स्थान में उसी वर्गका अनुनासिक हो जाता है, जैसे

> वाक् + मय=वाङ्मय प्राक्+मुल=प्राङ्मुल पट् + मुल=परमुल बगत्+नाय+बगन्नाय तत्+मय=तन्मय उद+निदा=उनिद्रा

(६) त्+ग्≕छ त+इ≕क

्रम्थ्≖स् से, उत्+श्रास=उच्छास

उत्+हार=उद्धार

(७) एक ही शब्द में फिसी हरव स्वर यात्रा के परे ख़ूश्रावे तो उसके स्थान में च्छु हो जाता है, जैसे

> परि+छेद=परिच्छेद श्रनु+छेद=श्रनुच्छेद प्र+छेक=प्रच्छेक श्रा+कादन=श्राच्छ।दन

छत्र+क्राया=क्रुत्र-क्राया

(८) मुके परे यदिय, व, श,ष, स्र या ह हो तो उसके स्थान में फ्रानुस्वार हो जाता है, जैसे

सम्+यम=संयम

सम्+वत्≈संवत् सम्+वाद=संवाद

सम्+शोधन=संशोधन मम्+शार=संसार

सम+हार=संहार

श्चपवाद---

परंतु प्रत्यय जोड़ने में ऐसा नहीं होता कैसे रम्य, गम्य द्यादि। इसके द्यतिरिक्त सम्+राज्=सम्राज् (सम्राट्)।

(६) म् के परे यदि कोई स्पर्शावर्ण हो तो उसके स्थान में विकल्प से अनुस्वार अरथवा उसी वर्ग के अनुनासिक का स्थवहार होता है, डैसे

> किम्+कर=किकर वा किक्कर सम्+चित्=संचित् वा सञ्चित् सम+ताप=संताप वा सन्ताप सम्+पूर्ण=संपूर्ण वा सम्पर्ण

(१०) न् के पूर्वयापश्चात् च्याज् हो तो उसके स्थान में अ्हो बाता है, जैसे

> याच्+ना=याच्या, यांचा यब्+न=यष्ठ

# बिसर्ग संधि

§ ४१ ⊏. यदि शिर्का के पहले श्रा हो और श्रागे श्राया पोष व्यंत्रन हो तो पूर्ववर्ती काश्रीर विदर्गके मेल छे आहे हो जाता है जैते,

> मनः + अनुकृत = मनोनुकृत अधः +गति = ऋषोगति मनः + योग = मनोयोग सरः + सर = सरोवर

ऐसी स्थिति में परवर्ती ऋ का विकल्प से अवग्रह हो जाता है और उसका अर्थाकारवर्त् लखुतर वा अपूर्ण उचारण होता है, जिसके लिये "5" इस संडाकार विद्व का प्रयोग किया जाता है, जैसे

मनः + श्रनुकूल = मनोनुकूल वा मनोऽनुकूल

विसर्गस्थानीय रू स्रथीत् रूके बदले प्रयुक्त विसर्गके आरागे कोई घोष वर्षा स्राए तो र्कार्ही रह जाता है, जैसे

> पुन: + श्रागमन = पुनरागमन पुन: + उक्ति = पुनर्शक पुन: + जन्म = पुनर्जन्म पन: + वस = पनर्वस

विसर्गके पहले छ, छाको छोड़ श्रर छीर कोई स्वर हो छीर छागेकोई स्वर याचोप ब्यंबन हो तो उसके स्थान में र हो जाता है, जैसे

> निः + ग्राधार = निराधार निः + भय = निर्भय

दुः + गम = दुर्गम स्रायुः + वेद = स्रायुर्वेद

परंतु यदि विखर्ग के बाद र्रहे तो विखर्ग का लोप हो खाता है स्रौर उसके पूर्ववाले हस्व स्वर का दीर्घ हो जाता है, जैसे

निः + रस = नीरस निः + रोग = नीरोग निः + रव = नीरव

विदर्गके झाने यदि जु, खूदो तो उत्तका समीकृत रूप श्: ट्, ट्दो तो पू और तु, यूदो तो सुदो बाताहै, जैसे दु: + चरित्र = दुश्चरित्र नि: + छल = निश्छल धनु: + टंकार = धनुष्टंकार नि: + तेज = निस्तेज

विद्यां के परेयदि स्, प्यान् दो तो उसका विकल्प से पुरोगामी सभी-करता दो जाता है, अर्थात् स् के साथ स्; प् के साय प् और स्के साथ स् दो जाता है, जैसे

> दु: + शासन = दु:शासन वा दुश्शासन नि: + शंक = नि:शंक वा निश्शंक नि: + श्रीवन = नि:श्रीवन वा निश्रीवन नि: + संतान = नि:संतान वा निस्संतान नि: + संबेड = नि:संबेड वा निस्संबेड

यदि विदर्गके पहले इ. वाउ ऋौर इप्रांग क, स्न, प्रयाफ हो तो विदर्ग के स्थान में यूहो जाता है ', जैसे

> बहिः + कार = बहिष्कार निः + कलंक = निष्कलंक दुः + कर = दुष्कर चदाः + पाद = चतुष्पाद निः + फल = निष्फल निः + पत्न = निष्पलं ( विकल्प से 'निःपद्मं' भी )

ऋज्यया क्, ल्, प्याफ् के पूर्ववर्ती विश्वर्ग में कोई विकार नहीं होता, यथा

> श्रंतः + करण = श्रंतःकरण तपः + पूत = तपःपूत श्रंतः + पुर = श्रंतःपुर प्रातः + काल = प्रातःकाल

नमः, पुरः इन ग्रन्थयों के श्रागे तथा तिरस्के परेक, स्व, प, फ हो तो विद्यांके स्थान में सुद्दो जाता है, जैसे

<sup>े</sup> परंत्र द:सा शब्द इसका भावाद है।

नमः + कार = नमस्कार

पुर: + कार = पुरस्कार विर: + कार = विरस्कार

इसी प्रकार.

भाः + कर = भास्कर

सर: + वती = सरस्वती

#### पत्व और शत्व विधान

५ ४१६. एक ही शब्द में ऋ, रयाप के बादन आयने तो न का खा हो बाता है। उनके बीच में किसी स्वर, कवर्ग, पवर्ग, य, र, र, इ तथा अनुनाशिक वर्षा रहें तो भी न का मूर्थन्यीकरख हो बाता है, जैसे

> ऋ + न = ऋग भाष + झन = भाषग

प्र + सान = प्रमाशा

परंतु 'हदन' या 'रोदन' में न का ख नहीं होता क्योंकि यहाँ कीच में 'द' है।

श्र, ब्राको छोड़कर श्रन्य किसी स्वर के बाद श्राय स् काय्हो जाता है. जैसे

वि + सम = विषम

श्रन + संग = श्रनुषंग

श्चन + स्तुप = श्चनुष्टुप

परंतु अनुतंत्रान, अनुसंचरण में स ही होगा क्योंकि यहाँ स उपसर्गका अवंदा है, शब्द का आय व्यंजन नहीं।

धातुनिर्मित रूपों में भी यदिस के बाद ऋष्ट यार हो तो स काय नहीं होता, जैसे

विस्मृत, विसर्ग, श्रनुसरम् ।

## हिंदी संधियाँ

५ ४९०. कुछ विशेष रियतियों को छोड़कर हिंदी शब्दों में श्रंतिम व्यंकत के बादवाने श्रंत्य श्र का उचारया नहीं होता। इसिलये ऐने अनुवारित श्रंत्य श्र के बाद यदि एक ही लासामक वर्ग के श्रंतगंत स्वर या व्यंकन खाते हैं तो उनमें विश् हो खाती है, जैसे, बहुत अच्छा, यशिष वाक्यांतर्गत ऐसी पीघवों को लिखित करण विश्व त नहीं किया खाता है, तथापि श्रंतरंग रूप में शब्दांतर्गत ऐसी संधियों को लिखा भी खाता है, जैसे, हर + एक = हरेक साथ + ई = साथी कुछ + एक = कुछेक नाग + इन= नागिन एक + ग्राथ = एकाथ लड + ग्राई = लडाई

इसी प्रकार बने हुए पाँचेक ( पाँच+एक ), सातेक ( सात+एक ) जैसे कुछ, शब्द कक्ष स्थानों में प्रचलित हैं।

संस्कृत की संधि के नियमों के अनुसार यकैक, कुल्लैक रूप ही बनते, परंतु हिंदी की प्रकृति शब्द के व्यंबन के बांत्य श्रामिनिधान के कारण मिन्न है।

े ४२१. उर्दू छंदों के वचन के संतुलन में हिंदी व्यंचन ख्रीर स्वर की संधि की इस प्रकृति का प्रायः लाभ उठाया जाता है, जैसे

१ लीफ उनको था कि नींट में बोसान ले कहीं।

२. नींद ऐसी सो गई किन आर्ड तमाम रात।

३. न तो नींद आती है सुभको न कवा आती है।

४. बहार श्राई है मर दे बादए गुलगूँ से पैमाना ।

पू. कूलों की घटाओं से बरसता है गुलाब आज ।

इन उदाइरखों में रेलांफित शन्दों का उचारख संधिगत रूपों में ही होता है. जैसे लीफुनको, नीदैसी, नींदासी, नहाराई, गुलाबाज।

श्रांतिम शेर की पंकि के उच्चारण में 'गुलावाव' का 'वा' 'गलावाव' के 'वा' पालावाव' के 'वा' से मिन्न नहीं रह बाता; परंतु लिखने में इनके प्रयक्ष्यक्रू रूप ही लिखे बाते हैं।

§ ४२२, इस संबंध में यह प्यान रखना चाहिए कि गण के वाश्यों में ऐसी
संचियों का व्यवहार होने पर भी उनके काह्यरात्मक विन्यास में शब्दगत उत्कर्ष का
सक्षम मेद किसी न किसी रूप में बना ही रहता है, उदाहरखार्थ

तुम् द्यापृ आरक्षो तो.....( तुमापाश्चो तो ) तुम् द्यापाश्चो तो......( तुमापाश्चो तो )

इन दोनों वाक्यांशों में श्रीर तरह से संधिगत श्रामेद होते हुए भी शब्दगत उत्कर्ष का मेद सहम रूप में बना रहता है जिससे श्रार्थप्रहण में कीई कठिनाई नहीं होती।

पहले नास्य में उत्कर्ष का कम है 'आप 'आओ और तृत्ते में 'आ पाओ ( देवल प्रमा अव्य पर )। इस प्रकार उनके अव्यतिस्थास में कुछ अंतर रह ही जाता है। पहले के 'आपा' का अव्यतिस्थास होगा आप+आ। ( आ इ+अ) और तृत्ते का आस-मा ( अप-इ का)।

अवद्यापचले (अवाप)। नवावचले (नवाव)।

दोनों के 'बा' में यह उत्कर्णनात मेद रक्ष है। 'बब 'ब्राप श्रीर नबंब। हिलावें संभिगत अमेद के होने पर भी दोनों के खाचरिक दिन्सात में भी श्रंतर गाना जाता है। पहले नावन के बा' का 'ब' प्रमा बंदाहर का श्रंश है श्रीर 'ब्रा' दूसरे बदाहर का, जबकि दूसरे नावन का उत्कर्णनाही 'बा' स्ततः एक पूर्वं श्रदाहर का,

५ ४२३. इसी प्रकार 'सब 'एक दिन' का 'बे' 'स्वेदरा' के 'बे' से सर्वधा श्रामिन्न नहीं हो पाता। इनमें अंबन और स्वर की सीचे होने पर भी उत्कर्षनत और शास्त्रिक नेद रह ही बाता है, जिसके ग्राचार पर शब्दों की स्वर्क इकाई का मान सहब हो में हो जाता है। यह एक ऐसा तस्य है जो शब्दों की स्वतंत्र धन्यात्मक सचा का प्रमाश है।

५ ४२४. व्यंजन के साथ व्यंजन की संधि के श्रंतर्गत भी उत्कर्ष श्रीर श्राचरिक विन्यास का यह श्रंतर किसी न किसी रूप में भलकता रहता है।

'जब 'बाप मिले..... 'जब 'श्राप मिले.....

जार्थास मिले।

हमने अंत्य 'ब' और झादि 'ब' की संघि, आंत्य 'ब' और झाय 'झा' की संघि तथा 'बा' के उच्चारण में निस्पेर्देश बहुत कुछ अमिनता झा चाती है, पर उनमें आचरिक और उच्चेंगत मेद रह बाता है, विससे उनका अंतर समझना कटिन नहीं होता |

\$ ४२४. वाक्य के छातर्गत शब्दांत तथा शब्दांदि के व्यंकनों की संघि से को द्वित्त या संयुक्त व्यति वनती है, वह शब्दांतर्गत व्यवहत स्वतंत्र दिव्यों तथा संयुक्त व्यंकनों से श्रव वात में मिन्न होती है कि उसमें न तो चैया दीर्घ स्तेम ही होता है और न वैते तनाव या शक्ति का प्रयोग होता है (दें ५ ४१२)।

श्रंत्य वर्षों में श्रमिनिधान के कारया श्रवरोध के तमय उच्चारया की शक्ति का हाल श्रीर दितीय वर्षों में उतकी इदि हो जाती है। 'जब बाप सिले' का 'व्य-व' 'व-व' के 'व्य-व' ते कहीं अधिक सरल है। श्रतंतुक्त सरल 'व' ने हत तिथात 'व' में बहुत श्रिषिक श्रंतर नहीं पाया बाता। हुत उच्चारया में तो यह श्रंतर सर्वधा सिट जाता है।

ं इसी प्रकार 'एक का' और 'एक्का' अथवा 'शक करना ठीक नहीं' और 'शक्कर ठीक नहीं' इनके 'क्+क' की संघि और 'क्क' के बीच में स्तम और प्रयतन- शकि का मेद बना रहता है। संयुक्त 'कह' में कहीं श्रविक श्रीर स्तंभ का प्रयत्न करना पहता है।

५ ४२६, पिद्धले पृष्ठों में संस्कृत के किन संविनियमों का उक्लेख किया गया है, हिंदी में प्रचलित संस्कृत के कुछ समस्त शब्दों में उनकी स्ववेशना पार्ट जाती है, जैले—'इंतासीय' के स्थान में 'इंतर्सातीय', 'स्त्युपयीगी' के स्थान में 'क्रियोपयोगी', 'उपर्युक्त' के स्थान में 'उंतर्राक्त', 'बहुदेशीय' के स्थान में 'बहु-हेशीय,' 'खंतराधिय' के स्थान में 'अंतर्राधीय' स्नादि।

५ ४२७. संस्कृत के तस्तम शन्यों की छोदकर हिंदी के अन्य शब्यों में संस्त की इन संस्थित का श्वन स्वार नहीं होता। प्राकृत कीर अपभंश में भी इन नियमों के अनुसरण में शिथलता आ गई थी। परंतु प्राकृत के भी प्राचीन कर्षों में इनका अवदार प्राय: होता या, जैना हिंदी में उनसे विकस्तित कई कर्षों में दिलाई पढ़ता है।

५ ५२८. दिंदी में प्रचलित संस्कृत के तालम शब्दों को छोड़कर ख्रम्य शब्दों या वाक्यों में संस्कृत स्थियों का व्यवस्ता नहीं होता, यथा ग्रस्त विधान के खनुतार संस्कृत के तत्वम शब्द 'कार्रवा' में तो 'ना व्यवस्ता नहीं होता, पर 'करता' जो तद्वय शब्द है उसमें इस नियम का पालन नहीं किया जाएगा।' इसी प्रकार 'बदाकत खालम' के स्थान में 'बदाकदालम' नहीं कहा जाता।

\$ ४२६. परंतु इधर कई नवनिर्मित शब्दों में संस्कृत संधियों का अनुसरख किया गया है, जैसे — भंडारोइख अंडोचोलन ।

६ ४२०. दिदी शन्दों में प्रचलित खंतरंग स्वरसंधियों का निर्देश य और व अतिवां के विशेचन में पहले ही (६ ११६ से ६ ११६ तक ) किया चा चुका है। बहाँतक स्वरां की बहिरंग संधियों का प्रश्न है, संबद्ध आपत्य में श्रयक्ष श्रव्यक्त के बीच सबयाँ तथा असवयाँ दोनों प्रकार के स्वरां के अनुक्रम के दर्शत मिलते हैं, जैसे

. वह भना क्राटमी है। उने पक भी बात याद नहीं। उनकी एक भी न चली। मुक्ते हती क्रोर बाना है।

े परंतु हिंदी चेत्र की कई शैकियों में, कैंदे ममभागा, अवशी, मोबयुरी आदि में 'कारन' कप ही प्रचलित है। दूसरी कीर, राजस्थानी (मारवाडी), यहवाली आदि में 'करना' के स्थान में 'करवा' बेंदे कर प्रचलित है, किनमें 'च' की ही महन्त पाई मार्टी है। वे बहुत बहुँ त्रादमी हैं। यह ऋच्छा उपाय है। तुम्हारे ऊपर बहुत कुछ निर्मर है। बहु चा रही है।

वहाँ लिखने में दो शब्दों के बीच को मंतर छोड़ दिया जाता है, वहाँ पूर्ववर्ती शब्द के अंतिम स्वर और परवर्ती शब्द के आदि स्वर की सिंक निर्देशक है। वास्तिक उच्चारण में इन श्रंतों को ध्वनिविज्ञान की इहि से तथा कियत विद्वार्थ ( Hiatus ) तो माना नहीं वा सकता, क्योंकि संबद आपण की धारा में ध्वन्यासक शून्य हो ही कैसे सकता है? यह तो सर्वथा आर्थभव है। यदि पान से विचार करें तो इन स्वराजुकमों के संबद और अविशिक्तन उच्चारण में भी य शुति को कुछ न कुछ छाया—आदिशय चीच ही नहीं—पूर्वितिष्ठ कमा-तुसार मिलेगी, क्योंकि किसी एक स्वर से दूसरे पर वागिदियों को ले जाने में रागासक संवर्षण का परिहार कर पाना सर्वथा अध्येशव है। यदि परिहार हो चकता है तो कुछ विशेष परिश्वर्तियों में कंठवारीय स्वर्थ के द्वारा । पर ऐसी परिश्वर्ति में आदिश्वर के स्वराग । पर ऐसी परिश्वर्ति में आदिश के स्वराग । पर ऐसी परिश्वर्ति में आदिश के स्वराग । पर ऐसी परिश्वर्ति में स्वर्तिय स्वर्थ में तो एक संविराग भी होगा।

उपर्युक्त उदाहरखों में यदि पहले श्रीर श्रंतिम को ही लेकर तुलना करें तो पहले में वागिंद्रियों वहाँ पश्चिवृत से कुछ श्रमसंबर की श्रोर संचरणा करती हैं, वहाँ दूबरे में पश्चरंबुत से विद्रत की श्रोर । इस प्रकार हनके उच्चारणा में कमया: य-श्रुंति के मार्ग श्रोर व-श्रुंति के मार्ग का श्रामास संनिद्दित है। 'उसकी एक मीन चलां' हम उदाहरणा में यदि 'एक' पर विशेष कोर दिया जाय तो प्राय: 'ई' श्रीर 'ए' के बीच कंठहारीय रपर्यों का वयबहार होता है विसे 'उसकी ? एक भीन चलां' इस प्रकार संकित किया जा सकता है।

९ ४२१. व्यंजन के साथ स्वर की श्रयवा व्यंजन की भी श्रयाणित संधियाँ हिंदी में व्यवहृत हैं; परंतु संस्कृत की संधि के नियमों के द्वारा उनका विवेचन नहीं किया जा सकता। उनके श्रयने नियम हैं, श्रयनी व्यवस्थाएँ हैं। परंतु एक स्वतंत्र,

<sup>े</sup> इस संबंध में उल्लेखनीय है कि बाब्राम सबसेना ने अवधी की संधियों का सन्यक् विवार किया है। दे॰ प्योल्युरान ऑव अवधी, पु॰ ६१—६५. मोजपुरी संधियों के संबंध में देखिय: विश्वनाधश्साद, य फोनेटिक टेंड फानोलाजिकल

स्तडी बॉब भोजपुरी ( लंदन, १६४० ), बष्याय ः. दिस्खनी के संबंध में मोश्वरदीन कादरी ने भी 'हिंदुस्तानी फोनेटिक्स' में संधियों के संकेत नहीं तहाँ दिए हैं।

जीवित और व्यापक भाषा के रूप में हिंदी संधियों का यथायत् श्रनुसंवान स्त्रमी नहीं हो सका है। ऐसी दशा में वहाँ कुछ, प्रमुख प्रदृतियों का ही उक्लेख किया जा सकेगा।

५ ४३२, ग्रांत्य ग्रांचेष स्वर्श व्यंत्रन के परे सवर्ध या श्रांसवर्ध बोष स्वर्श व्यंत्रन श्राप तो उसका भी घोषीकरण हो जाता है, जैसे

> बहुत देर हो गई > बहुद् देर। मात दाल > भाद दाल। डाफ घर > डाग् घर। खिदमतगार > खिदमदगार। साथ दो > साद दो।

हट जा > हड् जा ! (देश्तरंगलेख।) तरंगलेख में क्रायोष 'ट' में भी घोषल का श्रवेश स्पर लक्तित है।

इस प्रकार 'खुक गया' और 'खुग गया'; 'पक गया' और 'पग गया', 'बच गया' और 'बच गया' में प्रायः कोई मेर नहीं मुनाई पहला, परंतु उच्चास्या की दृष्टि से दोनों में इतना छंतर गया गया जा यकता है कि दनना या चर्नक के क्या च वा प्रारंभ मात्र पीपरिंदित रूप में होता है और उसके बाद तर्रत थीए

की होंडि से दोनों में इतना छतर प्रायः पाया जा सकता है कि इन्नेन या चर्नक के कथा च का प्रारंभ मात्र पोगरहित रूप में होता है और उसके बाद दुरैत घोप का प्रारंभ हो जाता है और दूबरे में (मुन्म) या (जुन्म) में छायोगांत घोषस्य रहता है।

५ ४३३. यदि श्रंस्य व्यंजन घोष स्पर्श हो श्रांर परवर्नी व्यंजन अशोष हो तो बोप व्यंजन काभी प्रायः अशोपीकरण हो बाता है, जैक्षे

> जगकर > जनकर। सम पर लागू है > सप्पर लागू है। समसे > सप्ते।

पंभी स्थिति में स्वर्ण का प्रारंभ सयोग कर में होने पर भी उसका उन्मोच सर्वेषा अयोग ही होता है। उदाहरवार्थ, 'जब' भी और 'वव' 'वे' के उन्मोच में कोई मेद नहीं रह जाता। मेद रह जाता है तो उनके प्रारंभिक स्पर्ध में। 'ववहे' में प्रारंभ सयोग होता है और उसके बाद हुईत अयोगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जब कि 'जप से' में अपायोगित स्रयोग प्रयस्त रहता है।

यहाँ 'खबसे' के तरंगलेख से यह बात स्पष्ट की जा सकती है। इसमें घोष स्रोर अर्जाप का अञ्चपात इस प्रकार है: स्पर्श ब्यंजन का संघोष भाग = ३ शति सेकंड। · बाहोस भाग = 10 वानि मेक्टेंट ।

र श्रावसेली

६ ४३४. संधि की ये पश्चगामी प्रवृत्तियाँ पंजाबी, दक्किनी. उर्द तथा हिंदी क्षेत्र की बजमाचा, कन्नीजी, बंदेली, राजस्थानी, मैथिली, मगडी आदि बोलियों में भी पार्ड जाती हैं। बोलियों में तो इनका श्रीर भी श्रिषक व्यवहार वाया जाता है। श्रवधी, भोजपूरी श्रादि में बीच में यदि प्रसफ्ताहटवाला स्वर रहता है तो भी किसी व्यंजन संधि में कोई बाधा नहीं आती ! जैसे.

> श्रवधी-कोइक' जुता > कोइग्जुता । भागिचला > भाग्चला।

भोज - काँपि गहल > काँगहल ।

६ ४३५, यदि श्रंत्य स्पर्श व्यंबन के पहले श्रर्धानना सक रहता है तो श्चर्यानुनासिक सहित वह व्यंजन परवर्ती सवर्ण व्यंजन के साथ पर्णाननासिक के रूप में उच्चरित होता है, जैसे :

पहुँच जास्रो > पहुँबास्रो।

पाँच सेर > पांसेर (श्रागरे की बोली में-पाँस्सेर)।

६ ४३६. अवधी, कनौनी आदि कुछ बोलियों में अंत्य स्पर्श व्यंवनों का परवर्ती सवर्श द्याननासिक न या म के साथ प्राय: दित्व द्याननासिक हो जाता हे. जैसे :

वाप् मा > वाम्मा। खतनाइँ ला > खन्नाइँ ला।

लांभ गत करी > लोममत करी।

६ ४३७. श्रंत्य रुके बाद यदि ड, ल, न या जही, तो उनकी संधि में भी पश्चगामी समीकरण की प्रवृत्ति पाई बाती है, जैसे :

मार डाला > मारहाला।

घर लाख्रो > घल्लास्रो ।

भर लो > भल्लो।

फरना > कन्ना (धागरे की खडी बोली)। घर जाता है > घण्जाता है ( श्रागरे की खड़ी बोली )।

5 ४३८. **क**ज़ीजी में ड के बाद र श्रीर ल झाने पर या र के साथ चवर्ग तमा तवर्ग स्पर्शों की संघि में भी ऐसी ही प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे :

तोड़ ला > तोल्ला पढ़ रह्यों है > पर्रह्यों है सर्च > सन्च मिर्च > मिन्च हर्दि > हरि !

५ ४३६. कुछ यन्दों में र्का लोग हो बाता है और उसका योतन उसके स्थानापक स्वर माल वे होता है, बैठे, पर >प (बचनापा, उर्दू और दिस्सनी में ), तरं >त (मोवस्पों में ), और >औ (हिंदी और उर्दू पय में ), हमारो > हमाझो (ब्रैटेली), प्यारे / प्यार (ब्रेटेली)।

§ ४४०. कलीजी में स्केबाद ड,त,ल इधौर न के इप्राने पर स के पर-वर्तीब्यंजन केरूप में समीकरणा की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे :

> घास् डार > घाड् डार पुस्त > पुच कस दश्रो > कद्दश्रो रस ला > रल्ला रस नाइँ ला > स्वाइँ ला

ै ४४९ । श्रवधी में भी श्रंत्य सुके बाद च, ब,द, ट याड तथाच, छ, ज के बाद उ ऋावे तो संधि की यह प्रकृत्ति पाई जाती है, जैते :

> कस डारिस > कद्दारिस दस जने > दण्जने कुछु डारि देउ > कुट्डारि देउ

५ ४४२. स्का संघर्षी श्रंश कभी कभी पूर्ववर्ती दंत्य तथा बस्वर्य व्यंजनी की श्रात्मसात् कर लेता है, जैसे :

> सात साल > सारवाल सुम्म सा > सुस्ता पाँच सै > पाँसी (पूर्वी ज्ञजभाषा ) श्राषा सेर > श्रास्तेर > श्रासेर (भोजपरी )।

९ ४४३. कुछ, बोलियों में तयाट के पहले स्की ऊष्मताका द्योतन ह के द्वारा दोता दें, जैसे : श्रमधी रास्ता > राहता बस्ती > बहती भोजपुरी मास्टर > माहटर

९ ४४४. श्रंत्य त, य, द, ध के परे च, छ, ज, फ श्रीर स झाएँ तो तवर्ग के व्यंजनों के उच्चारण में पश्चनामी समीकरण की प्रक्रिया का आभास मिलता है श्रीर वे परवर्ती व्यंजन के श्रनक्त्य सनाई पहते हैं. जैसे:

> बातचीत > बाच्चीत भत जा > मण्डा हाम छोड़ दो > हाण्डांड दो रतक्षाा > रज्जाा ( दक्लिनी में भी ) बदजात > वज्जात पतभड़ > पणभड़ दूभ जल गया > दूज्ज जल गया ज्ञास सेर > ज्ञास् सेर > ज्ञासेर ( भोज॰ ) बहत से > बहुस् से

बादशाह > बास्साह या बास्साय ( ग्रागरे की खडी बोली. कन्नीजी ग्रादि )

े ४४५. त्के आरागेट, ड आरेर ल के साथ भी संधि की ऐसी ही प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे:

> मत डरो > मड्डरो मत टहलो > मट्टहलो खत लाश्रो > खल्लाश्रो

परंदु ऐवे द्रशंतों के तालुमाही चित्रों में देखा गया है कि न तो पूर्ववर्ती व्यंवन का स्थान और प्रयत्न अविकृत रह पाता है, न परवर्ती व्यंवन का ही। धिंप के परियाम से जो स्विन दुनाई प्वती है, वह उन दोनों वे ही मिल होती है। हरिलये इस प्रक्रिया को समीकरया मान बैठना प्वनिविद्यान की दृष्टि से भ्रांति होगी। उदाहरया के लिये पाँच, सी और पाँच सी के तालुलेख इष्टक्य हैं।

\$ ४४६. इन तालुलेखों की जुलना करके यह देखा वा सकता है कि 'च्' को स्पर्श (या स्पर्शतंपर्थी) व्यंजन है, जैला 'पाँच्' के तालुलेख से स्पद्र है, पाँच शी' के उच्चारण में ऋपना स्पर्श लो देता है। 'ची' के 'ख' से 'भींच ती' का 'सी' भी बहुत इंग्रों में भिक्ष है। इत्तर्में बर्च रेखा में भींकुत का खेत्र आकि विस्तृत है जो इत्यिक तंकीयाँ विद्यति का सूचक है और उत्तके इतिगति रुपर्यकाभी एक होंद्रारा विंदु है। ये तब तंबि के चिद्व हैं, न कि 'च्ं के 'व' से समीकरण के।

यही बात 'बातजीत', 'बदजात' आदि में प्रयुक्त संधियों के विषय में भी पाई जायगी। 'त' और 'ज्' दोनों के स्थानपश्रल में पर्याप्त श्रंतर पड़ जाता है, को 'ज्ज' से भी निम्न होता है। संस्कृत के बंबाकरणों ने उसे 'ज्ज' से समीकृत करके मले प्रस्तु किया है, पर हिंदी के वास्तिक स्थवहार में उसे 'ज्ज' के समीकृत रूप में महण्य करना शुक्तिसंगत नहीं होगा। इसलिये अप 'बातजीत' आदि को बो 'बाज्ज के रूप में संकेतित किया है, यह स्थित के उत्पादन 'की हिंदी से का मान्यलाक संकेत है।

§ ४४७. ऊपर दिए हुए उदाहरखों में पश्चगामी प्रभाव ही प्रदर्शित होते हैं। पुरोगामी प्रभाव के भी कुछ, दशांत मिलते हैं, जैते श्रागरे की खड़ी बोली में ल और र की संधि में।

> चल रही है > चल्लई ऐ, बोल रही है > बोल्लई ऐ।

श्रमुनासिकता का राग

५ ४४८. पुरोगामी प्रभाव का एक धुंदर उदाहरण हमें वनसाधारण की बोलचाल तथा दिन्छत्ती, क्वीबी, श्र्वाची, भोचपुरी, मगदी, मैसिवरी झादि बोलियों में मिलता है, किते हम कोमल तालु या फाक्ल एंचंथी स्थानगत एंचि के झंतर्गत रख सकते हैं। अनुतादिक स्पर्ध अंबन म और न के परे जब सवर्षी सघोष अंबन झाते हैं, तो वहाँ अनुतादिक का प्राय: दिल हो बाता है. कैते:

चुंबक > चुम्मक तंबू > तम्मू कंबल > कम्मल । र लंबा > लम्मा

<sup>9</sup> इनके दो दो और रूप भी व्यवहृत है:

लॉबा, लामा चौंदा, चाना

सुर्व्दर, सुक्तर

सोंधा, साना

तंबाक् > तम्माक् > तमाक् संभा > सम्महा चंदा > चन्ना ( घ्रवषी, भोब॰ ) खुदुंदर > सुदुकर ( '' , '') संथा > संही ( '' , '') चाँदनी > नासी ( ट॰ )

ऐने उदाइरखों में नावित्य व्यंजन के उच्चारख के लिये भुके हुए कोमख तालु को ऊपर उठाए बिना ही आगे के सवर्थ स्पर्श व्यंजन का उच्चारख कर दिया जाता है।

§४/६ श्रवधी श्रीर कतीजी में श्रंत्य निरनुनासिक स्पर्श व्यंजन का परवर्ती सवर्षा श्रनुनासिक न श्रीर म से द्वित्व हो जाता है, जैसे :

> बाप महतारी > त्राम्सहतारी ( श्रवधी श्रीर भोजपुरी में भी ) खत नार्डेडारो > खत्रार्डेडारो (कन्नीजी)

ऐसी संभियों को अनुनासिकता के राग के आंतर्गत गिना चा सकता है। किनी एक खंड की अनुनासिकता अपने आस पास के अन्य प्वनिखंडों को भी मायः अपने रंग में रेंग डालती है। इस संबंध में देखिए १९१९ और ११२७। वस्तुतः ऐसे प्रसंगों में एक लगास्मक वर्ग में आबद्ध पूर्ववती और परवर्ता प्वनियाँ एक दूसरे को अपने राग में संमिलत कर लेती हैं, जितके फलस्वरूप उनके उचारण में अपने अपने राग में संमिलत कर लेती हैं, जितके फलस्वरूप उनके उचारण में अपने अपने प्रस्वती प्रीत प्रस्वती हों जो हैं।

\$ ५५० अतः अनुस्थार और नासिक्य व्यंक्त रागास्मक तत्व के ही अंग हैं। क् और जूका तो दिदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में आध्य तथा दिस्-रातगंत प्रयोग होता ही नहीं। यु का भी 'चारा' और 'खाराण' हन दो शान्दों को क्षेक्कर आध्य प्रयोग नहीं होता। मध्य रिपति में ही प्रत्येक अनुनारिक व्यंक्त अपने अपने वर्गों के रपशों के पहले आता है और अपने संदर्भानुतार रागास्मक रंग महत्व करता है। केवल वाहमन, तम्मय, मुस्मन, तम्माद, प्रमानंतरी जैसे लंक्कत के कुछ तस्तम शान्दों में तथा हनकार और हम्कता जैसे कुछ आगत शान्दों में हवका अपवाद पाया जाता है।' हण हिंदे सवर्गीय व्यंक्त पूर्वमञ्जक हूं, कु

<sup>े</sup> इसके प्रतिरिक्त इनको, उनको, तुनको भारि क्यों में परसमों के पहले भी तथा जमका तिनका मारि वैसे राज्यों में अपूर्ण मध्या प्रतंत्रत्त उच्चरित अनुनादिक व्योजन अपने परका व्योजन के स्वाधीय कर में नहीं भारत, स्वीकि उनके बीव में अपूर्ण से के उच्चारण सो मंत्राचना सहस्र की क्यों प्रता है।

य्, न्, म् ये सभी अनुनासिक व्यंजन एक आधारभूत कनुनासिक के रागात्मक विमेद माने का सकते हैं, जिसको घोतित करने के लिये ही नागरी लिपि में अनुस्वार चिद्व का विधान किया गया है। इस प्रकार—

ध्रनस्थार 
$$+$$
 ( य, र, ल, व )  $= + +$  ( य, र, ल, व )

संघर्षी

श्चनुस्वार 
$$+$$
 ( श, स, इ, ) =  $+$  ( य, र, ल, व )

६ ४५१ श्रंतःस्थों तथा ऊष्म संपर्यी व्यंक्तों के पूर्व भी श्रानुनासिक ध्वित श्रप्ते पर्वात के स्थान में ही श्रप्तमा पूर्यों या एँगस्थ्र या ईपिंड्वत स्पर्य स्थाक्तम रंपन कर लेती है। उदाराय के इत रामात्मक मेटी के रूप अरने के लिये पृषक् लिपिंचिक्क ध्वनित्रक्रियात्मक दृष्टि से श्रानावरयक हैं न्यों कि एक ही श्रानुस्तार ते हुन सबका काम चल बाता है। 'ध्यनिविश्चान की दृष्टि से संयम, संवत्, संरोध श्रीर संलाप जैसे शब्दों में श्रानुनासिक का ईयात्सुष्ट उच्चारया होता है श्रीर संवार, संयम्, विष् श्रादि शब्दों में स्वितिहुत ।

५ ४५२ संवत् संवाद आदि शन्दों के हिंदी उच्चारण में व का प्रायः इयोध्या श्वारण होता है। इसी कारण लोग भून ते लिखने में प्रायः अनुस्वार के ती से अपने कर देते हैं, जैते अम्बत् जो उच्चारण तथा संस्कृत संधि के नियम से श्वराधु हो माना जायगा। 'संतार' में अनुस्वार का उच्चारण वस्त्या या दंख न् जैशा होता है, क्योंकि 'स्' का स्थान भी वही है, परंतु प्रयत्न की हाडि

**<sup>े</sup> अ**तुस्तारस्य यथिपरसन्त्याः । पाणिनि : = --४--५=

३ दे० विरश्यायम् तार, र पोबीरान व्याव व नैजलस इन द मोत्रपुरी फानीलॉनिकल सिस्टम, इंडिजन लिव्बस्टिनस, तारापुरवाला मेमीरियल वाल्युम, जून १६५७, एक १८६-६६,

से यह प्रायः 'प्' के समान इंपहिट्टत उचिरित होता है। कमी कमी 'सम्यार' इस स्ट्रड क्य में भी उसका उचारणा होता है, जो संस्ट्रत स्विनियमों के अनुसार अप्राक्ष माना गया है। 'शंग्रय' की अनुनाशिक व्यनि का तालव्य इंपिटेट्स उचारणा होता है। ह- पूर्व अनुनासिक का कंद्रय क् बेसा उचारणा होता है और मुनने में ऐसा प्रतीत होता है जेने ईंपिटेट्स संपर्धों ह के पहले एक प्रचित्त गुका भी समावेग हो गया हो।

५ ४५३ उच्चारण के ये तथ्य अनुनासिक ध्वनियों के रागास्त्रक स्वरूप के प्रमाण हैं। ङ्ज्रणादि विभिन्न अनुनासिक ध्वनियों विभिन्न दिपतियों पर निर्मर है और इस्तिये देवल एक ही अनुस्वारचिक्क से उन सबके सदेत का काम निकलता है।

ह ४४४ वर्ष् के झनेक शन्दों में आ, ई, क के बाद खंत्य व का उचारवा नहीं होता, पर उवकी खनाविकता का राग पूर्वस्वर को ख़पने रंग में झनुरिवित करके अपनी रागासक सच्चा कायम रखता है, जैले – जहान >बर्से, कान > महीं, दंशान >दंशों, बसीन >चमी, झासमान > झासमीं, मजसून >मज्यूँ। बनीदार, जहींनारा, शाहबहाँ, बहाँगीर झादि सन्द इसी प्रक्रिया से बने हैं।

# मूर्धन्योकरण का राग

हे ४५५ उपर्युक्त प्रकार के रागात्मक परिवर्तन केवल दो पाइवंवर्ती ध्वनियों में ही सीमित रहें, ऐसी बात नहीं है। संस्कृत के खाल कीर एक विभान में समस्त देवा गया है कि कुछ विशेष ध्वनियात परिस्थितियों में शब्द में मूप्नेन्ता ब्यास हो जाती है। निमाही में 'दिन डूबे' की दिल में यह समस्त वाक्य 'किस्टूबे' के रूप में उचरित होता है। मिलाइए-कजीजी व भोजपुरी-दंब टेंड; दंडवत > डंडवत। ऐसी स्थितियों में मूप्नेन्यता एक राग के रूप में समस्त उच्चित वर्ष पर हुए सी जाती है। 'मत बरो > मइ बरो मार बाला < माइ बाला स्नाहि उदाहरणा मूर्गेन्यता के राग के स्रंतर्गत ही स्नाते हैं।

ु ४५६ व्याकरियक रूपरचना के विलक्षित्रे में सूर्घन्य व्यंजनों के विषय में ट>ड के क्रंतरस की रोचक रागात्मक प्रक्रिया पाई जाती है, जैसे :

१. इसके विपरीत दिश्विती में बिर से मूर्गन व्यंत्रन साथ झाते हैं तो वनमें पहला बदि झाव स्वान में रहा तो ट्रंस वच्चरित होता है, जैने तुट्ना, बंबा, ब्रंबा, प्रेंक्, प्र्रूंक्ता । असूर्य-मीकरण मी तस्वंत्री रागारमक विशेषता ही है ।

| त्रकर्मक | सकर्मक |
|----------|--------|
| खूटना    | छोड़ना |
| फूटना    | फोड़ना |
| क्टना    | कोड़ना |
| टूटना    | तोङ्ना |
| जुटना    | जोइना  |
| फटना     | फाइना  |

इन उदाहरखों में मूर्थन्य के स्वर्श संबद्धक की उस्त्रेप में तथा अयोग की शोष में परिचाति हो गई है। साथ साथ पूर्ववर्ती स्वर का गुर्चीकरख या दीवींकरख भी हो गया है।

#### महाप्रास्त्र का राग

५ ५५७ इस इटिसे हिंदी के संविधनंत्र में महाप्राण्या का राग सबसे अधिक रोजक और राणिवान कान पहला है। रातः महाप्राण्य ह और महाप्राण्य स्था अंवती के अपेक रंग, अनेक स्विगत विमेद हिंदी में तथा दियी ज्ञेत्र की बोला जाल की माणाओं में प्रकट होने हैं।

६ ४५८ 'म्', 'म्', 'म्' से खंत होनेवाले कुछ शब्दों में 'ह' श्रंत्य व्यंकन से मिलकर उनमें ख्रपना पूर्ण महात्रास्थल भर देता है और उन्हें महात्रास्थ स्पर्श श्रयका महात्रास ख्रमनाविक का रूप दे देता है :

> श्रव+ही=श्रमी कव+ही=कमी वव+ही=जमी तव+ही=तमी त्रम+ही=तुम्ही किन+ही=तिम्ही विव+ही=जन्ही

श्रीतम चारो उदाहरवों में 'म' श्रीर 'न' के 'म' श्रीर 'न' की श्रनुनाविकता का राग भी 'ह' के परवर्ती स्वर 'ई' के भीतर प्रविष्ठ होकर श्रपने पुरोगामी प्रभाव में उसे श्रनुनाविक स्वर के रूप में परिखत कर देता है।

५ ४५६ पूर्ववर्ती व्यंजन से मिलकर उसे महाप्रास्त रूप देने की प्रवृत्ति आगरे की खड़ी बोली के निक्नलिखित प्रयोगों में पाई बाती है: महाराज > म्हाराज (किंतु बाह तहतील की भदौरी नोली में 'माराज' रूप प्रचलित है।)

शाहबहाँ > साप्हाँ

५ ४६० दिस्लिनी में 'ह' पूर्ववर्ती संपर्ध 'ज' से मिलकर 'वह' महाप्राया रूप का निर्माया करता है, जैसे—मजहत > मण्डन, इजहार > हण्डार।

६ ४६१ 'इत', 'उत' आदि सर्वनाम शब्दों के श्रंत्य ब्यंजन के परे 'ही' का महाप्रास्त्य 'स' की ऊष्मता में विलीन हो जाता है और उतका स्वरमात्र श्रेष रह बाता है, जैसे

> इस+हो=इसी उस+ही=उसी किस+ही=किसी

विस+ही=विसी तिस+ही=तिसी

\$ ४६२ 'यहाँ', 'वहाँ' आदि स्थानवाचक सर्वनामों के पश्चात् 'दी' का महाप्राण्यत पूर्ववर्ती महाप्राण् से अभिन्न होने के कारण् केवल अरंग 'आ' के स्थान में अपने स्वर 'ई' के द्वारा अपनी सत्ता सिंद-करता है, जैसे

> कहाँ+ही=कहीं जहाँ+ही=जहीं तहाँ+ही=तहीं यहाँ+ही=यहीं वहाँ+ही=वहीं

इनके श्रतिरिक्त एक। इसी सन्दों में श्राके श्रत्वतर्शी एक इकार के पर तूकरे इकार के झाने पर श्रद्यक्तीय की धानिमित्रिया के श्रत्वतार उन दोनों के महामा यापक का बोध कराने को उच्चारख में एक हो श्रतिचिश्चन निःश्वतित महामाख पर्यात होता है, जैसे

> बह+ही=वही। यह+ही=यही।

कह+ही=कही (जैसे,कही डाला)।

रह+ही=रही (जैसे, रही गया)। सह+ही=सही (जैसे, इस कष्ट को भी सही सुँगा)

५ ४६१ शिष्ट हिंदी में लिला तो जाता है 'यह', 'यह', 'पर इनका उचारख होता है कमशा 'थे' श्रीर 'जी'। उर्दू में मी 'माजरा यह है' कोई नहीं कहता, 'माजरा ये है' यही रूप बरावर व्यवहृत होता है। उर्दू छुंदों में तो बहुचा इनका लझ्लरगत ये' श्रीर 'जी' के रूप में ही उचारख होता है। १. उसके कृचे में पहुँच के यह सदा देते हैं।

२. दिल की खुश रखने की गालिब यह ख्याल श्रच्छा है।

३. जो त्रिगड़ गया वह नसीय हूँ, जो उजह गया वह दयार हूँ

Y. वह श्राष्ट् घर में हमारे खुदा की कुदरत है।

यहाँ पहली दोनों पंक्तियों में 'यह' का उचारण 'वं' श्रीर श्रंतिम दोनों पंक्तियों में 'वह' का उचारण 'वा' होगा। इसी प्रकार हिंदी श्रीर उर्दू के ववह का उचारण प्राय: बजे श्रीर तरह का तरे किया जाता है।

५ ४६४ परिचमी प्रदेशों में 'ह' का उचारण पूर्ववर्ता और परवर्ता स्वरों में महाप्रायात भर देता है और उनके परवर्ती स्वर की प्रतिस्वित वादवाले व्यंकत के पहते और पूर्ववर्ता स्वर के बाद एक दूवरे स्वरानुक्तम की भौति सुनाई पहती है, जो बहुत ही हक्की बहुत ही होती है। पंत्राची में 'ह' की छाया भी स्वर में ही श्रंतभुंक हो बाती है, जैसे—

|         | पश्चिमी रूप                                       | पंजाबी                             |
|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| बहुत    | गृे <sup>द</sup> त                                | <b>बृो</b> त                       |
| वहिन    | <sup>बे्ड</sup> न                                 | ्रेन<br>-                          |
| बह्स    | में <sup>ब</sup> स                                | बृंस                               |
| कहता है | के <sup>र</sup> ता <b>है</b>                      | कृता है                            |
| पहले    | प् <sup>र</sup> क्ते                              | पृले (दक्खिनी में भी) <sup>३</sup> |
| पहुँचना | पृं <sup>ह</sup><br>यो चना(यापी <sup>€</sup> चना) | पौंचना                             |

६ ४६५ छागरे की लड़ी बोली मैं 'यहाँ', 'वहाँ', 'वहाँ का दिस्तरांतर्गत 'ह' पस्तती स्वर 'शा' के बोप में खपने महाप्रायान का विष्यंत कर देता है, विकट उत्तका उत्तराया 'वां', के पर में होता है। नविस्त प्रकर वातारी की तिकट उत्तका उत्तराया 'वां', 'वां', के पर में होता है। नविस्त प्रकर वातारी की स्वत्तकाओं में इन रूपों का प्रयोग हुआ है। उद्दें के शायों ने बहुआ इनका व्यवहार किया है। वाह तहसील (आगरा) की मतीरी बोली में देता रूपा है' के स्थान में 'बारियाँ कें', 'कर रहा है' के स्थान में 'बारियाँ कें', 'वहाँ रहता है' के स्थान में 'बारियाँ प्रमा है' हां रहता है' के स्थान में 'बारियाँ प्रमा है' हां रहता है' के स्थान में 'बारियाँ प्रमा है' हां रहता है'

गुकरात की कोर 'कैता है' वा 'केता है' रूप का ही क्षिक व्यवहार है। गांधी जी ऐसा ही उच्चारण करते थे। भाजार्थ कुपालानी जी के भाष्य में भी वही रूप पाया जाता है।
 तुलता की जिप: दिस्तिनी—सपेदेली>चैती: कहानी>हानी।

<sup>.</sup> प्रथमा भागमः - चनकमा — चवणा / चया क्यामा / झामा। स्थानरा जिले के पूर्व मार्गों में तथा मदौरी नोली में 'क्यामों' के लिये 'कामों' रूप प्रचलित है।

के स्थान में 'कों रेता पू', 'खाइव' के स्थान में 'खाय' ( बुंदेबी में 'खाइव'), 'बाइवाह' के स्थान में 'बाइवाव' का ज्यवहार होता है। दिल्ली की बोलचाल की माणा में भी तुम्हें, नग्दा छादि शब्दों में महाप्राया दतना कमजोर पढ़ जाता है कि वह तुमाई नहीं पहता छोत उनका उच्चारण प्रायः तुमे, नका के रूप में होता है। इन उबमें महाप्राया का सर्वथा लोप नहीं होता, विके वह अपना संघर्ष मात्र बोकर प्राया वागु की धीमी गित के वाथ पूर्ववर्ती स्वर में ही ध्यमनी अवस्तत्मक तथा रातात्मक अलाक क्यक करता है। अलीगढ़ में 'क्किं' की बचाई 'क्किं' करते हैं (मिलाइए—करम की खींव हो, जनुना का तट हो—'शोका')। आगरे की बोली में मनुक 'बावां' शब्द में एक ही साथ दोनों महचियों के उदाहरण सिवते हैं। हतमें पहले 'ह' का लोप हो गया है और दूवरे 'ह' ने पूर्ववर्ता 'व' से मिलकर उन्हें महाराय कर दे दिशा है।

§ ४६६ ब्रजभाषा और कन्नीजी दोनों में प्रायः श्रंतिम 'इ' का स्वर मात्र ही उचरित होता है, जैसे काह > काऊ; गवाडी > गवाई।

§ ४६७ बुंदेली में भी इसके बहुतेरे उदाइरण मिलते हैं, जैसे

राही > राई दही > दई कहत > कग्रत रहत > रग्रत

५ ६८ इसी प्रकार दिक्लनी में भी श्रंतिम श्रीर द्विस्वरांतर्गत 'इ' का प्रायः लोग हो जाता है, जैसे

> बादशाह > बादशा े कहीं > कई

कहाँ > काँ

\$ ४६६ इस प्रवृत्ति के कारण आगरे की खड़ी बोली के समान दिन्छनी में भी वाक्यांत के क्रियापद के श्रंश का प्रायः प्रच्छन उच्चारण होता है। जैसे.

> मैं जारहा हूँ > मैं जारऊँ। इ.स. जारहे है > इ.स. जारगें।

कभी तो श्रंत्य श्रद्धार का ह फुत्सफुलाइट की धानि के रूप में परियात हो जाता है, जैसे मैं करता हूँ > में करता उ। बोल रही > वेल रहा।

५ ४०० 'इ' के लोप से पूर्ववती' स्वर में को श्रंतर ख्रा बाता है, उसमें यह प्रवृत्ति पाई वाती है कि यदि पूर्ववर्ती व्यंजन दंश्योष्ट्या हो या पूर्ववर्ती स्वर श्रो', 'श्रो' हो खयबा परवर्ती स्वर 'उ', 'श्रो' हो तो संविस्वर 'श्रो' या 'श्रों'(३) के रूप में उच्चरित होता है। पर यदि पूर्ववर्ती स्वर 'क्र' या 'द्र' हो क्रीर परवर्ती स्वर क्र', 'द्र' या 'प्र' हो तो संविश्वर 'प्र' या 'दे' (क्र) के रूप में उच्चरित होता है। उदा•

> कतीजी सहर > ऐर श्रागरे की खड़ी बोली कचड़री > कचेरी या कचे<sup>र</sup>री दक्खिनी सह लेना > ऐतेना

तह करना > ते करना बंदेली रहम > रेहम

श्रागरे की खड़ी बोली तोहका > तोका या तो का

बहुत > मृोत ( द॰ 'भोत' ), मदौरी बोली भोत ।

५ ४७१ पूर्वी प्रदेशों में भी 'ह' के साहचर्य से उत्पन्न इस संधिराग के कई उदाइरख मिलते हैं, जैवे —सारन की भोजपूरी में,

बारह > बारे (मिला ६ए — भदौरी : 'बारा') तेरह > तेरे चौटड > चौटे. खाटि।

६ ४७२ दिस्विनी, उर्दू, बुंदेनी कजीबी तथा जनमाया के कुद चेत्रों में, जैने बाद की भरीरी में आंख तथा कुत्रु शन्दों में मध्यननी महाप्राण् व्यंजन की आक्षप्राण्यान उचारण होता है, जैने,

> भूल > भूक हाथ > हात हाथी > हातीं दाख > दाक दुखनी > दुकनी (कन्मीबी) हूथ > दूत उफकी > दुबकी (द०) गाडी > गाडी ( हव)

<sup>े</sup> मिलाइए---नजीर अवदरावादी के ऐसे ही प्रयोग से : इतिया में बादरा। है सो है वह भी आदमी ।

भाभी > भाबी टेढ़ा > टेड़ा चुभ > चुष जॉंघ > जॉंग

इ. महाप्राण प्वनियों में स्थानांतरण की विशेष प्रश्वित भी पाई जाती है। स्नागरे जीर दिल्ली की लड़ी गोलों में पार्टी, 'पार्टी' का एक वैकलिएक उच्चारण (का,', 'खी') भी है। भोजपुरी में भी 'यहाँ', 'पार्टी' के स्थान में कमशः 'हियाँ', 'हुवाँ' का स्थवहार होता है।

\$ ४७१ देखकर' या 'देखके लो' हम वाक्य के तरंगलेल से प्रकट होता है कि अंत्य 'ख्' श्रीर आव 'क्' की संधि में 'ख' का महाप्राण अंश स्थानांतरित होकर 'ख' के स्पर्श के पहले चला जाता है श्रीर उसका रूप हो बाता है— दे "कृके लो !( तरंगलेख १५)

हती प्रकार 'हायू घरो' में 'शृ' श्रीर 'पृ' श्री संवि का रूप टबारखा में 'हार्यू घरो' इस रूप में प्रतिस्तित होता है। इनमें 'खू' श्रीर 'यू' का उत्सोच नहीं होता। इसते इनका महाशाख स्थानांतरित होकर श्रवरोच के पहले ही उच्चार में ज्यात हो जाता है।

\$ ४७५ मगही में महापाण धंश के स्थानांतरण की यह प्रवृत्ति कई भाषाकों कीर बोलियों में कीर खनिक स्वष्ट दिखाई पडती है. जैसे

मगहो में चढ़के > चड़क के श्रीठ > होट. (कहीं कहीं 'होठ' भी ) पंजाबी में लखके > लड़क के ।

§ ४७६ ऐसी स्थिति में पंजाबी में दीर्घ स्वर के परे श्राघोष महाप्राया स्पर्श व्यंजन का उचार्या संवर्धी रूप में होता है, जैसे देख के।

६ ४७७ मैथिली में हस्य या दीर्घ 'उ' के बाद ख्रीर ऋषोष महाप्राण्य स्पर्श के पहले एक लखुमयत्न 'ह' का व्यवहार होता है, जैसे

> दु<sup>र</sup>पहरिया भ्र<sup>ह</sup>ख।

ु ४७८ खड़ी बोली, ब्रजमाया, फरनीची, बुंदेली, राजस्यानी और दिस्खनी के बोलचाल के रूपों में 'ह' स्थानांतरित होकर पूर्ववर्ती घोष श्रल्पप्राया व्यंचन से बा लगता है और उसे महापाया के रूप में परियात कर देता है, चैसे

```
बहुत > भीत ( खड़ी बोली, द०, ब्रज-भीतु')
बहन > में न ( मारवाड़ी — 'वैरा' या 'मैरा' )
बह > भऊ ( द० )
दही > धई (द०)
जगइ > जग (बुंदेली की लूघाँती बोली )
श्चगह्न>श्चपन ( ''
बहरे > भेरे ( पूर्वी आगरा, दक्किनी )
बहना > भें ना ( खड़ी बोली, दक्लिनी )
```

६ ४७६ राजस्थानी ( मारवाड़ी ) में संघोप महात्राश व्यंत्रनी का ठीक टीक महाप्राणवत उच्चारण न होकर उनकी निष्पत्ति कंडद्वार को सिकोडकर कंडद्वारीय स्पर्ण सहित श्राहतसित श्रस्पाम के रूप में होती है। श्राहतसन के समय घोप-यंत्र-पिटक कल नीचे खिसक श्राता है। श्राय स्त्रीय महात्रासा व्यंजन तो स्वतः श्चारवतित श्ररप्रयाण के रूप में उक्चरित होते हैं, पर श्चनाद्य संयोग महाप्राण ब्यंत्रन के श्रहपदासीकरसा के साथ साथ उनके पूर्व का श्रहर ही श्रारवसित रूप में उच्चरित होता है। ग. भ. ठ. ध. भ. तथा ह के इस फंटद्वारीय स्प्रट श्राश्वतित क्रय के शोतन के लिये" इस चिक्र का उपवहार किया जा सकता है। उटा०

## श्राद्य संघीय महाप्राण न्यंजन 'घोडा'।

ग्रागीहा

ਟ''ਰ 'ਬਜ'। बं''लो 'भला'। 'হ্বর'। ਗ"ਤ श्चनाच सघोप महाप्राण व्यंजन

27711 'बाच'। प''डगो 'पढना'।

स'ाँज 'सॉफ' ল'গ্ৰ 'लाम'।

६ ४८० श्रयोष महायण ध्वनियों में कोई परिवर्तन नहीं होता । जैसे--पीस मुल, खेल आदि।

इस प्रकार के बारविस्त स्थंबन (स, ब, द, व) सिंवी में भी व्यवद्वत होते हैं।

\$ ४८१ कोटा विवीचन की हाहौती बोली में 'ह' तथा खयोष महावाख ध्यंजन केवल आव स्थान में टिक सकते हैं। अन्यत्र यां तो ने लुप्त हो बाते हैं या यदि उनके पहले खयोप ध्रवप्याया ध्यंश ध्यंजन रहता हैं तो उनका महाप्राख अंश ध्रपना प्रच्यामी प्रभाव डालकर उने अयोप महाप्राख कर में परिखत कर देता है। य या अयोप स्थरों के बाद अनाख अयोप महाप्राख वर्ग मी नहीं टिक पाते और यदि पूर्ववर्ती ध्यंजन अल्प्याख रहा तो अयोच महाप्राख स्थर्ण के महाप्राख अंश यदि पूर्ववर्ती ध्यंजन अल्प्याख रहा तो अयोच महाप्राख स्थर्ण के महाप्राख अंश का विषयं हो बाता है।

४८२ क. राजस्थानी (मारवाड़ी) में इकार के उच्चारण में एक श्रीर विशेष प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है। आग्र इ के उच्चारण में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, पर श्रनाथ के उच्चारण में महाप्राण के ह के बदले पूर्व के श्रचर का श्रनुप्राणित उचारण हो जाता है। श्रीर ह्का पृथक् श्रस्तिल नहीं रह जाता।

इस ध्वनि को संकेतित करने के लिये श्रज्ञर के आयो [,] इस प्रकार का चिह्न लगाया जा सकता है:

ক'यो (कहरो)'कहा'
चा'यो (चाहयो)'चाहना'
कन्नाँ' (क १ में)'कहाँ'
र'श्रा 'दहा'
का'यी 'कहानी'
या'र 'बाहर'

६ ४८२ (ख) राजस्थानी के तद्भव शब्दों में ह श्रुति के पहले झाकार रहने पर महाप्राया के स्थान पर 'पे' का उच्चारया होता है, जैसे जैर≔बहर, लैर = लहर।

\$ ४८२ हिंद की (लहेंदी ), पूर्वी पंचावी, िषधी, गुकराती तथा पूर्वी बँगला में भी घोष महाप्राया व्यंबनों के उच्चारख में विकार की कुछ ऐसी ही प्रदृत्तियों पाई जाती हैं।

<sup>ै</sup> देः बन्तपुर एसः ऐसेन, देरिपरेसन इन द हाड़ी ती नाधिनल, स्टडीब इन लिखिड़ स्टिक एनेलिसिस (जानसफोर्ड, १९५७), पूर ६०-नद ।

र इस विषय में डा॰ सुनीतिकुमार चाइन्यां के 'रामस्थानी भाषा', इंदीर, १६४६ पु॰ १४, २७, १८ में परस्यर विरोधी और श्रीतिपूर्व वार्ते का गई है।

५ ४८४ पूर्वी पंजाबी में झाश्यसन के साथ सुरों का व्यवहार होता है। श्राच संबोध महामाखा व्यंत्रन तो श्रयोध श्रयप्राया हो बाते हैं श्रीर उनके साथ अवरोडी आरोडी सर का व्यवहार होता है, जैसे

> को डा 'घोड़ा पॉई 'माई' चूँठ 'फूठ' तरम 'घरम' पोजन 'भोजन'।

९ ४=५ श्रमाख वोष महाप्राया व्यंजन वोष श्रहपप्राया हो जाता है श्रीर श्रपने पूर्व के श्राचर में ही श्रारोहावरोहं सुर भर देता है। जैसे,

> दुँद 'दूघ' केळ 'कुछ'।

५ ४-६ पूर्वी पंजाबी में आया 'ह' का बचारख तो होता है, पर उसके साथ अवरोहारोही स्वर का व्यवहार होता है। परंतु अनाख 'ह' का महाप्रायाव नहीं रह बाता और यह अपने पूर्व के अवर के साथ आरोही अवरोही सुर के रूप में परिखात हो बाता है, जैसे

> र्वाग्रा 'बाइना' वैग्री 'बैइग्रा'

# ( ख ) हिंदी घ्वनियों का उदगम और विकास

स्वर

प्रामात्रा स्वरों का मभात्रा में विकास

१४८७ प्रामाधा में घ्र, द्या, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, ऌ, ए, ऐ, छो छौ− येस्परये। इनमें से सभाधा में ऋ, ऋ, ऌेऐ ब्रौर ब्रौ—सर्वया समाप्त हो

<sup>े</sup>ल् चंत्कृत के केश्रत पक राज्य 'क्लून' में मिलता है। इसका ममामा में 'कुत्त' होता है।

गए। ममाझा ने स्वयं दो स्वरों — इस्त ए (यं) और इस्त क्रो (क्रों) की इक्षि की, यविष इन दोनों के लिये प्रथक् लिपिचिक्क नहीं ये। इस प्रकार समाध्या में निम्मलिलित स्वर ये:

> श्रश्राहर्द उक ऍयश्रों श्रो

#### प्रभाषा ऋ का विकास

५ ५८८ ममाश्रा श्रीर प्रामाश्रा ऋ का बहुमुली परिवर्तन मिलता है। प्रायः ऋ का श्र. इयया उ (रेफ के साथ अथवा बिना रेफ के) हो बाता है। कहों ऋ का श्र होगा, कहों इ. कहों उ. स्टक्क कोई पूर्वनिर्याय संभव नहीं है। कुछ तो दसके मूल में बोलीगत विभिन्नता है श्रीर कुछ ध्वनिक बातारण की विभिन्नता है। दियों में ममाश्रा के ही परिवर्तित त्वर चले खाए है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

**我>朝** 

दृश्य > नच्य (हिं॰ नाच ) मृत्तिका > महिन्रा (हिं॰ माटी ) तृष्णा > तरहा

**ૠ>**₹

मृग > मिग श्रृगाल > सिगाल > विश्वाल (हिं• सियार ) दृत > पिछ (हिं• ची) पृष्ठ < पिढ (हिं• चीठ)

ऋ>ड

√१च्छ> √पुच्छ (हिं॰ पूछना) इद> बुद्द (हिं॰ बुद्दा, बूदा) √४२> √धुष् (हिं॰ सुनना)

# कहीं-कहीं दो-दो परिवर्तन, भी मिलते हैं:

ऋदः > अच्छ और इक्क बृद्धि > विद्व श्रीर बुद्धि मृग > मग श्रीर मिग

#### प्राथाका ने कीर की का विकास

§ ४⊏६ प्रामाच्या ऐ और ब्री ममाच्रा में कमशः ए और को हो सए है. ∰से

> तैल > तेल प्रेरावगा > प्ररावगा

श्रीपध>श्रीसध कौशांत्री>कोसांत्री

## प्राभाषा विसर्ग

\$ ४६० प्रामाच्या विद्यां संस्कृत में स्वयं संधिनियमों के कारण प्रयोग में सीतित हो चुका था। भमाच्या में इतका लोग हो गया और उतके स्थान पर 'उ' (को पूर्व का स्वर के साथ बुक्कर 'को') हो गया। शीरतेनी का यह 'शो' मागवी में 'उ' के क्या में मिलता है जैसे

बालकः > बालको, (श्रथवा मागधी में 'बालके')

# सभावा एं ब्रौर ओं

५ ४६१ समाक्षा में संयुक्त ब्यंजन के पूर्व ए श्रीर श्रीका उच्चारण इत्य हो गयाथा। इसके लिये पृथक् तिपिचिन्न नहीं था। उदाहरण:

> एक > ऍक्क मैत्री > में सी

यौवन > जॉब्बरा मौस्य > सेॉस्स

# प्राभाद्या स्वरों का सभाद्या में मात्रात्मक परिवर्तन

६ ४६२ प्रामान्त्रा के ऋषिकांश शान्दों में ममान्त्रा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। बहाँ कहीं स्वरों में परिवर्तन उपलब्ध है, वहाँ बहुतता से हरीकरण यादीर्थिकरण के रूप में है, किर्ते निम्मिलीला नियमों द्वारा प्रकट किया जा सकता है:

# प्राभाष्मा दीर्घस्वर+संयुक्त व्यंजन

९ ४६३ संयुक्त का समीकरण होता या या स्वरमिक से विश्वकर्ष। इस प्रक्रिया के साथ पूर्ववर्ती दीर्यस्वर हस्वस्वर हो जाता था, जैवे

> तीर्ग > तिराय कर्णा > उराय राज्य > रज्ज सूर्ग > सुरिय कार्य > क्षज श्राचार्य > श्राचरिय श्रात > सेत जैना > लेका

खपबाद: यह दोर्घ स्त्रर दीर्घ बना रहता है, यदि समीकृत व्यंजनयुग्म के स्थान पर एकाकी व्यंजन सात्र स्नार । शीर्ष > सीस शीव > शीघ दीर्घ > दीघ

## प्राभाष्मा हस्वस्वर+संयुक्त व्यंजन

§ ४६४ कभी कभी संयुक्त व्यंजन के स्थान पर्ॄी ममाश्रा में एकाकी व्यंजन मात्र मिलता है, ऐसे स्थलों पर पूर्व इस्य स्वर का दीर्घ हो जाता है, जैसे

> कर्तव्य > कातव्य सर्वप > सासप सिंह ( ≡ सिन्ह)>सीह विश्वति > श्रीस्रति

# स्वरायात के कारण परिवर्तन

५ ४६५ (श्र.) ज्याचरिक शब्दों में, कदाचित् प्रथम श्रद्धर पर बलाघात स्थानांतरित होने के कारण द्वितीयाद्धर का दीर्यस्वर हुस्य हो जाता है, जैसे

> द्वितीय > दुतिय श्रलीक > श्रलिक तृतीय > तिय पानीय > पानिय

( श्रा ) त्याक्तिक से बड़े शब्दों में बलाघात खंतिम ख्रह्म पर स्थानां तरिव होने के कारसा प्रथमान्तर का इस्व 'ख्र' लुप्त हो गया था। जैने,

> द्यलागुका > लाबुका (हिं॰ लीकी) श्रभ्यंतर > भिंतर (हि॰ भीतर)

## प्रभाषा स्वरों का मभाष्मा में गुणात्मक परिवर्तन

६ ४६६ झ का इ या उ होना, इ का उ या आ होना —ऐसा परिवर्तन स्वरों का गुणात्मक परिवर्तन कहनाता है। ऐसे परिवर्तनों की व्यावधा बहुत कठिन है। केवल कुछ परिवर्तन कुछ मोटे नियमों का पालन करते हुए प्रतीत होते हैं, शैप खंखमा में सीमित और नियम से बाटिल हैं।

#### इ>ऍ: उ>झोॅ

्र ४६७ संयुक्त ब्यंबन के पूर्वकमी कभी इ, उक्तमशाः ऐं, क्रों और फिर ऐं क्षों कमशाः ए क्षों के रूप में भिलती हैं। ऐं क्षों के पदमात् समीकृत व्यंबन-भूम क्षीर ए क्षों के पदनात् इन समीकृत व्यंवनशुग्म का प्रकाकी व्यंबन मिलता है, क्षेत्रे विष्णु > वें यह उड़ > ध्रोंड > ध्रोठ निष्क > नें वल पुस्तक > पेंत्यक्र > पोषद्र इन > ऐंव्य उरिवल्ता > उरवेंक्ला > उरवेला कर्जा > अयें ना > ध्रोजा

**च**7 > ਹੋਂ

§ ४६८ कभी कभी उपर्युक्त स्थिति में ग्र का भी एँ भी हो जाता है, जैसे

५०९, ≥५ प्रु शदय > सेंदय > सेंजा > सेज

६ ४६६ सोमित परिवर्तन

गैरिक>गेदश्च (हिं०गेरू)

गुरुक > गब्द्य (हिं॰ गस्त्रा) ६ ४०० स्नज्ञा संकोच स्राय > ए. स्रव > स्रो. जैसे.

> जयति > जेति सवसा > लोगा

श्रवरसंकोचः उदवस ग्र/श्रा

९ ५०१ उद्कृत्त (व्यंजनलोप के कारण अवशिष्ट) स्वर श्र/ध्रा के पूर्व इस्त श्र श्रथवादीर्थ श्रा श्राने पर वंकोच से 'श्रा' हो जाता है।

कशीनगर > कसीनश्चर > कसीनारा

सभाव्या स्वरों का हिंदी में विकास

५ ५०२ मनाशा के ब्राजा इंड उक्त पॅए क्रों—ये सभी स्वर हिंदी में प्रायः अपरिवर्षित रूप में मिलते हैं। एं और ब्री—ये दो स्वर क्रमागत हिंदी-सम्बंधों में आविर्मृत हुए हैं। उनका संस्कृत के ऐ और ब्री से कोई संबंद नहीं है स्वींकि संस्कृत के ऐ ब्रीर ब्री ग्राइत में श्राते ही समात हो चुके थे।

हिंदी में इस प्रकार निम्नलिखित कमागत स्वर हैं

श्रशाइई उक ऍ ए श्रेॉश्रो

ए श्रौ

हिंदी ऐका उद्गम

५.०३ हिंदी का 'दे' उद्इत स्वर 'इ' और पूर्वस्थित ग्र/का' के ग्राह्मर संकोच (कंट्रैक्शन) से उत्पन्त हुन्ना है। यह उद्दुत्त स्वर संस्कृत स्वर-मध्य-वर्ती ग, द, ज, क, च, य, के लुप्त हो जाने के बाद ग्राया था। उदाहरखतः मभाश्रा वश्ड> वैठ सनाश्रा कहत्य> वैथ (ा)

## हिंदी स्री का उद्गम

\$ ५०४ हिंदी का 'श्री' उद्युत्त स्वर 'त्र' श्रीर पूर्वस्थित 'श्र/श्रा' के श्रव्यस्-संकोच से उत्यन्न हुआ। यह उद्युत्त स्वर प्रायः संस्कृत स्वर प्रध्यवर्ती प, स, व के लप्त हो जाने के बाद श्राया था। उदाहरण :

> कसवद्रिया > कउद्विया > कसौदी ( सं॰ कषपद्विका ) सं॰ प सभाष्या कविद्या > कउविद्या > कौडी (सं कपर्दिका ) सवचं > सउच > सीत (सं० सपत्नी गवनश्च > गउनश्च > गौना (सं० गमन) सं॰ म वायनग्र > वाउनग्र > बीना (सं वामनक) मभाद्या लवंग>लउंग>लॉॅंग (सं॰ लक्ज़) सं॰ व जव> जड> जी (सं०यव) ग सभाधा चउत्यद्य>चौथा (सं॰ चतुर्थक) ਜੈਂ∘ ਰ सभाषा चित्तदह > चित्तीह (सं॰ चित्रकट)

टिप्पएो)—ऐ श्री इन दोनों स्वर के परचात् सभाश्राका संयुक्त स्वर प्रकाकी बर्धका के क्रय में मिलता है।

# मभाष्ट्रा स्वरों का हिंदी में मात्रात्मक परिवर्तन

\$ ५०५ मभाशा में राज्यों में संयुक्त व्यंत्रमों का बाहुल्य था। हिंदी में ये सब संयुक्त व्यंत्रम एकाकी व्यंत्रमों के रूप में हो गए श्रीर पूर्वस्थित सभाश्रा हुस्य स्वर हिंदी में दीये स्वर हो गया, जैसे

> नच>नाच श्रक्लि>श्राँख कर्ण् >कान इत्य>हाय सप्प>साँप मिक्ल>भीख

श्चनुनाविक ध्वनियुक्त संयुक्त व्यंजन के पूर्व इश्वस्वर का दीर्घीकरण होता है श्रीर श्चनुनाविकस्व उस पूर्वस्वर में श्चा जाता है, जैने

> दंत > दाँत कम्प > काँप गड > गाँठ कंस्स > काँसा

५ ५०६ ऊपर की महिक के अपनाद भी है। कभी कभी संयुक्त व्यंवन अपरिवर्तित रूप में रहता है और पूर्ववर्ती स्वर भी अपरिवर्तित रूप में। किंतु कभी कमी मभाशा संयुक्त व्यंवन तो हिंदी एकाकी व्यंवन के रूप में शा बाता है, किंतु पूर्व हुस्त स्वर दीर्घन दी होता है, जैसे

क्याचरिक शब्दों में यह प्रत्यः पाया जाता है, जैने

गभान्त्रा उदयत्त स्वरों का हिंदी में विकास

५ ५० अ ममाश्रा में स्वरमध्यवर्धी कुछ एकाकी स्वर्श व्यंवन उत्तरकाल तक पहुँचते पहुँचते लुद्ध हो चुके थे। इनके स्थान पर स्वर मात्र रह गया था, श्रिले उद्दुत्त त्वर कहते हैं। इन उद्दुत्त स्वर्श का हिंदी में निम्मांकित प्रकार से विकास हक्षा :

> १. य श्रुति श्रयका व श्रुति के सन्निवेश से २. श्रक्तर संकोच से ऐ श्री

३. एकाकार क्याई ऊ होना।

य श्रति अथवा व श्रति का संनिवेश

१५०८ वहाँ तक स्वरों का संबंध है, उद्दुत्त स्वर श्रापरिवर्तित मात्रा श्रीर गुणु में इन युव की मात्रा बन जाते हैं। जैसे,

> कातूर > काश्चर > कायुर स्कर > स्झर > स्वर श्वाल > विश्वाल > विवार

§ ५०६ अत्तरसंकोच से ऐ और औ होना : देखिए श्रनुच्छेद § ५०३, § ५०४। § ५१० अत्तरसंकोच से एकाकार दीर्घ स्वर होना :

( छ ) अ/का + अ/का: यदि उद्दृत स्वर अ/बा के पूर्व अ/बा हो तो दोनों मिलकर—आ-यन काते हैं. जैते

चम्म-श्रार> चमार

सर्गण-श्रार> सनार

(श्रा) इ+क्र/श्राः यदि बद्दस स्वर ख्र/श्रा के पूर्व इ हो तो दोनों मिलकर ई बन जाते हैं, जैसे

### कविषुत्र > कौड़ी कसविष्टिग्र > कसौटी

(इ) उ + ऋ/म्राः यदि उदङ्क्त स्थर ऋ/म्रा के पूर्व उद्दो, तो दोनों मिलकर ऊबनते हैं। जैसे.

> श्रस्सुश्च > श्राँस् रोक्स > रोक्स

मभाष्मा स्वरों का हिंदी में गुणात्मक परिवर्तन

५ ५११ हिंदी में ममाश्रा खरों में प्रायः गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता। कुछ सीमित उदाहरण काश्य है किंदु उनमें कोई नियम दृष्टिगोचर नहीं होता। कदाचित वोलीगत विभिन्तता के कारण ऐसा है।

§ ५१२ सभाश्रा 'श्र' के स्थान पर हिंदी 'इ', जैसे,

√गस्> गिन (ना) पंजरश्र> पिंजड़ा श्रमलिश्रा> इमली

ये सब प्रथम ऋदर में हुए हैं।

ुं ५१३ सभाष्मा 'ह' के स्थान पर हिंदी 'ब्य', जैसे, √परिक्ल>परलना गहिरछ>गहरा विचिर>तिचर,तीतर पहिल्लक>पहिला,पहला

ये सब द्वितीय अच्चर में हुए हैं।

# हिंदी स्वरों की उत्पत्ति

8

१ ५१४ हिंदो छ < सभाष्ट्रा छ

१. सभावा छ < प्राथाका छ : जैसे

हिंदी मभाषा प्राभाषा <u>फेल</u>स कलस कलरा <u>फ</u>डुवा फडुथ फडुक ४ वहा घडश्च घटक

२. मभावा व्य < प्रामाचा च ( संयुक्त व्यंजन के पूर्व ), जैसे

बलान वस्त्राम् व्याख्यान रज (-वाडा) रज्ज राज्य

2-81

| । बर्दा ब्याहित का इंडेर्ड डेग्डिंग्स                |              |                 |                |  |  |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--|--|
| ३. मभाका च < प्राभाचा ऋः जैते,                       |              |                 |                |  |  |
|                                                      | बुद्धा       | बुडग्र          | <b>बृतक</b>    |  |  |
| ४. मभाषा च < प्रामाचा चन्य स्वरः सोमित परिवर्तन      |              |                 |                |  |  |
|                                                      | श्चर         | श्रग्र          | त्रगुर         |  |  |
|                                                      |              | श्रा            |                |  |  |
| § ५१५ <b>हिंदो जा</b> < सभाव्या जा                   |              |                 |                |  |  |
| १. सभाव्या आ < प्राभाव्या आ : जैसे                   |              |                 |                |  |  |
|                                                      | हिंदी        | मभाष्मा         | प्रामाध्या     |  |  |
|                                                      | पुरर         | पार             | पार            |  |  |
|                                                      | सियार        | सिश्चार         | श्यास          |  |  |
|                                                      | पुनी         | <u>प</u> ानिश्च | <u>पा</u> नीय  |  |  |
| ५ ५१६ हिंदी आ ८ सभावाच्य (संयुक्त व्यंजनों के पूर्व) |              |                 |                |  |  |
| १. मभाष्मा स्र<                                      | : গ্রামান্সা | श्राः वैसे      |                |  |  |
|                                                      | काज          | দ্বতন্ত্র       | कार्य          |  |  |
|                                                      | फागुन        | <b>प.</b> ग्गुन | <b>फाक्गुन</b> |  |  |
| २. मभावाद्य < प्रामाचाद्य : जैते,                    |              |                 |                |  |  |
|                                                      | सात          | सत्त            | सप्त           |  |  |
|                                                      | काम          | कस्स            | कर्म           |  |  |
|                                                      | ॅदॉत         | दन्त            | दन्त           |  |  |
| रे. मभाश्रा अ < प्राभाश्रा ऋ : जैते,                 |              |                 |                |  |  |
|                                                      | माटी         | महिश्रा         | मृत्तिका       |  |  |
|                                                      | कान्ह        | कराह            | कृष्या         |  |  |
| § ४१७ हिंदी श्रा < मभाश्रा अश्रा+उद्युत स्वर         |              |                 |                |  |  |
|                                                      | चमार         | चम्म-श्रार      | चर्मकार        |  |  |
|                                                      | जुश्रारी     | ज्झ-ग्रार       | युतकार         |  |  |
|                                                      | कोडरी        | कोड-ग्रारिग्र   | कोग्रागारिक    |  |  |
|                                                      |              |                 |                |  |  |
| <sup>६ ५१≍</sup> हिंदी इ< सभाद्या इ                  |              |                 |                |  |  |
| १. समाधा इ < प्रामाखा इ : जैसे,                      |              |                 |                |  |  |
| •                                                    | मानिक        | माखिङ्क         | माश्चिक्य      |  |  |

२. सभाका इ<प्राभाका ऋः वैसे.

सियार सिकार स श्रमाल विज घिगा घगा १ ५१६ हिंदी इ<मभात्रा अ (सीमित परिवर्तन) इमली श्रमलिश्रा श्चम्लिका √गिन(ना)√गण √गख पिंजहा पंजरश्र ६ ५२० हिंदी ई < सभाव्या ई - फीडा कीडश्र कीटक खीर स्वीर चीर ५ ५२१ हिंदी ई < मभावा इ ( संयुक्त व्यंजनों के पूर्व ) १. सभाव्या इ<प्राभाव्या ईः जैसे, तीखा तिक्ख २. सभाष्ट्रा इ < प्राप्ताच्या इ : जैते. इक्ख इच ं भीख भिक्सव भिन्ना ३. सभाश्रा इ< प्राभाश्रा ऋ: जैसे. पीद्र पुष्ठ ६ ५२२ हिंदी ई<मभाष्मा ह ई+उद्वृत्त स्वर बैसे. कौडी कवडिया कपर्दिका कसौटी कसवडिद्य कवपडिका १५२३ हिंदी ७<मभाव्या उ १. सभा ख< शाभाद्याखः जैसे, पुराना पुराखक पुराख (क) उपला उपलब्ध उपल्ल (क) २. सभाव्या उ< प्राभाव्या ऋः जैते. बुद्दा बुद्दस √सुनना √सुग्

# विंदी साहित्य का बहुत उतिहास

६ ४२४ हिंदी उ-सीमित परिवर्तन **उँगली** श्रंगलि श्रंगलि 35

६ ५२५ हिंदी ऊ< सभात्रा ऊ

-कपूर कप्पूर कर्प्र नुदा **নু**ह्रश्च जुटक

धृल धूल धूल

६ ५२६ हिंदी ऊ < सभाद्या उ (संयुक्त व्यंजनों के पूर्व) १. सभावा उ<प्राभावा ऊ: जैहे.

> द्व दुब्बल दुर्वा शन्य संग्राश्च

२. मभाव्या उ< प्राभाव्या उः जैसे.

दूध दुद्ध दुग्ध उच

३. सभाद्या उ<प्राभाद्या ऋः जै<sup>3</sup>,

√पूछ (ना) √पुच्छ √प्रच्छ बुदा बुद्धश्र **बृ** तुः क

§ ५२७ हिंदी ऊ<मभाष्ट्रा उ ऊ+उद्वृत्त स्वर

श्रॉस श्चस्तश्च হাগ (ক) गेहन्त्र गै रिक

§ ५२८ **हिंदी ए < मभाश्रा** ए एँ

१. सभाष्ट्रा ए< प्राभाष्ट्रा ऐः जैसे,

ं तेम तेल ਜੈਕ केवट वेयङ कैवर्त

२. मभाध्या एँ < प्राभाष्या एः जैसे.

खेत खेंत सेत्र सँठ सेठ श्रेष 叹事 **पॅक्क** पक

रे. सभावा ऍ<प्रामाचा इ : जैसे.

लेंद केद छिद बेल बँल बिल्ब

६ ५२६ हिंदी खो < सभाव्या ह्यो खोँ १ सभाष्मा स्रो < प्राभास्मा स्रो : जैसे. गोग गोर २ सभाव्याक्षॉं< प्राभाव्याक्षोः जैसे. - ऑर स्रोंट कोठारी केॉडब्रारिश्र कोश्रागारिक ३ सभाश्राक्यो । < प्राभाक्याक्यो : जैसे . -घोडा घोडक घोरक ४ सभाव्याक्योँ < प्राभाव्याव/कः चैते. **पें**।रिधश्च ्र पोथी पस्तिका स्रोल माँल

६ ५३० ऐ. इसी इसकी उत्पत्ति के लिये देखिए अनुच्छेद ६ ५०३, ६ ५०४। क्यंजन

केंबिख

मुल्य

क्रिच

#### प्रभाषा स्वंजनों का सभाषा में विकास

एकाको व्यंजनों का विकास (आदि स्थान में )

**- फो**ख

६ ५३१ संस्कृत ग्रासंयक्त ग्रादिव्यंबन प्रायः मभाग्रा भाषाश्ची में श्रापरिवर्तित रूप से आप थे। केवल य. व. न. श. प. इन व्यंजनों में कळ परिवर्तन मिलते हैं श्रीर प्रकाध स्थलों पर महाप्रागात्व का स्थागम श्रीर दंत्य व्यंत्रनों का मर्थन्यीभाव मिलता है। फिल ये सब परिवर्तन मभान्ना में हो चके थे; डिंदी ने स्वयं मभान्ना से क्रमागत शब्दों में इस दिशा में कोई परिवर्तन नहीं किया।

१. संस्कृत य—ासका मभाश्रामें सर्वत्र 'ज' हश्राहै।

२. संस्कत व ब-इसका श्रानेक रूपों में परिवर्तन उपलब्ध है। किन्हीं बोलियी में यह 'व' 'ब' बनारहा, किन्हीं में 'व' तो 'व' ही बनारहा किंत साथ में 'ब' भी 'व' वन गया । फिल्डी में सर्वत्र 'व' 'व' में परिवर्तित हो गया। (हिंदी उस बोली से विकसित हुई-जिलमें 'व' सर्वत्र ग्रीर ग्रवश्यतः 'ब' में परिवर्तित हम्रा था )

- संस्कृत न—यद ममान्ना में या में परिवर्तित हो गया। किंदु हिंदी में न केवल क्यादि में क्रियित मध्य में भी 'या' का 'न' मिलता है।
- ४. संस्कृत श य स—इन तीन ऊप्मवर्णी के स्थान पर मभाव्या में एक रहता था। बोलीमेद से कहीं यह 'स' या श्रीर कहीं 'श'। हिंदी जिस ममाव्या बोली से निकली है, यहाँ सर्वत्र 'स' होता था।
- स. सहाप्रायत्व का जागम और दृंत्य व्यंजनों का सूर्धन्यीभाव—ये परिवर्तन सीमित परिवर्तन हैं और इने गिने शब्दों में मिलते हैं। ये उपरिक्षितित १-४ के समान व्यापक नहीं हैं। उदाइर्या:

संस्कृत प्राकृत हिंदी कील खील कील करशु करखु फरसा हुप ग्रेस भूसा √दश √डस √डस (ना)

एकाकी व्यंजनों का विकास (स्वरमध्यवर्ती स्थानों में )

६ ५ ६२ स्वरमध्यवर्ती स्थानों में स्पर्श ब्यंजनों में अनेक परिवर्तन मिलते हैं :

t. — ब " = " > ल " ल्ह् : जैसे निगड > निगल मृद > मृत्व २. — ग " क > ग द ब > ∳ — च " व ब अर्थ त — ज " व ब अर्थ ते जैते, कं मकार > कुंम-आर छक् > सुव-अ कातर > कावर राब् > राग्, राव् ऋगाल > दिवार केटारिका > केशारिशा

१. प>च जैते कूप >ङ्गश्र

पूर ≻3० श कपदिंका> कवद्विश्र

बचन > बयन

दीपक > दियद्य श्रमर > श्रवर

४. ड> ब जैसे,

तडाग> तलाव

**५. र~ल** 

रीद्र >लुइ तस्य>तलुग्र √श्लाष्>√सराह\_

६. य~ व

श्रायुष > श्रायुष श्रायुष्मान् > श्रावुसां मृशया > मिगवा

७. ख, घ, थ, घ, फ, भ > ह

श्रालेडिक श्राहेडिक मुख मुद्द मेच मेद शातिचर क्षड्डर √क्ष्म √क्ष्ड गोधूम गोहूँ गमीर गहिर-श्र

प्त. मुर्धन्धीभाव — दंत्य व्यंजनों का ऋर र के संपर्क में प्रति पटि

प्रथम पठम विकत विकट

एकाकी व्यंत्रनों का विकास-श्रंतिम स्थान में

१५१३ मभाष्टा के श्रंत में कोई एकाकी व्यंजन (चिना बाद के स्वर के) नहीं रह सकता। श्रतएव

( श्र.) श्रुंतिस व्यंजन का लोप हो जाता है श्रीर शब्द स्वरांत वन बाता है, जैसे मगवान्>भगवा

(आ) अंतिम व्यंशन में एक स्वर लगाकर स्वरांत बना दिया आदा है, जैते.

#### सरित्> सरिता ग्रापद् > ग्रापदा

# संयुक्त व्यंजनों का विकास आदि श्रीर श्रंत में

५ ५६ र ममाधा में, वहाँ छंत में एकाकी ब्यंजन तक नहीं आर सकता है, छंत में संयुक्त ब्यंजन छाने का प्रस्त ही नहीं उठता है। छादि में पूरा संयुक्त अंजन समीकरणों के नियमों से समीकृत होता है और सबसे सबस एकाकी रूप में रहता है।

### स्वरमध्यवर्ती संयुक्त व्यंजन

५ ५६६ मभाशा में केवल तीन प्रकार के संयुक्त व्यंवन संभव थे। श्रन्य सभी संस्कृत के संयुक्त व्यंवन सभीकरणों के विद्यांत से समीकृत होकर इन्हीं तीन मान्य प्रकारों में श्रंतपु क हो जाते हैं।

- १. क्फ, वग श्रादि श्रस्पप्रास व्यंजन+वडी व्यंजन.
- २. क्ल. ग्व कादि श्रत्पप्राण स्पर्श व्यंजन+उसी का महाप्राण.
- न्त, न्द श्रादि स्पर्श व्यंजन श्रीर उसके पूर्व सवर्गीय नासिक्य ।

इन समीकरणों में सकल व्यंजन निर्वल व्यंवन को श्रमना सा बना देता है। यदि दोनों सकल हों तो बादधाला श्राधिक सबल माना जाता है। सबलता निर्वलता का वारतम्य निम्नलिथित भाँत है:

- १. स्पर्श व्यंवन (सन्ततम)
- २. श्रनुनःसिक
- ल, प, स, च, य, र। (ये कमशः निर्वत श्रीर निर्वलतर हैं, र सबसे निर्वत है)

उदाहरण - चक > चक; कर्म > कम्म; काष्ठ < कह; सर्थ > सब्ब,तत > तत्तः निम्म > निन्म ।

सभाष्ट्रा में इस ऊपर दिए नियम के साथ साथ श्रन्य गौरा प्रक्रियाएँ भी चलतीं थीं, जिनसे समीहत रूप प्रभावित होता था। वे प्रक्रियाएँ ये हैं:

(आ) दंख स्पर्श और न+य इन श्यंबनसंगोगों के समीकरण के पूर्व य (एक तालब्य श्वनि) के प्रमाय से पूर्वस्थित दंख तालब्य वन बाता था, श्रीर तब समीकरण होता था, जैने सस्य > ७ सम्य > सम्य विद्या > ७ विच्या > विद्या > विद्या

(आ) देत्यस्वर्शे खीर न. र झाधवा ऋ के संपर्क में

इन ब्यंबन संबुक्तियों में समीकरण के पूर्व र स्वयवां ऋ के प्रमाव से पूर्व-स्थित दंख मूर्वभ्य वन जाता था, तब समीकरण होता था, जैसे

됐학 > ㅎ 됐호 > 됐동 됐而 > ◆ 됐고 호 > 됐동
됐학 > ◆ 됐호 \_ 됐동 혈급 > 현 혈급 > 현급
√-स्था > ◆ √-स्ठा > 닭( 됐다면 취 √-ठा )

(इ) संयुक्त व्यंजन, जहाँ एक व्यंजन महाप्राग्त है

बहाँ दोनों संयुक्त व्यंजनों में से एक भी महाप्राया है, वहाँ पूरे संयुक्त व्यंजन का छलपत्राया मानकर समीकरण कर देना चाहिए, श्रीर फिर समीकृत रूप के छात में महाप्रायास ले छाना चाहिए, जैसे

> श्चर्य > ७ श्चर्त+महाशास्त्र > ७ श्चर्त्त्+महाशास्त्र > श्चर्य श्चर्य > ७ श्चर्य > ७ श्चर्य +महाशास्त्र > ७ श्चर्य्य +महाशास्त्र > श्चर्य

. ई) संजुक्त ब्यंजन, जहाँ एक ब्यंजन सराप है और दूसरा स्पर्श: यहाँ व या य संवान स्पर्श के सामने दुवैल होकर खपना स्वरूप को देश्तर है, किंद्र वमीहत रूप के अंत में ऊम्माय महामाख्य के रूप में छोड़ देता है, वो समीजत दोनों स्पर्धों में वे बादवाले को समझागा कर देता है, वीवे

(व) संयुक्त व्यंजन, जहाँ एक व्यंजन सश पह है श्रीर दूसरा श्रातुनासिकः

यहाँ भी पूर्व नियम (ई) सदय कार्य होता है ऋौर समीकृत रूप के श्रंत में ऊप्मत्व 'इ' के रूप में छोड़ देता है :

> उष्पा > ७ उष्पह > उष्ह चिह्न > ७ चिन्ह > चिह्न ग्रीध्म > ७ गिम्म्ह > गिम्ह जिङ्ग > ७ जिम्म्ह > जिम्ह

(ऊ) च का द्विधा सभीकरण है—क्स या च्छ, जैसे श्रवि>श्रक्ति क्विच्या

#### हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

- (ए) तस श्रीर प्स > च्छ, जैसे वस्ततर > वच्छ-तुश्र । श्रप्सरस् > श्रच्छरा
- ( ऐ ) सीमित परिवर्तन,

√दर>√मर्, √ग्पर्। √ज्ञा>√ज्ञा, √एख •ज>ळा,-एख—श्चारम>श्चप

८ ५३६ संयक्त व्यंजन, जहाँ दो से ऋधिक व्यंजन हैं :

ऐले स्थलों पर उपरिदच नियमानुसार समीकरण होता है, सर्वाधिक निर्वे ख व्यंबन सबसे पहले लुत होता है उससे प्रथल किंतु शेष सभी से निर्वेल उसके बाद लुम होता है, जैसे

> चंद्र > चंद ('र' सबसे पहले लुप्त ) उप्र > म्रोह ('र' सबसे पहले लुप्त )

६ ८३७ स्वरमक्ति से संयुक्त व्यंजनों का पृथकरण :

मभाश्रा में श्रमान्य संयुक्त व्यंत्रतों को स्वरमिक से भी दो एकाकी व्यंत्रतों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। -र्य- यह युग्म प्रायः स्वरमिक से विभाषित हुआ है। अन्य संयुक्त व्यंत्रत हुं-रल-च्या श्रादि हैं। उदाहरणः

र्यं श्रायं>श्ररिय
स्यं>श्रियः
स्यं>श्रियः
स्यं>श्रियः
स्यं>श्रियः
स्यं>श्रियः
स्यं>श्रियः
स्याः>मिलान
स्यः
स्याः>मिलान
स्यः
स्याः>हिलाद
स्यः
स्याः>्रितः।
स्याः>्रितः।
स्याः>्रितः।
स्याः>्रितः।
स्याः
स्यः
स्याः
स्य

# मभात्रा व्यंजनों का हिंदी में विकास

५ ५६८ पिछले अनुष्केरों के अनुसार प्रामाश्रा व्यंबनों में मभाश्रा मापाओं में श्राकर अनेक परिवर्तन हो गए थे। इन परिवर्तनों के बाद, हिंदी विस्त प्राहृत रूप से निकली है, उसकी व्यंबन प्रणाली संभवतः निम्नलिखित थी;

| केवल आदि | में      | ( 8 | गैर | मध्य में | <b>अनुस्वा</b> | र के | बाद  | )  | वे   | वत्त मध्य में |
|----------|----------|-----|-----|----------|----------------|------|------|----|------|---------------|
| वर्ग १   |          |     |     |          | वर्ग ४         |      |      |    |      | वर्ग ४        |
|          | <b>F</b> | ख   | ग   | घ        |                | क्क  | क्ख  | सा | स्य  |               |
|          | च        | छ   | ज   | ₹F       |                | श्र  | 58   | ब  | क्रम |               |
|          | ₹        | थ   | ₹   | घ        |                | ন্ব  | त्य  | ₹  | হ    | न्तंन्यरन्थ   |
|          | 4        | 47  | ब   | भ        |                | сq   | प्कः | 4  | ₹¥   | भ्यम्प स्वस्थ |
|          |          |     |     |          |                |      | Ħ    |    |      |               |

#### केवल स्वरमध्यवर्गी स्थिति में

श्चादि श्चीर सध्य में

वर्ग ३ वर्ग ४ वर्ग ५ (इस) टटडढ इटड्डब्ड सटस्टरडस्ड स्थानम स्था/नन लर ह्य स स्थ

१ ५३६ मभाश्रा व्यंजनों का हिंदी में परिवर्तन

१. ळ, या का लोप - इन दो का हिंदी में लोप हो गया। ळ के स्थान पर इ मिलता है। छौर 'यां के स्थान में सर्वत्र 'न' हो जाता है।

२. मध्यवर्ती टठ ड—स्वरमध्यवर्ती टठ कमशः हिंदी में इ-ढ़ हो गए। स्वरमध्यवर्ती इ-ड स्वयं भी ब्रिंटी में इ-ढ हो गए।

मध्यवर्ती छ—उपरिलिखित नियमानुसार ड हिंदी में इ हो गया है,
 किंतु कुछ स्थलों में ड के स्थान पर र भी मिलता है।

३. (ऋ) मध्यवर्ती म-म के स्थान पर हिंदी में व श्रुति श्रीर पूर्वस्वर का सानुनासिकीकरण मिलता है।

श. वर्ग ४ के संयुक्त व्यंजन—हिंदी में वे मध्यवती लंबुक्त व्यंजन, प्रधान-तमा, एक व्यंजन (क्क, मा श्रादि में क, ग श्रीर क्ल, म्व श्रादि में महाप्राया ख़, म श्रादि ) के रूप में मिलते हैं। इन संयुक्त वें को पूर्व यदि हुक्त स्वर होता है। या वें प्रकार में मिलते हैं। इन संयुक्त में स्वर्ण में मिलते हैं। इन संयुक्त में मिलते हैं।

विंदी की कुछ कोलियों में कर (फी वैरिपशन) में भी मिलता है।

६. शेष स्थल—शेष स्थलों पर कोई परिवर्तन नहीं होता । कुछ सीमित परिवर्तनों के उदाहरख निस्तंदेह मिल सकते हैं, जैसे कंघा<ममात्र्या खंडा।

४. वर्ग ४ के संयुक्त रुवंकन—ये या तो अपरिवर्तित रूप में रहते हैं, या स्पर्शनास्त्रिय के स्थान पर स्पर्श और पूर्वस्वर का सामुनासिकीकरण होता है। ऐसी स्थित में पर्व इस्व स्वर का दीकीकरण मी होता है।

# § १४० हिंदी व्यंजनों का उद्भव—मभाश्रा व्यंजनों से

१. हिं शे के एकाकी आदि व्यंजन-वर्ग १ और वर्ग ३ से

२. हिंदो के एकाको मध्यवर्ती स्थीर पदांत व्यंजन — यर्ग ४ से (पिछले अनुच्छेद के नियम ४ से परिवर्तित कर) और वर्ग ३ से (पिछले अनुच्छेद के नियम १, २, ३ से यथोचित परिवर्तित कर)।

३. हिंदी के मध्यवर्ती संयुक्त व्यंजन—वर्ग ४ हे, जहाँ पिछले अनुच्छेद के नियम ४ के अपवाद स्वरूप संयुक्त व्यंजन के स्थान पर एक व्यंजन नहीं किया गया है। ऐसे स्थलों पर पूर्व इस्य स्वर इस्य ही रहता है।

४. हिंदी के मध्यवर्ती और पदांत संयुक्त व्यंजन—वर्ग ५ से वहाँ पिद्रले श्रतुच्छेद के नियम ५ के श्रतुसार संयुक्त व्यंजन का रपशे व्यंजन मात्र हुआ है और पूर्व स्वर का सानुनासिकीकरण नहीं हुआ है। ए का सर्वत्र उचारण न है।

# § ५४९ हिंदी में स्वतः अनुनासिकता

हिंदी में श्रनेक एंसे शब्दों में सानुनाधिक स्वर दिखलाई पहता है, जहाँ प्रामाख्य श्रीर मनाध्या में कांई नासिक्ष प्वनि नहीं है। इसे ख्रकारण अनुनासिकता अथवा स्वरः अनुनासिकना कहा जा सकता है। यह स्वतः छनुनासिकता कुछ मात्रा में ममाश्रा में श्रीर पर्यात मात्रा में श्रन्य आधुनिक भारतीय श्रार्य भाषाश्रों में मिलती है।

ये प्रधानतया वे स्थल हैं जहाँ वर्ग ४ के संयुक्त व्यंजन एकाकी व्यंजन के रूप में परिवर्तित हुए हैं। उदाहरखु

श्रांस ( श्रविस, श्रद्धि ); श्रांच ( श्रद्धि, श्रद्धि ); माँगना ( मन्ग् मार्गय् ) साँग ( सप्प, सर्प ) श्रादि ।

# हिंदी एकाकी व्यंजनों की उत्पत्ति

4

१५४२ द्यादिक्(< सभाद्याक्) १. मभाक्राक्< प्राभाद्याक् जैसे,

| हिंदी | मभाष्रा          | . श्रामांचा |
|-------|------------------|-------------|
| फल    | करूल्            | कस्य        |
| काम   | कम्म             | कर्म        |
| कीड़ा | कीडग्र           | कीट (क)     |
| कुँवा |                  | कूप (क)     |
| केला  |                  | कदल् (ई)    |
| कोढ़  | कुड्द            | कुष         |
| कौडी  | <b>कव</b> िक्रमा | कपदिका      |

२. सभाधाक् < प्राभाषाक, क्वः जैवे

हिंदी सभाष्ट्रा प्राभाष्ट्रा कोस कोस क्रोश काढ़ा काढ़-ग्र क्वाथ(क)

३. सीमित परिवर्तन—धंस्कृत स्कंव>ममाद्रा खंव हिंदी में 'कंषा' के रूप में मिलता है।

१ ५४३ स्वरमध्यवर्ती एवं पदांत कू

१. <मभाका क्क् <प्रामाद्या क से संयुक्त संयुक्त व्यंजन : जैवे

| हिंदी           | सभाषा                                                                                                                                                       | प्राभाषा               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ••• चिकना       | चिक्करण                                                                                                                                                     | चिक्रण                 |
| $\sqrt{4}$ ँक   | √ भुक्क्                                                                                                                                                    | √बुक्क्                |
| •••मानिक        | माखिक्क                                                                                                                                                     | माश्चिक्य              |
| ∵••पका          | पक्क्-श्र                                                                                                                                                   | पक्व (क)               |
| •••चाक          | चक                                                                                                                                                          | चक                     |
| नाक             | नक                                                                                                                                                          | नक                     |
| ••••मक्डा       | मक्कट श्रा                                                                                                                                                  | <b>मर्कटक</b>          |
| ···चौक          | चउक्क                                                                                                                                                       | <b>অ</b> বু <b>ড</b> ক |
| क्क जैसे,       |                                                                                                                                                             |                        |
| 'एक' से · · · · | ''एक ऍ                                                                                                                                                      | क्क एक                 |
| √ कु श्रौर      | तत्पूर्व 'त्' से                                                                                                                                            |                        |
| √               | चमक √चम                                                                                                                                                     | क्क चमत्कृ             |
|                 | <ul> <li>─ चिकना</li> <li>✓ मूँक</li> <li>─ मानिक</li> <li>─ चाक</li> <li>─ नाक</li> <li>─ मकड़ा</li> <li>─ चौक</li> <li>कक जैसे,</li> <li>ऍफ यै</li> </ul> |                        |

)

#### विंदी साहित्व का बृहत् इतिहास

(इ) देशी शब्दों में '''''√ हॉक् √ हक्क् —

ख

१ ४४४ आदि स ( <मभाष्ट्रा स )

१. मभाषा ख<प्राभाषा खः जैसे

| हिंदी | मभाषा   | গামান্ত |
|-------|---------|---------|
| खजूर  | खज्जूर  | खर्जूर  |
| खार   | खष्ट-झा | खट्बा   |
| खुर   | खुर     | खुर     |
| खैर   | खहर     | खदिर    |

२. मभाषा ख<प्राभाषा संयुक्त व्यंजन स्क, च वैसे,

| हिंदी          | मभाञ्चा  | प्राभाजा  |
|----------------|----------|-----------|
| सं॰ स्कःखंभा   | लम्भ-श्र | स्कम्भ (क |
| र्ष∙ च्च∙⋯∵खार | खार      | चार       |
| स्त्रीर        | खीर      | चीर       |
| र् खेत         | खेच      | च्छेत्र   |

- सोभित परिवर्तन एंस्कृत 'कपर' मभाग्ना में ही 'ख्य्पर' रूप में मिलता है और हिंदी में भी 'खपर', 'खपड़', 'खपड़ा' ख्रादि रूपों में मिलता है।
  - § ५५५ स्वरमध्यवर्ती एवं पदांत ख
  - १. <मभाष्ट्रा कल<प्राभाष्ट्रा के संयुक्त व्यंजन एक, स्य, ज्ञ, द्या जैसे

| हिंदी                | सभाद्या        | प्राभाष्ट्रा  |
|----------------------|----------------|---------------|
| सं• ष्कः ∵√स्ख्      | सुक्ख्         | शुप्क         |
| र्सं॰ स्थाः अस्तान   | वनखा <b>रा</b> | च्या + √ ख्या |
| सीख                  | लिक्खा         | लिख्या        |
| सं॰ च्च····कॉल       | <b>क</b> क्ल   | कच्च          |
| √रख                  | √रक्ख          | √रच्          |
| लाख                  | लक्ष           | लच            |
| <b>∀द्याँ</b> ल      | <b>श्रक्</b> ख | श्रीच         |
| र्ष∙ क्या · · · तीला | ति#ख-धा        | तीस्मा        |

२. सीमित परिवर्तन

< सभाधाख< प्रासाधा'ख' और 'ष' जैसे,

हिंदो मभाश्रा प्राभाषा लिख् लिख् लिख् पालंड पालंड पालंड

ग

१५५६ छादि ग<मभाश्रा ग

१. सभात्राग< प्राभात्राग: जैसे,

हिंदी मभाषा प्राभाषा गहरा गहिर-म्न गभीर (क) गाभिन गश्मिण गर्मिणी गिद्ध गिद्ध ग्रम

३. मभात्रा ग<प्राभात्रा छादि संयुक्त व्यंजन म : जैसे,

√गाँठ (ना) √गंठ् √शंयु गाँव गाम ग्राम

३. मभाद्या ग (देशी शब्दों में ): जैसे,

गाड़ी गद्दिश्रा

६ ५५७ स्वरमध्यवर्ती श्रीर पदांत ग

१. < मभाद्यागा < प्रभाव्या संयुक्त व्यंजन ग्य, झ,ग्न, द्ग, र्ग, ला:जैसे.

> हिंदी सभाष्रा प्राभाश्रा सं. स्य \*\*\* सोहाग सौभाग्य सोहग्ग सं. ग्र•••••• ग्रग (ला) ग्रास श्चय पगहा प्रशह प्रग्रह सं. ग्नः •••• श्राग श्चारिन श्चिंग नगग्र नग्न (क) सं. दुग .... मूँग सम्ग मुद्ग √उगल (ना) √उग्गल् √ उद् गिल् सं र्गः गागर गर्गर र,ग्रास् √मार्गय √भौँग (ना) √मया सं, ह्या · · · · फागुन कग्रुस फाल्गुन

# हिंदी साहित्य का पूर्ण इतिहास

|                        | वगुला          |                  | बक                    |
|------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
|                        | पर्लग          | पल्लं ग          | पर्यंक                |
|                        |                | घ                |                       |
| § ५५८ आदि घ            | <मभाषा         | घ                |                       |
| १. सभाद्रा घ<          | <प्राभाव्या घ  | र : जैसे,        |                       |
|                        | हिंदो          | सभाश्रा          | प्राभात्र्या          |
|                        | घड़ा           | घड (श्रः)        | घटक                   |
|                        | घाव            | घाश्र            | धात                   |
|                        | <b>मी</b>      | निध              | <b>घृ</b> त           |
|                        | घोड़ा          | घोड (श्र)        | घोट                   |
| २. मभाश्राघ (          | देशी शब्द      | ां में )         |                       |
|                        | √ धुलना        | √ बुल्           | — <b>(</b> √ घूर्ग्_) |
|                        | √ धुसना        | √ृश्चस्          | — (√धृप्)             |
|                        | √ घूमना        | √ शुम्म्         | — ( √ घूर्ष ्)        |
|                        | √धोटना         | √ <b>श्र</b> ह/घ | ह् — (√ घृष्)         |
| § ५५६ <b>स्वर</b> सध्य | वर्ती और प     | द्तंत घ          |                       |
| <मगन्नाग्व             | प्राभाष्ट्राघः | :जैसे, बाब       | बग्य स्थान            |
|                        |                | च                |                       |
| § ५६० छादि च           | <ममाश्रा       | অ                |                       |
| १ मभाव्याच<            | प्राभाश्रा च   | ; जैसे,          |                       |
|                        |                | मभाश्रा          | <b>गाभाष्ट्रा</b>     |
|                        |                | चक्कवाश्च        |                       |
|                        | चंदा           | चंद (ग्र)        | चंद्र                 |
|                        |                | चिक्कश           |                       |
|                        |                |                  | चित्रक                |
|                        | चोर            | चोर              | चौर                   |
| २ मभाश्राच<            | प्राभाष्ट्रा च | यः जैसे,         |                       |
|                        | √ चू(न         | ा) √चु           | √≈यु                  |
| रे मभाश्राच (          | देशी शब्द      |                  |                       |
|                        | चढ़ना          | √ चड ( इ         | )                     |
|                        |                | •                |                       |

२. सीमित परिवर्तनः < सभाष्ट्रा ग<प्रभाष्ट्रा कः जैसे सारा

साग

```
६ ५६१ मध्यवर्ती झौर पढांत च
```

१. < मभाश्रा च्व < प्राभाश्रा संयुक्त व्यंजन च्यः च्व, र्च, त्यः जैसे,

र्ध, र्च प्रश्नि प्रचि प्रचि प्रचि कूँची कुबिक्रा कूर्विका सं.त्यः ानच तस्य

स, त्यः भाव नच्च हृत्य साँच (सच्चा) सच्च सत्य २. सोमित परिवर्तित : < सभाक्या च्च < प्राभाक्या च :

स्र

**९५६२ आदि छ < मभाश्राछ** 

१. मभात्रा छ < प्राभात्रा छ्ः जैसे,

कॉन्न

हिंदी सभाष्ट्रा प्रामाश्चा छल छल छल छाता छचश्च छन्न(क)

छेद छिद २. मभाश्राछ ्८ प्राभाश्राचः जैसे,

क्षेद छिद हि प्राभाश्राच्ः जैसे, छार छार चार छरी छरिश्रा चरिका

रै. सीमित परिवर्तन : मभाषा छ < प्रामाचा शृष्

सं० प्.....छुन्दा छुन्कड (अ) शकट (क सं० प्.....छुन्न छुड्न- पट्-

४. मभाव्या-देशी शब्दों में : जैसे, छोटा छि: श्रादि

६ ५६३ मध्यवर्श खौर पदांत छ

१. < ममाञ्चा च्छ < प्रामाञ्चा संयुक्त व्यंजन च्छ, श्च, रा,त्स,चः बैरे : सं• च्छ · · · √उच्छल (ना) √उच्छल ् √उच्छल

कडुवा कच्छ्रव स्त्र कच्छ्रप (क) विश्वीना विच्छावस-ऋ विच्छादन (क)

√पूछ (ना) √पुच्छ √प्रच्छ

| midis at \$4.5 finding            |                    |               |                           |  |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--|
| सं॰ श्रः **** वीद्यी              | बिर्वि             | च्छित्र       | <b>वृश्चिक</b>            |  |
| तिरङ्गा                           | तिर                | (=ন্ত্ৰ-শ্ব   |                           |  |
| र्स∘ अ******म्ँख                  | 36 ∓               | [ৰুম্ব        | रमश्रु (सीमित             |  |
|                                   |                    |               | परिवर्तन )                |  |
| सं∘त्सः '''व्ह्यद्वा              | वक                 | इंडग्र        | वस्त्रल क                 |  |
| सं∘ चः ∵∵रीछ                      | रिच                | <b>5</b> ,    | ऋच                        |  |
| विछो इ                            | विच्               | ब्रोह         | विद्योभ                   |  |
|                                   | ল                  |               |                           |  |
| _                                 |                    |               |                           |  |
| ६ १६४ व्यादि ज<मभाद्य             |                    |               |                           |  |
| १. सभाव्या ज < प्राभाव्या         | ज, जैसे :          |               |                           |  |
| बड                                |                    | नर            |                           |  |
|                                   |                    | <b>जिह्या</b> |                           |  |
| २. सभाव्याज < प्राभाव्य           | । संयुक्त व्यंजन   |               | , द्यः जैसे,              |  |
| सं॰ ज्यः *** जेठ                  | जेड                | ज्येष्ठ       |                           |  |
| र्स० ज्वः√जल (२                   |                    |               |                           |  |
| सं॰ चःखुश्रा                      | স্থ্য শ্ব          | च्त (क        | )                         |  |
| ३. मभाषा ज < प्राभात्रा यः जैते,  |                    |               |                           |  |
| ज्                                | ज्ञ्रा             | यूका          |                           |  |
| জী                                | जय                 | यव            |                           |  |
|                                   | √ जुण्म्           |               |                           |  |
|                                   | √या/जा             |               |                           |  |
| ४. मभाव्याज (देशीशब्द             |                    | (ना)          |                           |  |
| <b>९ ५६५ मध्यवर्ती और पदांत ज</b> |                    |               |                           |  |
| १. < मभाव्या ब्ज < प्राभा         | ब्रा संयुक्त व्यंः | जन जा,        | ज्ज्ब, ज्य, जें, र्य, द्य |  |
| सं॰ उत्रः •••• का जल              | कज्जल              | 47            | जल                        |  |
| लाज                               | लज्बा              | लं            | न् <b>वा</b>              |  |
| सं॰ कव '''' उजला                  |                    | য়) ভ         | ज्वल (क)                  |  |
| सं॰ ज्यःराज                       |                    | राज्य         |                           |  |
| सं• र्जःसजूर                      | खज्जूर             | खर्जूर        |                           |  |
| <b>√</b> मॉॅंबना                  | √मज्ज्             | √माज्`        |                           |  |
|                                   |                    |               |                           |  |

सं॰ यं · · · · · (काम) काब कच्च कार्य सं॰ य · · · · · श्राम ছাच्च झय बाबा बच्च (झ) वाय (क) √(बीज (ता) √(खेळा √(खेडा

२. <प्रत्ययों में मभाषा उज < • ज्य < प्रामाषा य

दूज दुइज्ब दुझज्ज हितीय तीच तिइज्ज तृतीय मतीवा भत्तीज्ब भ्रातीय

संस्कृत शय्या शब्द भी शय्या > सेज व असेज बना है ।

轹

**६५६६ धाटिक**< मभाश्राक

१. मभाष्मा म-देशी शब्दों में—भॉपड़ी (<भुंपड़ा) भोली (<भोलि-खाई)।

२. मभाष्मा म-देशी-बातुरसात्मक शब्दों में-भमभम, भट,भसा ब्रादि १. मभाष्मा म< ( कदाचित ) प्राभाषा ज : जैसे,

> हिंदी भूठा संस्कृत खुष्ट हिंदी भरोखा संस्कृत जालगवार

४. सीमित परिवर्तन मभाष्मा म<प्राभाष्मा च

हिंदी √क्तर् का उद्गम ममाश्रा √क्तर, प्राभाश्रा √क्त्र, हिंद ईरानी • zhar g'zhar श्रीर श्रादिम भारतयूरोपीय • g"h'oer, • g" "oher से माना जाता है।

६ ५६७ सध्यवर्ती छोर पटांत क

१. <सभाषा अम् ःमाः । स्था मं युक्त व्यंजन ध्य श्रीर हाः जैते तंः व्यः ः विक्तः वंदमः वंदमः वंदमः ्रव्यः (नाः) ्रवुकमः ्रवुष्ण् श्रीमः उवक्माणः उपायाय तंः सः '(त्वनामः) तुकः तुकमः तुक्रमः

गुम्म मुस्मा म**दा**म् नोभा **७ बु**रुमहा वद्या (फ) E

१ ४६० आदि ट<समाचाट १. समाचाट<प्रामाचात्(र, ऋ के संपर्क): जैसे,

| हिंदी     | मभाष्ट्रा    | प्रामाधा        |
|-----------|--------------|-----------------|
| √टल (ना)  | √टल्_        | <b>√</b> तर्    |
| √टूट (ना) | √3€ <u>`</u> | √त्रुट्य्       |
| टीका      | टीक          | तिलक (> ≉तिरूक) |

२. सभाषा ट – देशो शतदों में : जैसे, टीला, टोकरी, टक्कर, खादि । ६ ५६६ मध्यवर्ती खीर पदांत ट

१. ८ मसाझा ह८ प्रासाधा ह, ट्य, दव, ते, (ऋ) त, त्ये, ष्ट, ष्ट्रः कैने

| तं॰ (ऋ) तुः "मादी महिष्रा मृतिका<br>सं॰ तमं "बाट वह वसं<br>तं॰ हः हुः "क्टेंट इह हिएका | सं॰ हः····•चटारी<br>सं॰ ट्यः····•√ट्टटना<br>सं॰ ट्वः····खाट<br>सं॰ र्वः····केवट | ग्रहालिया<br>√ड६्<br>स्रहा | श्रष्टालिका<br>√तृश्य्<br>स्वट्दा<br>कैवर्त |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| सं• इ.पूईट इ.इ. इ.स.                                                                   | सं• (ऋ) त्****माटी                                                              |                            | मृतिका                                      |
|                                                                                        |                                                                                 | -                          |                                             |

२. < सभाद्या हु—देशी शब्दों में

मोटा मोह (श्र) पेट पेह

•

९ ५७० चाहि ठ < मनाद्या ठ १. मभाचा ठ—देशी शब्दों में. जैसे, ठेला, ठोकर, ठाकर धादि।

२, मभाषा ठ< (कदाचित् ) स्त, स्य

डॉ॰ सुनीतिकुमार चाटुम्पी ने ठग को छं॰ स्थम श्रीर ठंटा को छं॰ स्तम्य से छंबद किया है। पुनश्च संस्कृत √स्था का प्राकृतकाल में √ठा हो चुका था। उससे बोली के ठान, ठावें श्रादि शब्द ब्युग्यम हैं। § ५७१ सध्यवर्ती स्रीर पदांत ठ

१. < सभाव्या ह < प्रामाव्या छ, छ, √स्थाः जैसे,

र्सं॰ श्वः '''' जेठ जेह स्येष्ठ काठ कह काड

कोठारी कोहारिश्र कोछागारिक

सं• हः ''''दीठ दिह धृष्ट मीठा मिट्ट-इप्र सिष्ट (क)

सं॰ √स्था ''''√उठ (ना) उद्घा उत्क√स्था सं॰ स्त (सीमित परिवर्तन) पठार पदर परथर प्रस्तर

₹

६ ५७२ खादि ड < सभाक्षा ड

१. मभाष्ट्या ड देशी शब्दों में : जैते, डिब्बा, डोगी, डेरा छादि ।

२. मभात्रा ड< कदाचित् प्राभात्रा दः वैसे,

हिंदी संस्कृत डर दर डोली दोलिका इंडा दंड (क)

६५७३ मध्यवर्ती और पदांत ह (< इ)

१. सभाद्रा ड < प्राभाद्रा ड : जैसे,

पीड़ा पीडाम्न पीडा नाड़ी नाडिम्रा नाडिका साइन ताडग्र ताडन

२. मभाद्या इ < प्राभाद्या ट : जैते,

कड़ा कडाग्र कटक कड़्वा कड़व (ग्र) कटुक ग्रलाड़ा ग्रस्लाडग्र ग्रचवाट (क)

३. सभाद्याळ< प्रामात्राल: जैते,

ताइ ताळ ताल (१२५) गुड गुळ गुलिका

# वियी साहित्य का बहरा इतिहास

४. मभाषा इ< प्रामात्रा संयुक्त व्यंजन इ, इय, हू: जैसे, सं• द्व·····.√उइ(ना) √उद्दृह √उद्वेति

जडा √ সাৱঘ सं॰ क्य'''''जाडा

वड-श्र बढ़-क (उत्तरकालीन सं॰ दः • • • वहा संस्कत )

५. मभाष्या छ - देशी शब्दों में : जैते, गक्रिका गाही गोड गोड

ढ

१ ५७४ चावि द< सभाषा द

१. मभाष्मा ढ देशी शब्दों में : जैसे, ढोलक, ढक्कन, ढीला छादि । दिट

२. सीमित परिवर्तन : सभाश्रा ढ< प्राभाश्रा छ :

दीर ६ ५७३ मध्यवर्ती खौर खंतिम ढ (८८)

१. < सभाव्याढ< प्रासाव्याढ: जैसे,

गाढा गादग्र गादक सीढी सेदी श्रेदी

२. < सभाद्याढ< प्राधाद्याठ: जैसे.

पढना 🗸 पढ √पठ पीवा पीटिश्रा पीटिका

 रमभाश्रा द्व<प्राभाश्रा संयुक्त व्यंजन घे, घ्य, द्व. प्ट, प्ट, प्ट,</li> ढ, इच : जैसे.

| α,                                 |                 |            |
|------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>≉र्स</b> ० र्घः बढ़ई            | बड्टिकिश्र      | वर्धकिन्   |
| सं∙क्द (र ऋ के बूढ़ा<br>संपर्कमें) | बुड्दश्च        | बृद्धः (क) |
| सं•ष्ठ कोढ्                        | कुट कुद्द       | কুম্ব      |
| र्व∘ष्टः √काढ़ (नां)               | √कड्ढ           | 養医         |
| सं॰ ष्ट्र दाढ                      | दख्दा           | दंदा       |
| र्ष∙ दूः ः मेंढा                   | मेड <b>्ड</b> छ | मेंद्र (क) |
| र्च∘ क्यः ग्राह्-त                 | ग्रहद           | श्राद्य    |

क्सं∘ध्य (ऋ. र. √बढ़ (ना) √बड्ढ √बृध्य् के संपर्कमें)

हिंदी कड़ी श्रीर काढ़ा का संबंध प्राष्ट्रत चातु √कड्ड से है क्सिकी उत्पत्ति संस्कृत √क्षय् से हैं।

स

§ ५७६ द्यादि त< मभाद्यात

१. मभाश्रात < शाभाश्राः जैसे,

हिंदी सभाजा प्राथास्य तिल तिल तिल तिन-का तिसा तृख तीखा तिकास तीक्स तेल तेल तैल तौँबा तंत्र-ग्र ताम्र (क)

२. मभाश्रात < प्राभाश्रा संयुक्त व्यंजन त्र, त्यः जैसे,

सं∘त्र तीन तिथि त्रीषिण् तीस तिस त्रिंश तोइना √तोड (१) √त्रोट्य सं∘त्व तुरंत •्वर-न्त

५ ५७७ मध्यवर्ती श्रीर पदांत त

१. > मभाश्रा त्त>ाभाश्रा संयुक्त व्यंजन त्त, त्र, क्त, क्त्न, न्त्र, प्र,

| हिंदी                   | मभाष्रा        | प्राभाषा         |
|-------------------------|----------------|------------------|
| सं॰ चः                  | √ उत्तर्       | उत्+तर्          |
| भीत                     | मिचि           | भिचि             |
| पीतल                    | पिचल           | पिचल             |
| सं॰ त्र · · · · श्रारती | श्रारचित्रा    | ग्रारात्रिका     |
| खेत                     | खेच            | चेत्र            |
| छु।ता                   | <b>छ्</b> तश्र | छत्र (क)         |
| र्सं० कः · · · · भात    | भत्त           | भक्त             |
| श्रालता                 | श्रालचंद्र     | <b>ग्रा</b> तक्र |

# हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

योक्त्र सं॰ क्त्र · · · · जोत बोच প্রাস ग्रंच सं॰ न्त्र · · · · श्रॉत ਚਸ सं. म .... सात सत्त नप्तु (क) नत्तिश्र नाती वर्तिका वित्रश्रा ฮ์เล้....•ฮเสโ बार्ता ਕਚ सपत्नी सं॰ स्नः • • • सौत सवत्ति

#### मीमित परिवर्तन

२. > सभात्रात्त > प्राभात्रात ⇔जित्त जित जीत

६५७= > छादि थ सभान्ना थ १. मभात्रा-य देशी शब्दों में : जैसे, यप्पड़, श्रुक श्रादि। २. मभावा थ-श्रतुरणनात्मक शन्दों में : थरथर, थिरकना श्रादि । ३, सभाश्रा थ < प्रामाश्रा संयुक्त ब्यंजन स्त, स्थ, : जैसे,

सं॰ स्तः •••• थन स्तन स्तोक योहा यो-इश्च थल्लिश्रा स्यालिका सं ० स्थ · · · · याली

६ ५७६ मध्यवर्ती और पदांत थ

१, > मभाआ त्य > प्राभाष्मा त्य, स्त, र्थ, न्य : जैसे

सं ० स्थ · · · · कैथा कपित्थ (क) कवित्यद्य कुल थी कुलस्थ <u> इ.ल</u>त्य सं० स्तः • • • • हाथी दृत्य-श्च इस्ति (क) माथा मस्थ-ग्र मस्तक सं॰ र्थः ....चीय चतुर्य •च उत्ध सस्थ सार्थ सं० स्थ''''मथाती मं थनिका मत्यशिश्रा

₹

§ ५८० आदि द>मभाषाद १. सभाव्या द> प्राधाव्या द: जैसे

दिच । दुद्ध

```
२. मभाषा द>प्राभाषा संयुक्त व्यंजन द्व, द्वि, जैसे
                      द्रोसक । द-दो द
             दोसाश्च
                                                    Æ
  ६ ५८१ सध्यवर्ता स्त्रीर पदांत द
  १. सभावा इ > प्राथात्रा संयुक्त व्यंजन दू, दें, इ. जैसे
                       हरिदिश्रा
    सं• द्र***** इल्दी
                                             हलिद्रिका
              नींद
                           निइम्र
                                              निदा
    सं॰ दं *****गदहा
                                             गर्दभ (क)
                           गहइ-स्र
     सं॰ इ''''' कुदाल
                           कुदाल
                                              कदाल
  § ५⊏२ द्यादि घ> सभात्रा घ
  १. सभाव्या घ>प्राभाव्या घ, जैसे
                   धन । धोना
    धन धरा
     धेँक्या धेंव
                   धूम
  ६ ५८३ मध्यवर्ता और पदांत ध
  >मभाषा द > प्रामात्रा संयुक्त व्यंजन द्ध, ग्य, ध, धे, जैसे
     सं∘द्धः .... ऊथो
                             उद्धव
                                           उद्भव
    सं॰ ग्यः…..दूष
                             ददध
                                            दुग्ध
    सं॰ ध्र**** गीघ
                            गिद्ध
                                            ग्रध
    सं॰ र्षः ... श्राधा
                            श्रद्ध (ग्र)
                           q
  १ ५८४ इसादि प < सभाक्षाप
  १. सभाधाप < प्राभाधाप, जैते
               हिंदी
                           सभाष्ट्रा
                                        प्राभाष्ट्रा
                          पाविःय
               पानी
                                         पानीय
               पूत
                           पुच
                        पोरियश्र
                                         पुस्तिका
  २. सभाध्याप < प्राभाध्यः प्र, जैसे
               √पखार (ना)
                             √पिक्खाल्
                                           √प्रचालय्
                             पगाहश्र
                                           प्रमह (क)
                पगद्दा
                पहिला
                              पढिल्लश्च
                                            प्रभू ( इस्ल )
8-58
```

. . 1

### दिंदी साहित्य का बृदत् इतिहास

रे. सभाष्ट्रा पः देशी शब्दों में, जैसे पेट < पेट

§ ४८५ मध्यवर्ती और परांत प

१. < सभाष्ट्रा प < प्राभाका संयुक्त व्यंजन प्प, प्र, त्प, पे, प्य,

जैने, संबद्धाः पीपल पिप्पल पिप्पल

सं प्र.....शा बपश्र वप्र(क) (उत्तरकालीन संस्कृत)

सं ह्य.....ं उपज ना) 🗸 उपपच् ्रं अरपप्

सं पे अपास कपास कपास

सं॰ प्य.....रुपिया रुप्पिया \*रूप्यिका

२. सीमित पश्चित्तं न < सभाश्चा प्प < तम (झात्मन् में) श्रीर प्रत्यय त्व (न)।

न्नाप, न्नपना <न्नप्पण <न्नातम —पन <-प्पण <-त्वन १. रशी शब्दों में, जैसे, भापड़, टोपी।

#### 5

§ ५८६ द्यादिक < सभाद्याक १. सभाद्याक > प्रासाद्याक, जैसे

| हिंदी      | मभ।आ              | সামাস্সা |
|------------|-------------------|----------|
| <b>फूल</b> | फ <del>ुर</del> ल | फुल्ल    |
| फल         | फल                | फल       |
| फेन        | फेख               | फेन      |

२. मभन्ना फ < प्राभात्रा संयुक्त न्यंजन स्प, स्फ, जैसे

सं० स्क.....√कोइना √कोइ √स्कोट्य सं० स्प.....√काँदना √फंद् √स्पंद

३. सीमित परिवर्तन फ < संस्कृत स्प अथया प

हिंदी संस्कृत फौंस स्पाश फरसा परशु

हिप्पत्ती : मध्यवती एवं पदांत फ के उदाहरख अन्नाव्य है।

१ ५८७ श्वादि व < मभाशा व १. मधाच्या व < प्राधाच्या व. जैसे

बहिरा बहिरश्र विधर (क) : √बूम्पना √बुज्म् √बुज्य २. मभाश्रा व < प्राभाश्रा व, जैवे

बहु वधु : बीस ३. सभाच्या ब < प्राधाच्या व्यः जैसे

ਰਾਹ व्याघ : बस्तान वक्खाग

सीमित परिवर्तन संख्याबाचक दि

'बि' शब्द का मभाष्मा ही में दिया परिवर्तन मिलता है-दो, दोहरा स्नादि में द-प्रधान और बीस. बाईस आदि में ब-प्रधान ! हिंदी में दोनों प्रकार के परिवर्तन उपलब्ध हैं:

> टाविंश वारह द्वादश: बाइस वाइस मीसित परिवर्तन सं० भगिनी शब्द में महाप्राण विपर्यय

सं भगिनी शब्द 'बहिन' के रूप में हिंदी में मिलता है।

६ ५८८ सध्यवर्ती और पढांत ब

१. < सभावा स्व < प्राभावा र्व. वं. जैसे

सं॰ वें.....द्वला दुब्बल दर्बल सं० वें.....दब दर्वा दब्बा सब्ब

२. < मभाषास्य ८ श्राभाषास्य

ਜੀੱਗ तंत्र (स्र) ताम्र (क)

भ

**९५८६ श्रादि भ < ममाश्राम** 

१. सभाव्या भ < प्राभाव्या भ जैसे,

after 1 भिक्खा भिन्ना भात भत्त भक्त

२. मभाव्या भ < प्राभाव्या संयुक्त व्यंजन भ्र जैते, भौंरा मैंवर (ग्र)

भ्रमर (क) भाई भाइ (श्र) भाव (क) सीमित परिवर्तन :

३. सभाक्षा भ < प्रभाका – भ्य-, प्रारंभिक व्य के लोप के बाद :

भीतर भि'तर ग्रन्तंतर : √भीग (ना) √र्मिन् √श्रम्यंन्

४. सीमित परिवर्तन : हिंदी म- < मभात्रा न्ह- < प्रामाश्रा मह-

मैंस म्हेम महिष

सभाव्या भ देशी शब्दों में, जैसे भेंट, भून, भोला श्रादि ।

५ ५६० मध्यवर्ती और पहांत भ

सं∘ इ्वु∵ ∵'जीम

१. < सभावा वस < प्राभावा में और ह

सं मं गामिन् गाविभणि गर्भिणी

# जीभ जिभ्भ श्चाननासिकव्यंजननःम

जिह्ना

६ ५६२ ममाश्रा में संस्कृत के पींच नाशिश्य व्यंक्ती के स्थान पर केवल तीन नाशिक्य जा, न, म रह गए थे। दिंदी में खुके स्थान पर सर्थन न हुआ। और दो हो नाशिक्य व्यनियों न श्रीर म रहीं। क्रमायत सन्दों में शेष तीन नाशिक्य कर्यका नाहिंदी

न

द्यादिन < सभाद्यः। न/ख्रः १. समाद्यान/ख< प्रामाद्यान, जैते

> नाच नद्य तृत्य नीच रिपच क्रनीच्य नाम स्थाम नाम

२. सीमित परिवर्तन : संश्कृत √स्ना<मभाश्च नहा नहा (ना) √नहा √स्ना

<sup>े</sup> ज का क्यारण संस्कृतगृतीत राष्ट्री में प्रमास करने से होता है। त्र केवल सातुनासिक स्वर के बाद संक्रिय तास्त्य प्यान 'व' के संपर्क से क्यारित सा प्रतीत होता है। प्रती विपत्ति में ताल्या नासिक्य कार्यव्यवन का ज्यारण हो जाता है, पूर्व तालस्य नासिक्य व्यवक का नहीं।

|                                                       |                   |                 | "            |              |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| ३. सीमित परिवर्षन : न < न्त्र < इत् ( घातु √ इता का ) |                   |                 |              |              |
|                                                       | नैहर              | ग्रेहर ग्रहहर   | ज्ञाति       | -घर          |
| मध्यवर्ती र                                           | मीर पदांत न       |                 |              |              |
| १. < सभ                                               | ष्मा स्/< प्राभाष | ब्रान, ग्रुजैरे | · ·          | •            |
| ਚ• ਜ∵                                                 | ••••पानी          | पाशिश्र         | पारि         | तेय          |
|                                                       | थन                | थग्             | थन           |              |
| र्च • गा                                              | ••••कंगन          | कंगस्           | कंक          | U            |
|                                                       | √िशन (ना)         | √ग•ण्           | √गख्         |              |
| २. <मम                                                | ह्या एए।< श्राभा  | ष्यान्न, र्ग, इ | ा, स्य, जैरे | 7            |
| सं॰ घ                                                 | श्रमान            | श्रग्गुज        | শ্বভ         | ाद्य         |
| सं-र्ण                                                |                   | करारा           | कर्या        |              |
| सं॰ ज्ञ                                               | जनेक              | #नस्स्वर्द्ध    | यशे          | <b>प</b> वीत |
| सं॰ न्य                                               | सूना              | सुग्गश्र        | श्रून्य      | ī            |
|                                                       |                   | स               |              |              |
| र्व भ्रष्ट २ ख्या                                     | दिम< मभाश्रा      | H               |              |              |
|                                                       | म< प्राभाष्ट्रा   |                 |              |              |
| मन                                                    |                   | : मूँग          | मुग्ग        | सुद्ग        |
| २. मभाषा                                              | म प्राभाव्या स्न, | रमः जैसे        |              |              |
| सं॰ झ                                                 | मक्ख              | र मक्           | वस्          | मच्य         |
| सं॰ श्म                                               | (सीमित) मोंछ      | <b>#</b> मु≂    | <b>ৰ</b>     | श्मश्रु      |
| ५ ५६३ मध्यवर्ती स्रीर पदांत म                         |                   |                 |              |              |
| १. < मभाश्रा स्म/स्व < प्राभाश्रा स्व, म्र, जैसे      |                   |                 |              |              |
| सं∘ म्ब''                                             | ••••नीम           | श्चिम्म         | निब          |              |
|                                                       | चानुन             | नम्मुग          | जंबु         |              |
|                                                       | ••••श्राम         | श्रम्ब          | श्रास        |              |
|                                                       |                   | क्रम            | कर्म         |              |
| सं॰ म्ब                                               | ····√चूमना        | √ चुंब्         | √चुंब        |              |
| न्द्र, म्ह                                            |                   |                 |              |              |
|                                                       |                   |                 |              |              |

५ ५६४ सभाक्रा में प्रामाक्रा संयुक्त व्यंक्त च्या क्रीर च्या क्रमशः यह क्रीर
 म्ह ही सुका था। हिंदी में कुछ स्थलों पर स्वतिमात्मक विश्लेषया से

इन्हें व्यंबनसंयोग न सानकर महाप्राण न, स सानना क्रथिक उन्तित प्रतीत होता है। संभ्या कान्ह <क्यह <कृष्ण

सं॰ ध्यः ' ' 'तम्हारा < तम्ह < कतव्स ₹ श्रादि र<मभाश्रार १. सभाव्या र < प्राभाव्या र : जैसे. रात रचि रात्रि : रंग रंग रंश मध्यवर्ती श्रीर पदांत १ < सभाव्या र < प्रश्लाव्या र, जैसे श्रारती श्रारचिश्र श्रारात्रिका : कायर काश्चर २. सभाच्या र< प्राभाव्या स. जैसे √सराह (नाः √सराह √श्लाध रे. सीमित पश्चितन: उत्तरपद में 'दश' के द कार होना: द < # ड < र बारह बारह बारस द्वादश तेरह तेरह त्रवोदश त्रयोदश ४. सीमिस परिवर्तन : ट< ब< र यहेरी ब्राहेजीय साखेरिक

त

९ ५६५ स्त्रादित < मभाश्रात १. मभाश्रात < शामाश्रातः जैते,

लोहार लोहश्रार √लगना √लग्ग

६५६६ मध्यवर्ती और पदांत ल १. < मभाषा ल< प्राभाषा ल, जैवे

> काञ्चल कजल कजल दुबला दुब्बल दुबल

२. < मभाश्राल< प्राभाश्रार, जैसे

इलदी इलिटिया

इरिटिका

7 3

३. < सभाव्यातः < प्रासाद्यादः, जैले

द<ड<ल सोलइ मोडइ पोडा

४. < मभाधा स < प्रामाध्या स, जैसे

तलाव तलाव-तळाव तडाग

🏻 ४. ८ मभात्रा ल्ल, ८ प्राभात्रा ल्ल, स्य, ल्व, र्य, जैसे

र्सं० हय.....मोल मुल्ल मूल्य सं० हव.....वेल बेल्ल बिल्व सं० र्ये....पर्लंग पर्वन्त पर्वेष

६. सोमित परिवर्तन सं०भद्र केद्र काल्ल > होना

य. व

#### े प्रदेश श

्चरकालीन मभाश्रा में प्रामाश्रा के यका पूर्व लोप हो गया था। प्रारंभ में 'थ' का व' हो चुका था, चरमम्पयती का लोप हो चुका था, संयुक्त स्थंबन में 'थ' उनने दुर्बल होने के कारया सदैव श्रन्य व्यंबन के रूप में परिवर्तित हो आता था।

श्रतएव हिंदी में 'य' या तो आगत शब्दों में मिलता है याय श्रृति के कारण आया हुआ, जैसे, राय <राजा (सं०), कायर <कातर (सं०) आदि ।

#### § ५६⊏ व

उपरकालीन ममाश्रा में प्रामाश्रा के ब,व का द्विभा विकास मिलता है। कहीं व काव बन जाता है, और कहीं व काव बन जाता है। जैसा पहले कह वुदे हैं, दिंदी उस बोली का सिकसित रूप है जाहाँ भ्यं का सर्वत्र भ्यं होता है। अत्यस्य प्रामाश्रा का व हिंदी में क्रमागत सन्दी में नहीं मिलता।

मभाश्रा में 'व' प्राभाश्रा 'प' से विकलित रूप में भी मिलता है। हिंदी तक इसते इसते इस 'व' का भी प्रायः लोप हो गया।

समाक्षाके -स-कामी दिंदी में श्वाते श्वाते व्यंत्रनत्व नष्ट द्वी चुकाया, केवल अनुनाधिकत्व रहगयाया को पूर्वस्वर को धानुनाधिक कर देता था। उद्युच स्वर के स्थान पर व श्रुति का श्रामन हो जाता है।....

| चवाहरसाः |  |
|----------|--|
|----------|--|

| ुर.<br>१. व शुति       | सव < र                              | ाजा (सं॰)                                      |                                          |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| २. <b>८</b> ५ (सं०)    | कुँवा                               | कुँवग्र                                        | क्षक                                     |
| इ. <b>&lt;म (सं∘</b> ) | महात्रत<br>सवाया<br>साँवला<br>कुँवर | महावत्त<br>सवाश्च-श्च<br>साँग्रलश्च<br>कुँग्रर | महापात्र<br>सपाद (क)<br>श्यामलक<br>कुमार |

स

§ ५६ ६ आदि स < सभाजा स १. सभाजा स < प्राप्त ज्ञारा च स, जैवे संश्यः चाडाई। वाडिक्या ग्राटिका स्रोट सुंठ शुंठि संश्यः चोडाई पोडश संश्यः संश्यः चोडाई पोडश संश्यः संश्यः सम्

२. सभाव्या स < प्राभाव्या संयुक्त व्यंजन रय, श्र, रत, रवः स्व, जैने

सं० १२ · · · साला सालग्र १याल (क) सं० अ · · · · सेट सेट अंग्रिय् सं० १त · · · · स्वराद् ४ श्वाप् सं० १व · · · · स्वराद समुद्र सं० १व · · · · समुद्र समुद्र सं० १व · · · · समुद्र समुद्र सं० १व · · · · समुद्र सामि

§ ५०० मध्यवर्ती और पदांत स

१. मशाध्यास < प्राभाष्यास, रा, जैसे सं-क्ष्णामीस सौत सौ

र्सं क्ष\*\*\*\*मॉस मांस मांस √हत्ना) √हन् √हत् गं∘श\*\*\*\*\*केसर केसर केरश झास ऋास ऋास

२. सभाषा स्त < प्राभाषा संयुक्त व्यंजन स्व, र्व, रस, अ, वे, ष्व, ष्य, स्म, स्य, वैसे

सं॰ श्वः .....परसीं परस्तो परस्वः सं॰ श्वं .....पास परस पास्व

```
तं ॰ रम · · · · रास
                         रस्सि
                                      रशिस
  सं॰ अ····चाँत
                         ग्रस्त
                                      श्रभ्
  सं॰ र्षः ' ' ' सीस
                         सीस-सिस्स
                                      शीर्ष
  संब्दः मौसी
                       मा उस्तिश्र
                                      मातृष्यस
  संं∍ ध्यः ....पूम
                                      पुष्य (पीप)
                         पुस्स
  सं∘स्मः ∵∵√विसरना
                        √विस्सर
                                      √विस्मृ
  सं । स्य · · · · श्रालस
                          श्रादश
                                      ग्रालस्य
६५०१ आदि ह < सभावा ह
मभाश्राह < प्राभाश्राह, जैसे
  √हम ना) √हम् √हस्: √हर (ना; √हर् √हर्
६५०२ मध्यवर्ती और पदांत ह
१. < सभाव्या ह ः प्राभाव्या ह, जैसे
  लोइःर लोइ-प्रार लोइकार √सड् √सड् √सड्
२. ८मभात्राह< प्राभात्राल, घ, थ, ४:फ, भ,ढ, जैसे
  सं॰ खः चिरो
                         श्रदेडिश्र
                                        श्राखेटिक
                       ग्रहर (लिखु श्रादि श्रपनाद है)
  सं व ः ः नेहर
                                      ज्ञातित्रर
                         नइदर
  सं०थ ••••√कइ
                       √কথ, কই
                                      √कथ्
                                      गोधूम
  सं ३ घ · · · · गेड़ँ
                         गोह
                        दहिश्र
                                       दिध
  सं∘फः ः • • कटहन
                        कद्रफलं
                                      काष्ट्रफलं
                       गहिर∙श्र
  सं • भः ''गहरा
                                      गमीर (क)
            √डोना
                         √हो
                                     √भू(भवति)
  संब्द ..... पहिला
                         पढिल्लग्र
                                      प्रथ-इल्लक
                         पहिस्लग्र
३. सीमित परिवर्तन-उत्तर पद में दश के श का ह होना।
            बारह
                        वारह
                                    द्वाद श
                 हिंदी संयुक्त व्यंजन
```

५६०३ हिंदी में भी सभाश्रा के समान तीन प्रकार के संयुक्त व्यंवनसमूह मिलते हैं:

```
वर्ग (१) क्क, मा, न्न, (ब्यंबन+यही व्यंबन),
वर्ग (२) क्ल, म्य (श्रव्यमण व्यंबन+उसीका महाप्राण),
वर्ग (१) न्त, न्द (स्पर्शश्रीर उसके पूर्व सवर्गीय व्यंबन)
वर्ग (१श्र) न्क, न्च, न्स (न्+कबर्ग, चवर्ग श्रीर स)
```

§ ६०४ वर्ग १) कक, गात्रादि और वर्ग (२) क्ला. त्थ आदि

से संयुक्त व्यंत्रन मभाव्या के तरसमान संयुक्त व्यंत्रनों से निकले हैं। प्रायः इन सभावा संयुक्त व्यंत्रनों के स्थान पर झकेला व्यंत्रन हो जाता है और पूर्व इस्त स्वर प्रधानतथा दीर्घ हो जाता है, किंतु अनेक स्थलों पर ये मभाव्या संयुक्त व्यंत्रन दिंदी में अपशिक्त रूप में मिलते हैं। निम्मलिखित उदाहरणों में दूसरा सामान्य-तथा परिवर्तित रूप मी मिलता है:

```
क्क•••चक्कर
               (चाक),
                           मक्षह
                                     (मकडा)
क्खः ''रक्ख्ँगा
             ( रखना ),
                          मक्खी
                                     (मास्ती, बो०)
ब्ध...गुब्गुल
              (गृगुल)
च्च…सच्चा
               (सौंच, सच), कच्चा (काँचा, बो०)
≂প্ত∵ প্র≉প্তা
ज्ज गुज्जर
               (गूजर)
ट्ट***मिट्टी
               (माटी, बो०)
ट्ड'''पिड्
इड"गङ्खी
            (देशी शब्द)
ड्द ... बुड्टी (ब्रुटा)
 चः"पत्ता
             (पाती, बो०), बत्ती (बाती, बो०)
रथ : मस्था
              (माथा)
 इ…गदी
              (देशी शब्द)
 द्ध∵गिद्ध
              (गीघ)
              ( खपड़ ) ( खपड़ा ), थप्पड़ ( थापड़-देशी )
व्यः • ख्वय्यङ
न्नः 'श्रन्न
```

६ ६०५ वर्ग ३ न्त, न्द आदि

ये संयुक्त व्यंजन सभाश्रा के तत्समान संयुक्त व्यंजनी स निकले हैं, जैसे

| न्तः 'श्रन्त, श्रंत | न्ट***श्रंडा | स्पः कस्पन, कंपन    |
|---------------------|--------------|---------------------|
| त्द्***चन्दन, चंदन  | न्ड'''श्रंडा | म्बः "चुम्बन, चुंबन |

न्यः परव, पंच न्ठः 'कंटी क्रः' गुक्तन, गुक्तन न्यः 'क्रन्या, क्षंपा न्दः' द्वं दना (देशी) स्माः 'सम्मा, संमा नगै १ ( क्रा ) स्मारका

वर्ग ३ (स्र.) सभाद्या

§ ६०६ अनुस्वार+एकाकी स्पर्श और स

सभाक्षा में संस्कृत के क्, क्रीर स् (क्रांशिक रूप से ), सुन हो गए ये । संस्कृत में क् कीर स् सर्वाय रचर्य के पूर्व क्राते ये, उनके स्थान पर सभाक्षा में क्रनुस्वार∔स्वयायि स्पर्श हो गया । हिंदी में इनके स्थान पर नृहो गया । क्रतएय

> कंगन [कन्गन्] चंचल [चन्चल्]

किंतु लिपि में इसके लिये पृथक् संकेत नहीं है।

मभाष्मा के स के पूर्व स्थित श्रानुस्वार का भी इसी प्रकार हिंदी में न् हो गया है। श्रतप्त

इंस [इन्स] इन्स [इन्स]

# द्वितीय खंड रूपतल

### रूपतत्व

# विदेशी भाषा से आगत शब्दों की ध्वनिप्रक्रिया

प्रारंभिकी

\$ ६०७ प्रत्येक भाषपायपुदाय (स्थीन कम्युनिटी) झत्य भाषा-भाषियां के संवक्ष में न्यूनापिक मात्रा में सांकृतिक तत्वों (कृत्वरात आइटेम्ल) का आदान प्रदान करता है और इस आदान प्रदान में कभी कभी उन तत्वों के साथ उनको स्थक क्रस्तेवाले शब्द भी एक भाषा से बृद्धी भाषा में प्रष्टुष्ट हो जाते हैं। श्रिषिक संवक्ष होने पर इन विदेशी शान्यों का किसी भाषा में अंदाप्रयेश और भी स्थन तथा गहरा हो जाता है पूर्व ग्रन्थों (लेक्सिक्स अग्रादेम्स) के आतिरिक्त स्थाकरण पूर्व वास्भरवना और कभी कभी व्यक्तिस्कृत

जहाँ तक इन आगत (बिदेशी ) शब्दों के आचरण का संबंध है, उनका उच्चारण बहत कुछ बक्ता के उस विदेशी भाषा के उच्चारण के परिचय और दीला पर निर्मर है । एक श्रीर वे वक्ता है जो उस विदेशी भाषा के श्रीतानेवाली के बीच अपने देश या उन्हीं के देश में पले हैं या ऐसे गुरुजनों से पछा है जिनकी वह विदेशी भाषा स्वयं मातुभाषा थी। ऐसे वक्ताक्षों का अपनी निजी भाषा बोलते समय भी उन विदेशी शब्दों का उच्चारण बहुत कुछ मल विदेशी उच्चारण से मिलता जलता होता है, या यह कहिए कि प्राय: अपरिवर्तित होता है। इसरी क्योर वे बक्ता हैं जिन्होंने उस विदेशी भाषाको न तो कभी पदा सना है। स उस भाषा के नैसर्गिक वन्हाची के संपर्क में कभी खाए हैं चौर न उत्पर कहे विदेशी भाषा से सुपरिचित जनों से मिलते जुलते हैं। ऐसे वक्ताश्चों का विदेशी शुन्दों का उच्चारस मूल उच्चारस से पर्याप्त भिन्न होता है। वे इनका उच्चारस विस्कृत टेशी दंग से करते हैं। इन दोनों पराकाझाओं के बीच अग्रिशत वर्गश्रेशियाँ है श्रीर इनके वक्ता न्यूनाधिक मात्रा में विदेशी ध्वनियों को निजी ध्वनियों से प्रथक श्चयवा श्चप्रथक रखते हैं। श्चतएय विदेशी ध्यनियों की सूची ( फोनेटिक इनवेंटरी ) बहत कछ बका के संस्कार श्रीर तज्बन्य दैयक्तिक बोली (श्राइडियालेक्ट) के श्चनसार घटती बढती है।

उदाहरण के लिये फारसी के सैकड़ों शब्द हिंदी में का चुके हैं। इनका उच्चारण बक्ता के फारसी भाषा के परिचय क्रीर दीवा पर निर्मर है। किन लोगों ने सकतव में पढ़ा है या परिवार के कारसीदों लोगों से पढ़ा है, उनका शीन काक दुस्सा होता है। उनकी वैपक्तिक बोली में [क] [प्रक् प्रक्ष्म प्रकृत्यक्त स्वर्ग (कोनीय) होते हैं क्योंकि वहाँ [कड़ा ] कि हो हा न्यूनतम सुग्म (मिनिसल पेसर) मिलता है। दूसरी कोट में अपनव लोग आते हैं को हन कारसी धनियों की कमागत (इनदेरिटेड) ध्वनियों के रूप में बोलते हैं। उनकी बोली में कोनीय /इ/ नहीं है और /क्फ/ [कक़] /कफ़/ का मेद उसी क्लार स्पष्ट होता है के अप सम्बन्ध है हो है और /कफ़/ [कक़] /कफ़/ का मेद उसी क्लार स्पष्ट होता है के अप सम्यानक (होमोफोनिक) सुग्मों का। हम दोनों के बीच अपने हैं के व्यक्ति हैं। कि श्री कि होता है के बीच अपने स्वर्ग के स्पत्ति हैं। का निक्ष स्वर्ग के स्वर्य के स्वर्ग के स्वर्ग के स्वर्य के स्वर्ग के स्वर्ग के स्वर

# § ६०८ (बिदेशी) श्रागत राज्दों की उच्चारण प्रक्रिया

श्चागत शब्दों की व्यतियों में प्रायः कुछ न कुछ, परिवर्तन मिलते हैं। ये परिवर्तन भाषा के विभिन्न स्तरों पर होते हैं:

### (क) ध्वनिस्तर परः

विदेशी भाषा की सभी व्यनियों निजी भाषा में मिल जाएँ, यह लगभग स्रतंत्रत है। कुछ, व्यनियों मिल जाती है, और कुछ नहीं मिलतीं। व्यतद्व सप्येक विदेशी भाषा से आगात सन्दों में किसी न किसी मात्रा में परिवर्तन हो ही जाता है। इस संबंध में निम्मलिलित तथ्य जातव्य हैं:

- (१) जो रंगनियाँ स्विनिमात्मक रूप में मिल भी जाती हैं, उनका उबारखा निज्ञी प्रमित्ती के स्थान प्रयत्न खोर शिक्ष के अनुसार होता है, ज कि निदेशी स्थान, प्रयक्त और विधि के अनुसार, जैने, अंग्रेजी [h] हिर्री में [h] के रूप में अध्यित होता है, आर्थि (देशिय ६) १२३)
- (२) जो प्यनियों नहीं मिलती हैं उनके स्थान पर उस विदेशी भाषा से क्षमिक व्यक्ति निर्काणनियों में से निकटतम श्रामिक द्वारा उन्हें उच्चरित करते हैं जैसे, सारती या श्रीओं के देवर्षी हिंशों ने तत्स्थानीय स्पर्श से श्रूर्थोत् [ि, [क] से, स्वादि (देखिए ६१९८, १२४)

(१) यदि कोई विदेशी धानि प्राप्तक भाषा में अपन्य स्रोतों से आयात सम्दों में भी मिलती है, तो उसकी माहक भाषा में आने की संभावना बढ़ काती है। जैसे, बेहरूत, कारती, अभेजी और पूरोंचलीय भारतीय भाषाओं में प्राप्त [5] धानि [श] के रूप में पूर्वातया आ गई है (केवत बहुत वेपके [5] करके लीलते हैं)। काराधी और अभेजी दोनों में मिलने के कारण [f] [x] हिंदी में आ सम्बंदी हैं।

(४) विदेशी व्यतियों के विविध संस्वन (देलावकोत्य) पृथक् पृथक् रूप से झागत रान्दी में उच्चिति नहीं होते। केरल मृल संस्वन की व्यति का उच्चारण निर्मारित होता है जैसे, अंग्रेजी में /1/के दो संस्वन [8] और [宋] है, किंद्र हिंदी में दोनों के स्थान पर [ल] है। (विधेष देलिय \$ १२५,१)

किंतु यदि निक्षो भाषा में वे विदेशी भाषा के संस्वन स्वनिमात्मक स्तर पर भिक्ष हैं, क्रमाँत निकी भाषा में वे प्रयक्ष ध्यक् ष्वनियाँ हैं तो विदेशी माथा के संस्वनात्मक मेद प्रयक्ष भी बने रह सकते हैं।

- (५) यदि विदेशी आषा भी उस देश में पदाई बाती है और उठकी पदाई में स्वयं मूल विदेशी उच्चारण है भिन्न उज्चारण अधुक होता है, तो उठ विदेशी आपा है आरात शब्दों की प्यनिमित्रण का खाया वह तद्देशीय भिन्न उच्चारण होगा, न कि मूल विदेशी उच्चारण; कैंते, हिंदी मदेश में अंभी भी भी पदाई बाती है और वह उच्चारण मूल विदिश उच्चारण होकर हिंदुस्तानी उच्चारण होता है। ऐसी स्थित में हिंदी में आगत अभी प्यनिमं की व्यन्निमित्रण का आधार यह हिंदुस्तानी उच्चारण होता है। ऐसी स्थित में हिंदी में आगत अभी प्यनिमं की व्यन्तिमा अधित में आगत श्रामं की व्यन्तिमा अधित में आगत श्रामं से व्यन्तिमा उच्चारण । ऐसी स्थित में आगत श्रमं में वह परिवर्तित उच्चारण (यहाँ हिंदुस्तानी उच्चारण ) स्थी स्थानि में आगत श्रमं में वह परिवर्तित उच्चारण (यहाँ हिंदुस्तानी उच्चारण )
- (६) जहाँ विदेशी भाषा का ज्ञान उच्चारण की अपेद्धा लिखित साध्यस से अधिक है, वहाँ विदेशी वर्तनी का (न कि विदेशी उच्चारण का) प्रभाव परिलाचित होगा, जैसे हिंदी में आगत अंग्रेबी ध्वनियों पर अंग्रेबी वर्तनी का।
- (७) प्रागत शब्दों में निज्ञी भाषा की ध्वन्यात्म प्रवृत्तियाँ (फोनेटिक वैविट्स ) भी परिलक्षित होती हैं. जैसे,
- (क) स्+स्पर्य-इस म्नादि संयुक्त व्यंचन के पूर्व इस्वतर 'इ' का पूर्वागम; वैसे, [इस्टेशन्] [इस्कुल्]।
- ( ख ) क्षमान्य संयुक्त व्यंवनी को क्षपनी भाषा के क्षनुसार समीकरण या स्वरभक्ति से सरल करना; जैसे, गिलास ( ग्लास ), हुकुम ( का॰ हुक्स् )।
- (ग) हिंदी में ब्रादि 'व' का न होना, अतएव 'व' में बदलना; जैले, बास्कट (वेस्टकोट), विदा (फा॰ विदड्)।
  - (घ) प्रामीर्थों की बोली में 'न', 'ल' का व्यत्यय—लंबर (नंबर ) १-२६

# दिवी साहित्य का बृहत् इतिहास

# (स्त) भ्वनिप्रक्रिया के स्तर पर

- (१) ब्रागत गर्न्सों में तिले भाषा के ब्रनुसार ब्राइरिक विमालन (विलेकिक हेक्) कर दिया जाता है ब्रीर तदनुसार स्वरम्पनियों का लोग या ब्रागम हो जाता है: जैसे, सामान्य हिंदीभाषी फारसी खरती 'वे-जक्फ्फ़' 'वे-ईमाव्' 'ख्रामद-नी' को विव्-कृष्, ], [वेर्-मान्], [ब्राम्-दनी] बोलते हैं।
- (२) स्नागत शब्दों को निजी भाषा के स्नाइरिक विन्यास (किलीविक स्ट्रक्वर) के स्ननुकूल बना दिया जाता है। हिंदी में  $C \circ cc$  [c=कोई स्वंबन, <math>o=x] स्रह्म साझ नहीं है, स्रतएव ऐसे सभी  $[C \circ /C \circ C]$  के रूप में बदल जाते हैं, जैसे, सदर (फा॰ सद्गं), तरफ (फा॰ तर्फं)।
- (१) क्रागत रान्दों में यदि प्यनिक्रम (साटंड सीक्वेन्स) निक्षी भाषा में अनुस्तक है, तो कुछ ऐसा परिवर्तन अवस्य होगा कि परिचित प्यनिक्रम झा बाएर जैसे, अरोजी डजन' में 'प्रंज' यह प्वनिक्रम हिंदी के लिये पूर्यों अपरिचित है। अतप्य स्वे 'दर्जन' किया गया वहाँ दर् और अन दोनों परिचित प्रतिकृत हैं।

# (ग) पविमस्वनिमात्मक ( माफीफेनेमिक ) स्तर पर

प्रत्येक माथा में पदरचना के स्तर पर पद के किसी न किसी पदिम में परन्यासक परिवर्तन परिलाचित होते हैं; जैसे हिंदी में मीठा: मिठास, चूहा: चुहिया, पानी: पनसुच्यी, आम: अमरस । इनसे प्रकट होता है कि प्रथम अस्वर में दीर्थ स्वर स्ववेनालों स्वर अपने से इस्तर संरचना में पड़ने पर प्रथम दीर्थ स्वर को हुस्य करते हैं। इसी के अनुसार

श्चाफिस ( ऑफिस ), किंतु श्चफसर ( ऑफिसर )

## (घ) शब्दस्तर पर

(१) विदेशी मापा के शागत राज्यों में वक्ता प्रायः निक्की भाषा के शब्दों की भक्तक पाने लगाता है: यदि कुछ अर्थावयक साहवर्ष (सिमैटिक एसोसिएएन) होता है तो निक्की शब्द विदेशी शब्द की अपना स्वरूप दे देता है: कैसे, लेमन चूल (लेमनज्यत) में 'चूल' है क्योंकि वह 'चूला' बाता है: (१८८-१) वेपड़ों की बोली में ऐसा परिवर्तन प्रायः पाया साता है, कैसे, नाक्राम सक्सेना की पुरतक 'सामान्य भाषाविज्ञान' में दिए उदाहरखा— 'बाब, लाट कमंडल (लाट कमांडर)) होइ बा. 'आउट' (आउटे) कालेब, 'अनवस्तीटी (युनिवर्सिटी)

(२) विदेशी भाषा से आगात शब्द भी आपत में एक बूतरे को साहर्य से प्रभाषित कर सकते हैं; जैसे, अंग्रेजी आगात 'कर्नल' से 'जर्नल' (जनरल ) संस्कृत आगात 'स्वर्ग' से 'नर्क'।

# इस प्रकार विदेशी ध्वनियों पर विभिन्न स्तरों का प्रभाव पड़ता है।

## फारसी खरबी से झागत शब्दों की ध्वनिप्रक्रिया

§ ६०८ हिंदी में तब से श्राविक विदेशी शब्द कारती ऋरती के हैं। धारतीय हितहात के मध्यकाल में ऐसे विदेशियों का राज्य या विनकी शास्त्रीक भाषा कारती थी। श्राव्य दानागडत: फारती का संपर्क हतना पुराना और शहरा है कि हिंदी में उसके न केवल शर्यवाचक शब्द मिलते हैं, श्राप्त अनेक संबंध-वाचक शब्द—प्रत्यय, श्राव्यय श्रादि—मी सिलते हैं। सामा दिदीमाथी को कभी कभी श्राभास भी नहीं होता कि ये विदेशी शब्द हैं। ऐसे श्राव्यात श्राप्त में पर इन कारती शब्दों और प्रस्थयों में इम निःशंक श्राप्त हिंदी शब्द और प्रस्थ लगाकर नव-शब्द-निर्माण् (सिक्षत निर्माण्य-हाइतिब कारमेशन) करते हैं।

दतने दीर्घकालीन, बहुमुली और गंभीर संपर्क के कारण हिंदीमाधियों में अभी कुछ दिन पूर्व तक बहुत काफी संस्था में फारबीदों मिलते थे। परिस्था ने उत्तर प्रदेश और दिस्ली के आवधात दन लोगों का उच्चारण भारा कारती के मूल उच्चारण जैता था ( और कुछ मात्रा में अब भी है)। अब अंग्रेसी के अधिक संस्कृत मात्रा के प्रति आधिक विषक से के और भाषामक एकता की प्रतीक संस्कृत मात्रा के प्रति आधिक विष होने से ऐसे कारसीदों लोगों की संस्था कम होती वा रही है और हिंदी के अच्छे पढ़े लिले भी फारबी की कमागत हिंदी वा अंग्रेसी में न मिलनेवाली च्वनियों को कारसीवत नहीं बोलते हैं। किंद्र रामान्य वक्ता सभी शब्दों को हिंदी खान-प्रक्रिया के अनुतार बोलता है, विशेषतः वहाँ आगत शब्द में कारसीवन स्पष्ट नहीं मिलता के अनुतार बोलता है, विशेषतः वहाँ आगत शब्द में कारसीवन स्पष्ट नहीं

६६१० फारसी अरबी ध्वनिसमूह

|                                         |                        |             | ध्वन्यास्म हत्प | -        | 1              | - Fifth    | 1                |       |
|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|----------|----------------|------------|------------------|-------|
| प्रवद्ध                                 | स्यान                  | क्षरबी      | कारबी           | हिंदी    | देव-<br>नागःगी | कारसी      | फारसी फारसी<br>ी | किरोप |
| 44                                      |                        |             |                 |          |                |            |                  |       |
| स्पर्ध संबर्धी                          | इस्मोडय [ p ]          | 1           | ď               | ď        | Þ              | 3•         | tr               |       |
|                                         | [ p ]                  | р           | ρ               | þ        | ite            | <b>j</b> . | de.              |       |
|                                         | र्दस्य/दंस्यमूलीय [t_] | t (E)       | 4               | 4        | it.            |            | Λt               |       |
| ~~                                      | - 1                    | \$ (₽)(d) } |                 | <u>.</u> | ,              | 1          | ,                |       |
| *************************************** | [ 'q']                 | d,().       | ซ์              | ••       | ю              | ^          | द्राख            |       |
|                                         | [9]                    | d ( من ) b  | (संदर्धी ८)     | : 1      | 1              | 1          | ١                |       |
|                                         | तालग्य/कोमलतालञ्य      |             |                 |          |                |            |                  |       |
|                                         | स्पर्य [1]             | j(_r,)      | (स्पर्धक्षमी)   | 1        | 1              | ī          | 1                |       |
| -                                       | [ ]                    | <b>M</b>    | ¥               | <b>Ж</b> | æ              | ኃ          | <b>819</b>       |       |
|                                         | [1]                    | (E)         | (گ) ۾           | 100      | F              | ን          | #11.55           |       |
|                                         | तालन्य स्पर्शसंबर्षी   |             |                 |          |                |            |                  |       |
|                                         | [ c, ]                 | 1           | ۰'              | ں•       | ۱۲             | W          | Æ.               |       |
|                                         |                        | 1           | ·_              | ۰,       | U              | ď.         | ;                |       |



| 睢            | de 'de         | #              |             | , Vand | वाङ        |
|--------------|----------------|----------------|-------------|--------|------------|
|              |                |                |             |        |            |
| Ħ            | 祖 祖 祖          | <b>計</b>       | 1           | ho'    | to         |
| v ·          | (3/z)<br>x/kh  | <u>80</u> ∫    | ı           | F      | A          |
| S            | (;)<br>×       | ० ( काकस्य ॥ ) |             | ŧ      | *          |
|              | [x] x<br>[x] x | X .ee          | [7] ?(٤)(٩) | . [-]  | w [ w ]    |
| बस्यं तालव्य | कीमल ताबव्य    | गलविलीय        |             | काकस्य |            |
|              |                |                |             | v      | म्ब महत्वर |

कपर दिए बीडक वे विदित होता है कि अविकास कारती व्यंवनों का हिंदी व्यंवनों ने मेल हैं। निम्मलिखित व्यंवनों का हिंदीमाणी दो प्रकार ने उच्चारण करते हैं—पहला, गुद्ध कारतीवत्, दूतरा, तबने अधिक मिलती कमागत हिंदी व्यंति है। कीत ना उच्चारण कीन व्यक्ति करेगा, यह बक्ता की कारती दीखा पर निमंद है।

#### एकाकी व्यंजन

\$ 488

(१) भरबो ग का हिंदी में व्यवहार ( ट्रीटमेंट )

आदि में या मध्य में इसका लोप हो बाता है और लोप हो बाने से संपर्क में क्षाय हो बमान स्वर दीर्थ हो बाते हैं। खंद में म लुप्त होने के साथ पूर्व हस्य 'श्र' को टीर्थ 'श्रा' कर देता है, और यदि दूवों में केवल व्यंवन है तो स्वर्य दीर्थ 'श्रा' वस जाता है।

## (२) फारसी / का हिंदी में व्यवहार

कारणी में ही ऋरबी»,  $[\lambda]$  में परिवर्तित हो गया था। हिंदी में भी खादि में बीर स्वर मध्यवर्ती स्थिति में वह 'हूं' रहता है। अंत में कारणी शब्दों का 'हा-द- युक्तकी' अर्थात् अतुरूपित (ह' पूर्व 'श्र' के जाय मिलकर 'श्रा' वव बाता है। जहीं (<जहों हैं) में अंतर 'ह' का लीप है।

<sup>े [</sup> ३] जरती में टू से और फ़ारसी में } से बोतित व्यनिवासे जरबी फ़ारसी शब्द हिंदी में विरक्ष है। स्तका कच्चारख [ क ] वा [ क ] दोता है।

हुपता दाना हवा हुपता बहाल व्याहिस्ता व्याहिस्ता

- (३) का/का + का व्यवहार इस संयोग में "का व्यवहार विशेष दृष्टव्य है:
- (i) आदि में a के स्थान पर [आय्/आइ]—जैसे, आयंदा/आइंदा आययना/आइना।
- (ii) मध्य में-a मi-के स्थान पर [श्राय्]- जैसे, कायम, लायक, नायब, फायदा।
- (iii) श्रन्त में-au i में केवल " का लोप-जैसे, कलई, मुहर्द !
- (iv) अन्त में-a, [में केवल । का लोप— जैसे, कसाई, इलवाई।
- (४) द्रांत्य न् फारसी के द्रांत्य न् के स्थान पर हिंदी में पिछला स्वर सानुनासिक हो जाता है, जैते, लॉ, (xan ) मिर्यो (miyan)।
  - (५) सीमित परिवर्तन
  - (i) फारसी द का द्विशा उच्चारख है, द या जा:
  - कागच (फ़ाकाग़द्) खिदमत (फ़ाखिद्मत्)
- (ii) कमागत प्यनियों में प्राप्त प्रश्नियों का प्रमाव किसी किसी आगात राज्य में दिखलाई पहता है। जैसे, (अ) सपोपीकरण —नगद (पा० नकद)
  - (কাণ লকুরু) (का॰ तकादह्) तमादा (ऋा) र>स -- मलहम (फ्रा॰ मरहम) दीवाल (पा॰ दीवार) (इ) द>इ --- देशची (फा॰ देगची) (**ई** व>व —ताबीज विदाई (फ़ा॰ विदाई) (उ स्वतः अनुनासिकता--पेंच (का० पेच) -- हॅसिया (फ्रा-इतिया)

<sup>ै</sup> कुछ स्वलों में यह बंदिम 'इ' हस्तर 'ब' के बंत्यायन से सरक्ति रका गया है : साह, साह, निकार, तह।

# (iii विविधः

| फ़लीता (पलीता) | (फाफ़तीला€्)      |
|----------------|-------------------|
| लह्मा          | (फा॰ सम्हा)       |
| मुचल्का        | ( फ़ा॰ सुकल्बहु ) |
| तन्दूर         | ( फ्रा तन्तूर )   |
| <b>भिष्रती</b> | (फाबिक्रिक्ती)    |

## ६ ६१२ संयुक्त व्यंजन

संयुक्त व्यंवन प्रधिकतर संयुक्त व्यवनों के रूप में ही बोले बाते हैं। लिखने में निस्तंदेश कुछ स्थलों पर उन्हें प्रथक् प्रथक् लिखते हैं, फिर भी उच्चारण में प्रथम व्यंवन स्वरहीन ही होता है, जैते, सरदार/सर्दार [सर्-दार्], दूरबीन [दूर-वीन], चपरासी [चप्-रासी] खादि।

संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित स्थली पर पृथक् पृथक् सिलते हैं:

# (१) हुके साथ का «ंयुक्त व्यंजनः

संयुक्त व्यंजन 'ह+ग्रन्य व्यंजन' हस्त श्रयवा हस्ततर श्राके सध्यागम से.. श्रानिवार्य रूप से पृथक् कर दिया जाता है जैते,

श्रोहदा, मेहनत, शहनाई, मेहराव, दहशत, तोहफा, मधल नहर, शहर<sub>प</sub>, पहलवान, वहस, मुहर, सुबह, फतह, सुलह श्रादि ।

## (२) संयुक्त व्यंजन 'श्रन्य व्यंजन+या' :

यह संयुक्त व्यंजन श्रनिवार्य रूप से १' के मध्यागम से पृथक् कर दिया बाता है; जैसे,

टिप्पणी: इसी प्रकार 'स्वा' ('बा' के पूर्व केवल 'ल' व्यंबन से ही बना संयुक्त प्राय: मिलता है) के बीच 'उ' के मध्यागम से संयुक्त व्यंबन पृथक् कर दिवा बाता है जैसे, हलुवा ( halwa )

# (३) CoCC प्रकार के संयुक्त व्यंजन

हिंदी ने निजी ध्वनिप्रक्रिया के अनुसार ऐसी संरवना के संयुक्त व्यंवनों को प्रयक् प्रयक् कर दिया और उच्चारण [Cə/Cə/ट्) इला, यदापि लिपि में CaCaCa लिखते हैं:

# हिंदी सावित्य का बृहत् वृतिहास

( xabr ) स्वर [ xə/bər ] ( hazm ) ह्वल [ hə/zəm ] ( sadr ) सर्र [ sə/dər ] ( vazn ) यवल [ və/zən ] ( tarf ) तरक [ tə/rəf ] ( kafn ) क्फन [ kə/fən ] ( taxt ) तखत [ tə/xət ] ( sarm ) सर्र स [ sə/rəm ]

(४) - च्या—( तरपार ), (तैयाद ) ग्रादि शब्दों में - प्रप्र- के स्थान में एक 'य' रह जाता है श्रीर चृतिपूर्तिरूप पूर्वहस्वस्य संयुक्त स्वर 'प्रेक्ष में बोला जाता है [təi/yər]][səi/yəd]।

## (४) खंतिम द्वित्व व्यंजन

यह प्रायः एक व्यंत्रन के रूप में मिलता है जैते, ज़िद (zidd), स्वत (xatt)।

#### स्वर

- ५६१३ फारसी स्वरों में साधारखत्या कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उच्चारख निस्संवेह हिंदी के अपने स्थानों और विश्वियों से हुआ है। निम्निलिखत स्थलों पर परिवर्तन दिखाई पड़ा है:
- (१) तीन या तीन से श्रायिक व्यंजनवाले शब्दों में प्रारंभिक श्रास्तर के फारसी, 'इ' 'उ' का इस्त 'एँ' 'श्री' होता है।

मेहनत (Mihnat) शोहरत (Suhrat) मेहतर (Mihtar) तोहरत (Tuhfah) मेहराव (Mihrab) मोहर/बुहर (Muhr)

(२) फरबी संयुक्त स्वर 'श्रह', 'श्राउ' हिंदी में क्रम से 'श्राप्' 'श्राश्रों' द्वारा 'पे' 'श्रो' वन गए हैं:

मैदान ( Maidan ) मीसम ( Mausim )

(३) सीमित परिवर्शन: गुग्गात्मक

(i) उ<न्न पुताब ( Palāw ) हुन्ह ( Hazūr ) दुर्माना ( Jarmānah )

## (४) सीमित परिवर्तनः मात्रात्मक

# ( ४ ) सीमित परिवर्तन : स्वरत्नोप

मामला मुम्श्रामलह् माफिक मुवाफिक तैनात तम्ब्रय्युनात

श्रंप्रेजी से आगत शब्दों की ध्वनिप्रक्रिया

§ ६१४ हिंदी में विदेशी भाषाओं से आगत शब्दों में फारली अदबी शब्द के बाद अमें की शब्दों का बाहुतन है। अंग्रेजी राज्य की स्थापना से अंग्रेजी राज्यभाषा बनी और आधुनिक शान विशान अंग्रेजी के माध्यम से मारतीयों को मिला। अंग्रेजी भाषा का शान मारतीय शिक्षित वर्ष के लिये हतना आवश्यक हो चुका है कि बिना अंग्रेजी पढ़े हुए शिक्षित व्यक्ति की कल्पना तक नहीं हो पाती है। कलल्क्त बिंदी पर तथा अपन भारतीय भाषा आंग्रेजी भाषा का अल्बेत सहस्त भीर लागक प्रमान पड़ा है।

#### व्यंजन

§ ६१५ अंग्रेजी के कुळ स्वितम हिंदी के स्वितमों से मेल खाते हैं, और कुळ स्वितम हिंदी में नहीं मिल पाते । हिंदी से मेल खानेवाली व्यक्तियाँ निम्मिलिखत हैं: pebe 'kegn
'o'ej'e
mune
le
rt
se

इन श्रम्भेजो प्लनियों के स्थान पर संगुल दी हिंदी प्लनियों मयुक्त होती हैं, किंदु हवका यह तास्वयं नहीं है कि स्वयं स्थान या प्रवक्त विकृत्व एक सा है। इन श्रमें भे प्लनियों के स्थान, प्रवक्त और विधि में प्यानुकृत्व परिवर्तन करके सामत राज्यों को बोला जाता है। यह उच्चारणात्मक (आर्यनिवृत्तिदरी) विभिन्नता उस सीमा तक सहा है जहाँ तक अवणात्मक प्रमाव (आर्यनिवृत्तिदरी) है किस्त तो हो सी विधिन्नता उस सीमा तक सहा है जहाँ तक अवणात्मक प्रमाव (आर्यनिवृत्ति के अपूत्रका प्रमाव विश्व के अपूत्रका प्रमावालय (भी पैलोटल) है जशकि समक्त अप्रेमेजी 'व' मध्य-तालक (भी पैलोटल) है जशकि समक्त अप्रेमेजी 'व' मध्य-तालक (भी पैलोटल) है जशकि समक्त अप्रेमेजी 'व' मध्य-तालक (भी पैलोटल) है।

्र ६१६ हिंदी श्रीर स्रंप्रेची में श्रवमान घ्वति होने पर श्रंप्रेची ध्वति की हिंदी की क्रमायत व्यतियों में निकटतम व्यति से उच्चरित किया जाता है। नीचे इन श्रंप्रेची व्यतियों का व्यवहार (ट्रीटमेंट) दिया जा रहा है:

## संघर्षी ध्वनियाँ

हिंदी में केवल दो क्रमागत संघर्षी स' 'इ' है। संस्कृत से आगत प्यनि 'श' है। अमेबी में दिंदी से कहीं अधिक संख्या में संघर्षी है। उनके लिये निम्न विश्वित मकार से हिंदी व्यनियाँ हैं:

[1] अप्रेजी पढ़े लिखे दंत्योच्या प्रयोग गंपर्यो [1] का सामान्यतया शुद्ध उच्चारण [ फ ] करते हैं। इसके उच्चारण में कोई विशेष दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि अप्रेजी से पहले से ही यह व्यति कारशी के माण्यम से आप खुकी भी। कम पढ़े लिखे या अध्यावचानों में पढ़े लिखे हते द्वांच्या महामाण स्पर्ध [क] से उच्चारित करते हैं. जैसे, कीस, आपित, सेक आरि।

[v] श्रंगेश्री पढ़े लिखे भी हिंदी प्रदेश में इसे [w] बोलते हैं श्लोर देवनागरी में लिखने में भी 'ब' से प्रदिशित करते हैं। इस प्रकार हिंदी में श्लोंब्रेश्वी [w] श्लोर [v] दोनों एक रूप हो गए हैं। बँगला श्लीर मराठी में [v] का उच्चारण [w] से स्तिन हैं, उसमें कुछ महामाण का श्लागम है श्लीर लिथि में

कमशः वह म श्रीर वह ते व्यक्त किया जाता है। हिंदी के उदाहरता हैं, बोट, ब्राह्वर।

- $[\theta][\gamma]$ : इनका दिंदी जामान्य उच्चारण क्रमशः दंत्य 'व' और 'द' हैं। एवं अंतरेंत्य संपर्ध हैं निवांत अपिरिस्त होने के कारण पढ़े लिखें और कै-पढ़े-लिखें कभी इनका स्पर्ध उच्चारण करते हैं: जैसे, धर्मामीटर, पर्क, आदर, मदर।
- [ 2] अंग्रेजी पड़े लिखे इस संचयों का सामान्यतया शुद्ध उच्चारया करते हैं। यह व्यनि अंग्रेजी से पहले भी कारती के आगत शब्दों में आ जुकी थी। ने-पहे-लिखे या असावधानी से पढ़े लिखे हते [ब] बोलते हैं: जैसे, दर्बन, सेक्ट पेपर आदि।
- [\$] यह वस्त्यं कठोरतालव्य संत्र्यों संस्कृत से खागत और फारवी से खागत [श] व्यत्ति से प्रायः अभिन्न है। इसके लिये लिविचिद्व 'श' का प्रयोग होता है बैसे पालिश, फैशन, शो।
- [ ८ ] श्रंप्रेची में स्वयं इस ध्विन का प्रयोग विरल ख्रीर आगत शब्दों में या। हिंदी ने इसे [ 2 ] से मिलाकर [ ज्ञ ] से उच्चरित और प्रदर्शित किया है। जैसे, गैरेज़ आदि।
- [h] अंग्रेजी का यह धंवर्षी आयोष है। हिंदी में हर स्थान और प्रयत्न पर स्वांग संपर्धि [h] का प्रयोग होता है। आतएस हिंदीभाषी हर अयोध के स्थान पर स्वोष [h] का प्रयोग करते हैं; जैसे, होटल, हैट आदि। प्रकारी व्यक्तियाँ
- [t] श्रंगेबी में यह वर्स्य विद्वानोकीय स्पर्शेष्यनि है। हिंदी में इसके स्थान पर [ तt ] श्रीर [ ट ] दोनों प्रकार के उच्चारण मिलते हैं; जैसे, तंबाकू, श्रस्थताल, कप्तान, केतली/केटली, स्ट्रीट, डाक्टर, कीट।
- [d] ऊपर की भौति इसका भी दो प्रकार से [त, ][d]([द]-[द]) उचारवा मिलता है, जैले, दर्भन, गोदाम, डाक्टर, ड्राम, पाउडर।
- [1] इस स्वितम का अंग्रेजी में मध्य में और अंत में प्रयोग होता है। हिंदी में यह प्वति कमागत शब्दों की प्वति में नहीं है। संस्कृत से आगत शब्दों में संक्ता से दीवित कुछ व्यक्ति तथाय उच्चारण कर वकते हैं। वामान्य हिंदी बका सकत उच्चारण [न] से करता है, जो लिपि में पूर्वस्वर के उत्तर अनुस्वर विद्वा से प्रयंशित होता है। अंत में [म] अंग्रेजी में अनुस्वरित किंदु हिंदी में उच्चरित पर-वर्ती पार के जाय कोला जाता है, जेले, कांग्रेज, रेक, ऐसिस्त मीटिंग।

## ह ६१७ विज्ञीय

(१) अंग्रेजी स्विनमां के पुष्प एंसनों को ही हिंदी में अपनाया वा कपांतरित किया गया है। अस्य किंद्र गीया संख्यों की उपेश्वा की गई है। उदाहर-यार्थ, /1/ के तो संख्या [1][1] थे, किंद्र हिंदी में दोनों के लिये [m] है। एया प्रकार /p/ के संख्या  $[p][p^b]$  वे किंद्र हिंदी में दोनों के लिये [u] है। इसी प्रकार /p/ के संख्या [v][L] है। हसी प्रकार /p/ के संख्या [v]

(२) वर्तनी के प्रभाव से ऋंतिम 'r' और ing का ऋंतिम 'g', को ऋंग्रेबी में अनुज्वरित है, हिंदी में उच्चरित होता है: जैसे, पादर, मदर, मीटिंग आदि।

- (३) कुळ ऐसे सीमित परिवर्तन भी मिलते हैं, विनमें कमागत ष्वनियों की प्रवस्तियों दिखाई पढ़ती हैं:
  - (i) सघोषीकरण-डिगरी (डिक्री) [ ऋन्य शब्द डिग्री से भी प्रभावित हो सकता है ]

(ii) व>ब —वास्कट (वेस्ट कोट)

( ४ ) प्रामीयों की बोली में कुछ अन्य ऐसी प्रवृत्तियाँ भी दिखाई पड़ती हैं, किंतु परिनिष्ठत हिंदी में उनका प्रचलन नहीं है;

- (ii) विपर्वय -- लिंगल (सिगनल ) दिकस ( डेस्क )
- (iii) न>ल-लंबर (नंबर), लमलेट (लेमीनेड)

#### स्वर

\$ ६ १८ हिंदी ने श्रंभेची स्वरों को उतने धनयासमक रूप से नहीं अपनाया है, कितना लिपिनहों (वर्तनी) के आधार पर । यही वर्तनी 'हिंदुस्तानी संमेची' के उचारपा के मूल में है। व्यंक्ती में बहुत कुछ संमेबी उचारपा का सनुसरवा किया गया है, किंदु स्वरों में येदी बात नहीं है। श्रंभेची का स्वरस्तमूह हिंदी के विचाल है। उत्तमें १२ मूल स्वर श्रीर ६ मचलित संयुक्त स्वर हैं। हिंदीमाधी संमेबी लील लेने पर भी हन स्वर १२ स्वरों का सही सही पृषक् पृषक् उचारपा नहीं कर पाते। हिंदी में आगत शब्दों में उचारपा बनाए रखने का महन ही नहीं उठता है, हन आगत शब्दों को सामान्य हिंदीमाथी बहुत कुछ देशा ही बोलता है, केशा स्वर्ग बोलते समान शब्द अरुपल श्रंभेची के 'फ्रिटिश उचारपा' से आगत अपनियों की सेगी सेगी कर स्वर्गित है। हवी करणा हक भीति का सोह

श्रवल नहीं किया गया है। 'हिंदुस्तानी उचारण' से इन स्नागत प्वनियों का लीवा संबंध है, और हिंदी ने स्नागत प्वनियों को संग्रेजी के 'हिंदुस्तानी उचारख' से प्रायः स्नमिस रखा है।'

## ६ ६१६ विशेष

स्रनेक स्थल ऐसे हैं वहाँ ऊपर दी हुई प्वनिवंगतियों स्नागत शब्धों पर पटित दिखलाई नहीं पड़तीं। स्थलों पर संग्रेबी प्वनि हे हिंदी प्वनि के व्यंचार पर वीमित प्वनिपरितन संबंधी नियमों का स्थापन स्थावरणक है, क्योंकि जैवा पहले, ५११६ में, लिख स्राप्ट हैं, स्थापत शब्दों के केवल स्थापनी प्वनिवधाली में ही वसन्त्रित करना नहीं होता है स्विद्ध उच्छे भी वहीं भाषा की हकाइयों स्त्रीर संप्वनास्तरों पर उनका तालमेल नैठाना पढ़ता है।

- (१) साहरय : कर्नल के साहरय से जर्नल ( जेनरल ), इकली, दुखली के साहरय पर गिजी ( गिनी ) रसीद ( रिसीट ) ( रसद के साहरय से )।
- (२) निजी परिमस्वानिमी (मार्कोफोनेमिक) : श्राफित किंदु अफसर (देखिए ११६ ग)
- (३) निजी शन्दों की भलक श्रागत शन्दों में पाना : लालटेन (लैंटर्न), रंगरूट (रेफ,ट), लैमजूस (लाइमजुस), विस्कृट (बिस्किट), कमान (कमांव) लाट साहब (लार्ब) श्रादि।
- (४) निजी धन्यात्मक प्रवृत्तियों के कारणा (जो सभी स्रोतों के शब्दों में परि-लचित हैं):
  - (i)[इस्कूल],[इस्टेशन]
    - (ii) गिलास [ग्लास]
    - (iii) त्रांतिम इस्त इ काई करके बोलना: कमेटी (कमिटी)

संस्कृत से ब्यागत शब्दों की ध्वनिप्रक्रिया

5 ६२० ठेरुत भाषा दिंदी तथा श्रन्य सभी श्राप्तिक भारतीय आर्थ-भाषाओं का मूल स्रोत है। उसका भारतीय संस्कृति पर श्रीर तद्दारा प्रत्येक हिंदू भारतीय के बीबन पर श्रीसट प्रभाव है। भारत की सभी श्राप्तिक— श्रार्थ एवं

१ हिंदीमाधियों का अमेगी का मारतीय उच्चारख कैसा है, यह पृथक् प्रश्न है और हिंदी भाषा के विवेचन में बढ़का कोई सीधा संबंध नहीं है।

विधि में सभी जागत संस्कृत शब्द मूल वर्तनी का अनुसरण करते हैं, क्यारण अवस्थ मिल होता है।

क्षरेंतर—मापार्ये अपने नन - शन्द - निर्माण में सदैर सदैर सन्दों को निर्धिक अपनाती रही हैं और अपना रही हैं। हर प्रकार संस्कृत का प्रत्येक संख्वानक और विधेपण्यानक शन्द हिंदी में ज्ञा सकता है और उसी के साथ समी संस्कृत अनियाँ और प्लिक्स भी हिंदों में आ सकते हैं।

६ ६२१ संस्कृत व्यंवनों में अधिकाश (क. ज. या श, प, छोड़कर ं हिंदी में कमागत शब्दों में पाए बाते हैं। किंदु इन सब का उच्चारया उस स्थान और प्रयत्न से नहीं होता है. को प्राचीनकाल में संस्कृत का या। इन समी व्यंवनों का स्थान और प्रयत्न हिंदी का निजी है, जो हिंदी ध्यनिविद्यान (हिंदी मिटेक्स) के लंड में दिया जा जुका है। शुद्ध संस्कृत पदने के चक्कर में कमी कनी आगत शब्दों में टक्मों की संस्कृत दक्मों के समान मूर्यन्य वोलने का प्रयात अलक्चल लोग करने हैं, किंदु चवर्ग को कोई स्वर्श नहीं बोल पाता है और न क्वर्ग को कंड्य।

'श' का उच्चारण संस्ता व्याकरणों में तालव्य संवर्गे निर्देश है, किंतु शेष शंवर्गे (इ. अ. स., प.) का उवारण सामान्य हिंदीनापी शुद्ध रूप में नहीं करता । पाप: इनका उवारण कमग्रः [न][न][न][ग]है।

\$ ६२२ स्वरों में भी गुणात्मक भेद है। ऋ का उचारण अब स्वरमधान न होकर व्यंवनप्रधान 'रि' हो गया है। 'ए', आने, 'ऐ'. आने' संस्कृत के समान संयुक्त कर 'अह' 'आह' आह' आहं अग उचारित नहीं होते। 'ए', 'आने' तो मूल स्वर हो गए हैं। विश्वर्ग हेंदी में नहीं मित्रता है। संस्कृत के आह्रात हान्दीं में बाद उसे बोलना ही हो तो अंतिम स्वर में बलापात न देकर दीर्घल दे देते हैं बिदने दिसमंत्र्य स्वत इस्त स्वर दीर्य हा, और दीर्घ स्वर दीर्घतर सा बन चाता है।

§ ६२६ संयुक्त ध्यंबनों में 'झ' का विभिन्न व्यवहार है। संस्कृत के ज्∔न के स्थान पर यह [ग्यें] हो गया है। संस्कृत पढ़े लिखे (विशेषतः आर्यसमाधी) इसका [य्यें] उच्चारसा कर देते हैं।

<sup>े</sup> मराठी में [ ब्यें ] डचारख होता है ।

ं चुक्त व्यंवनों को वैसा ही बनाए रखा बाता है क्योंकि संयुक्त व्यंवनों का वैकिन्य ही प्रभागना का वैशिष्ट्य है वो ममान्ना और क्रमानत आभान्ना में नहीं है। निस्तेदेह संस्कृत से प्राचीन हिंटी में न्नागत शब्दों में संयुक्त व्यंवनों का सरसीकरण, विशेषतः स्वराधिक से अवदय हो गया था। किंद्र हन 'बरम' 'भगव' न्नागित सामित के स्वर्ण हो गया था। किंद्र हन 'बरम' 'भगव' न्नागित नामित हों हों में प्रयोग नत्त विरक्त है।

व्यतिप्रक्रिया के श्रनुतार श्रागन संस्कृत शब्दों में श्रंतिम इस्व 'श्र' हिंदी शब्दों के समान श्रनुच्चरित रहता है। श्रन्यत्र संस्कृत व्यनिप्रक्रिया को बनाए रखने का सचेश्र प्रयास रहता है।

कारसी और अंग्रेजी के अतिरिक्त कारसी के द्वारा तुर्की भाषा के और अंग्रेजी के द्वारा अन्य योरोपीय भाषाओं के कुछ राज्य भी हिंदी में आ गए हैं। इनकी संस्था कम है, और वे भाषा सीचे संपर्कते नहीं आए हैं, अतपय उनपर विचार नहीं किया गया है।

आधुनिक हिंदीचर भारतीय आर्यभाषाओं से भी बुछ राज्य आर्थ है। फलक्चे और संबंद के निकट करते पहले न से पुर्वगालियों, हच और फ्रांसिसियों की भाषाओं ने भी कुछ राज्य हिंदी में चाला, मराठी, गुजराती द्वारा आद है। वे अपन भाषाओं के माध्यम से खाए हैं, हिंदी प्रदेश कभी इनके सीचे संपर्क में नहीं आया है, अत्वत्य इनपर भी निचार नहीं किया गया है।

हाबिड़ भाषाओं से श्रावकल कोई विद्योग शब्द नहीं आ रहे हैं। पहले संस्कृत में पर्याप्त मात्रा में श्रीर प्राकृतों में भी मुद्द मात्रा में हम भाषाओं से शब्द आप थे। हिंदी में थे क्रमागत रूप से संस्कृत और प्राकृतों से आप हैं, या संस्कृत शब्द मानकर लिय गए हैं। श्रवपुत्र हमकी पुरुक्त प्रक्रिया नहीं दी नहीं है।

#### प्रत्यय

## स्वदेशी प्रत्यय

§ ६२४ नीचे हिंदी के तद्भव प्रत्ययों पर श्रकारादि कम ने विचार किया जाता है। यथानंभव इन प्रत्ययों के इतिहास पर प्रकाश डालने का भी प्रयास किया जाएगा।

#### 75

६६२५ इसके योग से निष्पन शब्द पुल्लिंग एवं क्रीलिंग, दोनों लिंगों में मिलते हैं क्रीर यह प्रा० भा० ब्रा० भाषा के पुल्लिंग 'क्रा' (सु), क्रीलिंग 'क्रा' २∼9≝ एवं नपुंसक लिंग, 'श्रम्', तीनों का प्रतिरूप है। हिंदी में इसके योग से निष्पन्न शब्द पुष्टिलग एवं क्रीस्लिंग, दोनों, में पाए वाते हैं; यथा—

चकोर (सं॰ <चकोरः; पा॰ चकोरो, पा॰ चकोर); चाँद (<सं॰ चंद्रः > म॰ मा॰ द्या॰ भा॰ चंद - ); चँदर ( <सं॰ चमरः > म॰ भा॰ क्रा॰ चमर - ) बोल ( < म॰ भा॰ क्रा॰ भा॰ वोल →( पु॰ लिं॰ )।

घर (< सं॰ ग्रहम् > म॰ मा॰ झा॰ मा॰ घरं, न॰ लिं॰) भात (सं॰ को॰ मकम् > म॰ मा॰ झा॰ मा॰ मक (न॰ लिं॰) चाक (< सं॰ चक्रम > म॰ मा॰ झा॰ मा॰ चक्क (न॰ लिं॰)

चाक (< एं० चक्रम > म० भा० श्रा० भा० चक्क (न० लि०)

জীম ( < ৩ বিদ্ধা > ম০ মা০ আগে মা০ বিশ্মা, বিশ্মা, জিন্ম); জীঘ ( < ৩ বছ্বা > ম০ মা০ আগে মা০ বাঁঘা, বাঁঘ - ), বাবে ( < ৩ বাবাঁ > ম০ মা০ আগে মা০ বাবাা–বব ): বাবু ( ৩ বঁহা > ম০ মা০ আগে মা০ বাবা ) I (জী০ বিঁ০)

हिंदी उच्चारण में पदांत 'श्रु' का लोप होने से इस प्रत्यय का बोलचाल में बोच नहीं होता है, परंतु लिखने में ये पद ग्राकारांत ही लिखे जाते हैं।

'छ' प्रत्य के योग से हिंदी में भाववाचक संज्ञाएँ भी बनती हैं, यथा— चाल, जाँच, समझ, पहुँच, छाड़ ; इत्यादि।

भोबपुरी में भी यह प्रत्यय संस्कृत, पु० लिं० सु (:) ब्री० लिं०—च्या, तया न० लिं०—च्यम् का प्रतिनिधि है—यथा-बात (वार्चा); बोल्ल प्रा० बोल्ल) बाल्ल (बाल:); समुम्म (सन्युष्य) समभः इत्यादि।

६६६ स्वक्ट्-इसकी उत्पवि प्रा॰ स्रक+ट > श्रकड > श्रकड है। इससे स्थापवाची विशेषण शब्द वनते हैं: यथा; पुशकड़ (√द्मना); पियकड़ (√पीना); सुलकड़ (√ल्लना; यह प्रत्यव मोजपुरी में भी मिलता है और इससे संज्ञापद वनते हैं। यथा-

बुमलकद ( √बूम्-समभता ', समभतेवाला; इत्यादि ।

ई ६२७ व्यता (पु॰ लिं॰ ', —व्यती (क्षी॰ लिं॰ ) < सं॰ व्यन्त । इसके योग से रातु-व्रन्त राब्द बनते हैं। यथा —उहता (√उदना) पेछी; दौड़ता (<दौड़ना) घोड़ा। बहता पानी; चलता पुजा। चलती फिरती गाड़ी, लौटती दाक, हैंसती गाती लड़की।

'—काती' प्रत्यय से माववाचक संज्ञाएँ भी बनती हैं; यथा सदती (√उटना ): घटती (√घटना ); बहुती (√बढुना ); इत्यादि ।

भोजपुरी तथा उत्तर भारत की सभी भाषाओं एवं बोलियों में 'श्रती' प्रत्यय प्रयक्त होता है। यथा→ ( भो॰ पु॰ ) चलती—( √चल, चलना ); प्रतिद्धिः स्टली ( √उठ, उडना ); उस्रति; हत्यादि ।

\$ ६२८- खती - ती-हानेंजे ने इस प्रत्यय की खुरपि प्रा० भा० था। भा० 'शासिका' ( पिन्नस्त प्रत्यय 'कांग्यं 'कांगे हैं सानी हैं कोर सान इस्ते प्रत्या का संभ्यं का संभ्यं का स्वयं की सानी हैं कोर सान हैं कोर सान हैं कोर सान हैं कोर सान हैं हैं। इानेंजे की खुरपिय में वह विशेषणात्मक क्रयं नहीं दीखता को इस प्रस्य से निष्पक्ष अन्य शन्दों में मिलता है कीर वह प्यतिविकास की दिष्ट से भी क्रमान्य है। इत्ति चाइयां का मत मानने में ऐसी कोई बाचा नहीं उपियत होती। यथा — जल्तो क्षकों; बहती नाजी; उठती उमर (√उठ <वं उत् √र्था) दिली होती। दिला होती। दिला होती। दिला होती। दिला होती। दिला होती। स्वाप्ते किता होती। दिला होती। स्वाप्ते स्वति होती। स्वाप्ते स्वाप्ति स्वाप्ते स्वाप्

चाडुण्यों का विचार है कि इस प्रत्यय की उत्पत्ति में सं-ित का प्रभाव रहा है।—ति प्रत्यय से निषक अनेक संस्कृत शब्द तस्तम अपवा अर्थतस्तम रूप में आ॰ आ॰ आ॰ आ॰ में वर्तमान ये; यथा: युक्ति ( 'कुगति' अ॰ त॰ ); मिक्क ( भगति अ॰ त॰ ), मित, गित; इत्यादि। ऐसा प्रतीत होता है कि इन शब्दों के प्रभाव ने इस प्रत्यय का प्रचलन हुआ होगा। अरबी कारसी से ग्रहीत — 'आत्' प्रत्यात तथा ई प्रत्ययुक्त अनेक शब्दों ने भी इस प्रत्यय से निष्पत्न शब्दास्ती की संस्या बदाई है; यथा —

> वकालत् से वकाल्ती; श्रदालत से श्रदालती: इत्यादि ।

 $\S$  ६२६ ध्यन् ,—न् इत प्रत्यन की उत्पत्ति प्रा॰ मा क्या॰ मा॰—व्यन् से है ब्रीर इतसे साकार रूप (कांकीट कार्म) वाले भाववाचक क्रियामूलक विशेष पद (एंस्ट्रेक्ट वर्षल नाउन बनते हैं; यथा—चलन्-'रिवान्' ( $\sqrt$ चल् ( ना ) < म॰ मा॰ ब्या॰  $\sqrt$ चल् - < सं॰  $\sqrt$ चल् , चर् );

ऍठन ( $\sqrt{v}$ ट्( $\pi$ ) < रं० त्रा  $\sqrt{av}$ ्), जलल् ( $\sqrt{av}$ ्ता) < स० सा० आ०  $\sqrt{av}$ — < रं० जल्ल्, सेंग ज्ञान् प्राच्या मा० आ० आ० सें भी यह प्रस्य मिलता है, यथा— कं चाल के कुछ भाववानक रंजाएँ भी वनती हैं, यथा— के त्रेत हैं कुछ भाववानक रंजाएँ भी वनती हैं, यथा— केंन्न दें स्( $\sqrt{a}$ ( $\pi$ ) < पा० लहर, पा० लमति < रं० लमते; संस्वतः रंफ्लत, दर्शते >  $\sqrt{a}$ —हो यथा। रही प्रकार स्तान् पान् ; हस्यादि ।

९ ६१० — अंत् इतकी व्युत्पचि संस्कृत — अंत (श्रवू) से है; परंद्व हिंदी में, इसके अर्थ में, कुछ परिवर्तन आ गया है। इसके उदाहरण श्रहपर्सख्यक है, यथा--

मन 'गढ़न्त', तोता 'रटन्त'; इत्यादि । यह तथा इसका स्त्री० लिं० रूप भो० प० में भी मिलता है: यथा—चलन्ती; बढन्ती ।

६६१८ - मा यह प्रत्यय—'श्रन्त , - न' का विस्तार है श्रीर हसमें 'झा' के योग से शब्द निष्पल होते हैं • हसलिये श्रनेक शब्दों के दोनों प्रत्यगंत कप मिलते हैं; यथा बिद्धावन् (श्रव•) - विद्वीना (√विद्धा (ना)—मिलाइए पालि 'विच्छादनन्': 'क्षिपाना', संब् 'विच्छादयंति' खोलता है, उघाडता है):

— प्रत् प्रत्यय के समान यह भी श्रन्य भाग्न्याः भाग्में विद्यमान है; यथा— वंग्रहाकृता, भोग्पुण्डकता, पण्डक्ता, प्रस्तः (वजना वाजा।

§ ६६२-ची यह भी--श्रन्त, --न् प्रत्यन का विस्तार है तथा इवने निष्पन्न शब्द वस्तु का लघु रूप प्रकट करते हैं। श्रतः इसने अननेवाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं; यथा---

ढक्नी छोटा दक्कर '; छावनी (गं॰ छादनिका ) छोड़नी , छोड़ने का छोटा या हल्का वस्त्र ), सथनी या सथानी (गं॰ मन्यनिका ); छल्नी, सुसर्नी सुमिर्नी 'माला ( √ डमिर् ़ना ) सं॰ √ स्मर-- );।

यह प्रथय भी प्रायः सभी खा॰ भा॰ छा॰ भाषाओं में प्रचलित है; यथा--द्भरा॰ साउनि 'छावनी'; वं॰ छावनी भो॰ पु॰, छावनी; गुज॰, पं॰ छावसी।

इस प्रत्यय के योग से कुछ भाववाचक संज्ञाएँ भी बनती हैं; यथा— कर्नी, चाँदनी, इत्यादि ।

\$ ६६१ - च्या स्वकी उत्पत्ति प्रा० भा० व्या० भा० 'व्याक' से निष्पत्न होती है। वैदिक 'वुष्पार्क' (नुस्त्रारा), 'व्यस्तार्क' 'द्वस्तारा' (इन प्रव्हां के व्रंग (हेक्ट) 'वृष्पा' 'व्यस्त्र' है)। 'पावक' (व्यवकारी व्यक्तिः, 'क्वनक' 'वकवादी' 'भिजाक' 'जिल्लारी 'स्वादि पन्दीं में यह प्रवस्त्र मिलता है।

इसका विकासक्रम यह है---

प्रा॰ भा॰ श्रा॰—श्राक > स॰ भा॰ श्रा॰-श्राश > श्रा॰ भा॰ श्रा॰-श्रा। इस प्रत्यय का प्रयोग भिक्ष भिक्ष श्रयों में पाया जाता रे—निरचय, गुहत्व, क्रायत एवं संबंध के श्रांतिरिक सकता स्वार्ये प्रयोग भी भिलता है, यथा—

निश्चय — बकरा (सं ० वर्कर — ; गुक्त्य — ऊँचा (सं ० उच्चेस् );

लकड़ा (छोटा-रूप 'लकड़ी' , इंडा इत्यादि ।

लघुल—सीचा ( एं॰ नीचैष् ); एंबंध--ठेला 'गाही' (  $< \delta$ ल् ( ना ) ); मेला—( $\sqrt{\mu}$ ल्लान - ); दोता ( एं॰ तिक - ) मड-मूँ जा ( < भूँ ज्॰ ( ना ) >,। सामें —कौथा ( < काउ ( + जा ) < काओ < काको < एं॰ काक : ); पत्ता ( < पत्त - + जा ) < रा॰ पत्र - ):सन्धा ( रं॰ शक — ): कुँ आ ( रं॰ कप - )।

श्रसमिया, बँगला, भोजपुरी श्रादि प्राच्य प्रदेश की श्रा॰ भा॰ श्रा॰ भाषाश्रों में यह प्रत्यय स्वार्थे श्रयं में प्रयुक्त होता है, यथा -

ग्रस॰-कणा 'काना', ह रेणा 'हिरन्';

बँगला—पाता 'पत्ता', बाषा 'बाष्', थाला 'थाली'; भो ॰ पु ॰ — चोषा 'चोर' इर्ना 'डिरन', बब्झा, फगुझा, इत्यादि ।

६ ६६६ — घ्रा इसके बोग से कर्मबाच्य क्रदेत, ( पैतिव पार्टिसिपुल ) तथा क्रियालात विशेष्य पद बनते हैं। इसकी उत्यति प्रा० था। ऋगः — 'त', — 'हत', — स० भा• ऋगः भा० 'भां', — हक्ष+त्वार्थें — 'ध्या' से निष्मल होती है। यह विकास-क्रम निम्मलिखित उदाहरतों से स्यद हो बाबया:

हिं गया <म॰ भा॰ ग्रा॰ भा॰ गश्र+—'ग्रा'<सं॰ गतः;

हिं• किया < किय्+ ग्रा' < 'किन्न'+ 'ग्रा' < सं • इत: । श्रन्य उदाहरगा—

> कर्मवाच्य-कृदंत प्यासा ( सं॰ पिपासितः ), भूखा ( सं॰ बुमुह्मितः )। क्रियाबात विशेष्य-समादा ( √ समाद् ) ( ना ); सन्देका--√स्तर ( ना '; फेरा - √फेर ( ना ।

म ॰ भा ॰ आ ॰ — 'इम्रा' के — 'इ' — का आ ॰ भा ॰ आ ॰ भा ॰ के विकास के साथ लोप हो गया । यह लोप की प्रक्रिया वैंगला, असमिया विहारी, पंजाबी, राजस्थानी इत्यादि में हुटक्य हैं: यथा—

सं वितित—, चालितक—> शोर० प्राण् चितिर—, चितिदक्ष, ( कर्ता का० ए० व० चित्तदो चितिदक्षो )> शोर० ग्रप - चितिद्र चित्तक्षा अ० प्रा० चरुषु, चरुपद, पु० हिं० चरुपा, पं० चित्रक्षा, चालेग्रा > ग्रा० हि॰ चरुपा, पं० चित्रक्षा, चालेग्रा > ग्रा० हि॰ चरुपा, वंदिती—कसीवी 'चलो' पं० चरुपा।

चादुर्ज्या ने इसकी उत्पत्ति निम्नलिखित प्रकार से बताई है-

प्रा० मा॰ झा॰ मा॰ शिर्धत—'आप्'+—'इका' > — झाविझा,— झाविझ,—झावी > — आई,—आहं। वानीकांत काकती ने कियाजात विशेष्य पदों के लिये तो चाडुच्यों को समर्थित किया है, परंतु भाववाचक संशापदवाले— 'खाई' (वँ०, झस०-खाह) की उत्पत्ति मा॰ आ॰ आ॰ मा॰'—ताति'> म॰मा॰ आ॰ भाल-'चाह' > आ॰ भा॰ आ॰ भा॰ मा॰ आह, 'आहं' भाती है।

'ताति' प्रत्यय का व्यवहार केवल वैदिक भाषा में ही प्राप्त है, लौकिक संस्कृत में इसके अटाइरण ब्याप्य हैं। वैदिक उदाहरण निम्त्रणिखित है—

श्रारिताति 'श्रम्भतता', ज्येण्डताति 'ज्येण्डता', देवताति 'देवत्व', बहुताति 'चित्रका', वर्वताति 'स्यूतात', द्वताति 'द्वता', प्रवृताति 'द्वता', प्रवृताति 'द्वता', प्रवृत्ताति 'द्वताति 'द्वता', प्रवृत्ताति 'द्वता', प्वता', प्रवृत्ताति 'द्वता', प्रवृत्ताति 'द्वता'

हिंदी में— आर्द्र' प्रत्ययांत क्रियाचात विशेष्य पद; यथा—कमाई ( √कमाना, प्रा॰ कम्मावह < सं॰ कर्मापयति, कर्म- 'आप्' (खिजंत ) );

भो॰ प्र॰ में भी यह प्रयुक्त होता है, यथा— रजाई (राजत्य राजा ): सचाई (साच सत्य )

भाववाचक संज्ञापट---

मिठाई ('मीठा' से), भलाई ( भला' से ), बुराई ('बुरा' से) इत्यादि।

\$ ६६८---श्राक-- हव प्रत्यय से क्रियामूलक विशेषसापद निष्पन्न होते हैं जो बोग्यता श्रम्या स्थमाव द्योतित करते हैं। हवकी द्युराचि प्रा० भा० श्रा० 'सिच्'-श्राप्--- उक (क्रियामूलक विशेषसा प्रत्य ) से सिद्ध होती है। प्रा० भा० श्रा० भा• में हवके उदाहरसा निम्नालिखत हैं किंद्र हिंदी में त्रहुत कम शब्द मिखते हैं-

बायुक 'वाचाल', नायुक 'नाराकारी', उपकायुक 'वल्लितरील', बेदुक 'जाननेवाला', भायुक (﴿दे होना' ; हारुक (﴿दे हराज करना'), वं ग्रुक (﴿दं काटना'), बचुक (﴿हे वरतना') हिंदी में आक के उदाहरण मिम्मिलिश्वत हैं—योग्यतापंक—बिकाऊ (﴿विक् नाः सं वि ﴿क्रि-पंबदी-यते' 'बेचा बाता हैं, मा विक्केट विक्कट ('बेचता हैं') (काम—चलाठ (﴿वल् (ता), सं ﴿विक्), टिकाऊ (﴿टिक्(ना); परंद जड़ाऊ (﴿वज़ हुआ') गहना में यह मत्यव भूतकालिक क्रदंत के बोग में मयुक होता है।

स्वमात्र या गुणवाची—'खड़ाऊ' 'फजून सर्ची' (√उड़ा (ना), स्वाऊ (√ता:ना)। बँगला, नेपाली ख्रादि कुछ छा० मा० छा० भाषाओं में इससे क्रियामूलक संज्ञापद भी बनते हैं यथा—वं० छाड़ाउ 'धुटकारा', बाबराउ 'वनराहट'; ने० 'छराउ' 'छादेश'।

भो॰ पु॰ में इस प्रत्यय की सहायता से बातु से संज्ञापद निष्पक्त डोते हैं, यथा—

चलाऊ (सं॰ √चल्, चलने योग्य, जैले कामचलाऊ में; विकाऊ (सं॰ √सिक्री -) दिक्तो योग्य; टिकाऊ (√टिक ', को बहुत दिनों तक चले; दिलाऊ (प्रा॰ √दिक्ल या √देक्ल ; स्वक्राऊ (प्रा॰ √उक्रुयन, क्या येता उड़ाने या नष्ट करनेवाला।

इस प्रत्यय की उत्पत्ति आप+उक से बने हुए क्रियामूलक विशेष्य से हुई है और इसका संबंध भी '— आई' से हैं।

े १११८ - आह्र , - आका गुरावाचक विशेषण पद सिद्ध करने में इन प्रस्पयों का उपयोग किया बाता है।

हानंते महोदय ने इन प्रत्ययों की ज्युत्पत्ति सं 'झापक' से बताई है, यथा हिं॰ उड़ाका < उड्डाझक<मा॰ उड्डावक < सं॰ उड्डापक परंतु चाद्रक्यों के झनसार हवकी ज्युत्पत्ति प्रा॰ झक्क या झाक्क से सिद्ध होती है।

उदाहरण पैराक, तैराक —पैर् (ना ), तैर् (ना ), लड़ाका (√लड़ (ना ) हत्यादि । चालाक (फा॰ से ग्रहीत ) शब्द भी हली समूह के खंतर्गत हैं। अनुरामात्मक । खोनामेटोपोपटिक ) शब्दों के भाववाचक रूप भी

द्याका । प्रत्यय से निष्यन्त होते हैं: यथा -

सङ्काः ('सङ्-सङ्की आवाज), पटाका (पट्-पट् व्यति) धड़ाकाः ('घड-चड-की व्यति),

भो॰ पु॰ एवं मैथिली भाषात्रों में भी इस प्रत्यय का प्रयोग होता है।

्र ६४० — 'झाटा' ध्वन्यात्मक शब्दों के भाववाचक रूप सिद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है।

यथा-सन्नाटा ('सन्न')

१ ६४१ यह प्रत्यय—श्रारी <सं॰ कारी का ही श्रन्य रूप है और र्> ब्के कारण बना है।

उदाहरख - खिलाड़ी (√खेल (ना);

अनाड़ी ( < पा॰ अराराश्र---'मूर्ख'+ग्रारी-डी )।

प्रायः सभी झा॰ भा॰ झा॰ भाषाओं में इसका प्रयोग होता है। यथा— हि॰ खनाही, वँ॰ खनाही, पं॰, वि॰ खनाही, गुव॰ कनाझी ( —र्> - व्) मरा॰ खडाखी ( वर्षाध्यस्य ) ु ६५२ — इसात इसका संबंध — 'छत्त्व' या 'त्व' से है। यथा इसहिवात पति के बीवित रहने की इप्रयस्था।

६६४३ — आन् प्रेरणार्थक कियाओं से कियामूलक विशेष्य पद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।

इसकी उत्पत्ति 'शिच्' ( पेरसार्थक }+श्रापन, —श्रापनक > श्रावर्स, — श्रावसाथ > — श्रासाव > — 'श्रास' > — 'श्रान' है ।

यथा—मिलान् √मिलाना ): उड़ान् ( उड़ाना ); उठान् (√उठाना, सं॰ उत्-स्था ); लगान् ( √लगाना )।

यह प्रत्यर मोजपुरी में भी वर्तमान है। यथा — चलान् चलापनः, रिवाज, फैरानः; उटान् (उत्थापन) श्रमिष्टदिः, मिलान् (सं॰ 🎷 मिल ) तुलनाः उड़ान, उड़ाना < उड़ान। (उड़ायन— )।

§ ६५४- म्ह्राप् - क्रियाजात विशेष्य पद सिद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। यथा---

मिलाप - ! √भिलना, सं॰ भिलति, पा॰ भिलाइ; उद्दि॰ मिलाप, भो॰ पु॰ भिलाप् पं॰ मिलाप, गुज॰ मेलाप )

टर्नर महोदय ने इसकी व्युत्पत्ति बा० मा० था० मा० प्रन '> - प्य'> 'प्य'> 'प्य'> 'प्य'> 'प्य'> 'प्य'> के बताई है, परंतु संक 'ख्रास्मन्' शन्द से इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार विद की वा सकती है - श्रास्मन् श्रुप्य या श्राप्य > श्राप > श्राप ।

१ ६४५ — आपा इसके योग से संज्ञा श्रथवा विशेषण पदों के भाववाचक रूप सिद्ध होते हैं; यथा —

पुजापा (पूजा), ऋपनापा ('श्रयना')। यह प्रत्यय ऋाप्का विस्तृत रूप है।

\$६४६—आर इतसे कर्तृवाचक संज्ञापद सिद्ध किए जाते हैं; यथा -

मुनार-सोनार ( <सुराया-म्रारः सोराया भ्रारः, <स्वर्याकार );

गँवार—( <प्राप्त-कार ): कुम्हार ( कुंभ-कार ); कहार ( <स्कंप-कार); लोहार-जुहार ( <लीहकार ; गोहार; ज्योनार । चमार ( >चम-श्रार> चर्मकार );

इसकी ब्युःपति सं∘—कार>स० मा० आरः भा०—आर>आर० भा•—आर्।

हत प्रत्यय से निष्पत्र राज्य सभी झा० मा० झा० मा० में मिलते हैं। यथा— हि॰ चसार, झस० समार, 'चूते का कम करनेवाला', बँ० चामार्, उ० चमार् 'टोकरी बनानेवाला', बिहा० चमार्'—पं॰ चमार् चमिश्रार; हि॰ चमाह; गुब॰ चमार्, मरा॰ चाखार्, विंशा होनार्व। भो॰ पु॰ में इस प्रत्यय के योग से कर्तुवाचक संहाएँ बनती हैं, यथा— कोहार (कुम्पकार) पियार (पियकार); छठिखार (बिटकार)।

े ६ ६४७ खारा—इस प्रत्यय से माववाचक संबाएँ निष्पन्न होती हैं, यथा— निज्ञदारा निपदारा (√निपटाना निकटना ) < निर्वर्त कर ।

मि॰ सं॰ निवर्तते लौटता है, संपन्न होता है, समाप्त होता है; पा॰ निव्यचेति 'संपन्न करता है'; पा॰ निव्यचेह निव्यहेह )।

इसकी उत्पत्ति सं० कार >म० मा० श्रार ( +श्रा ) से है ।

ु ६४८ आर—इस प्रत्यय की सरपित सं∘ 'आगार' संग्रहालय, (खलाना) से हैं।

उदाइरण-भंभार् (सं॰ मखडागार भंडार); कुठार कोठार् (सं॰ कोछागार)।

यह प्रत्यय सभी ऋा० मा० झा० भाषाश्चों में है हि० **भंडार, वं० भांडार्,** इंडि० भंडार्, गुजल भंडार, मरा० भांडार्।

श्चरमिया में 'र्' के स्थान पर 'ल्' हो गया है- मंराल्'।

ु ६४: आरी—इस प्रत्य से भी कर्तृवाचक - संज्ञापद वन्ते हैं। यथा — भिखारी <िनस्य — आरिश्न <िभ्या — कारिक टर्नर इसकी अपुरवित < प्रा० भिस्तायर - भिस्तुश्चर ∠ — पा० भिस्त चरिया < सं० भिद्याचरः से बताते हैं। पुजारी (पृजा-कारिक): जुवारी (ग्रा० खुआरिश, कंण्युतकार — ) इसकी उद्यत्व सं० - कारिक > कारि- अश्च शारि > आरी है। प्राय: सभी आा० भा० आ० भागाओं में इसके सिद्ध सन्द्र प्रात होते हैं, यथा —

हि॰ जुबारी, श्रस॰ बुबारी, बं॰ बुबारि, उड॰ बुश्चारि, मो॰ पु॰ बुश्चारी, पं॰ बश्चारी हि॰ बश्चारी।

\$ ६५० शारी—इससे व्यवसाय—स्वक शब्द बनते हैं। यथा—संदारी ( सं॰ भाषटागारिक, पा॰ भग्डागारिको, पा॰ मंडागारिश्र, कुटारी ( सं॰ कोश-गारिक ) कोटारी।

. १९६६ व्युत्पत्ति सं श्रागारिक से है। प्रायः सभी आ श्रा आ श्रा आपाश्रोहें में यह प्रत्यय मिलता है, यथा—

हि॰ अंडारी, बं॰ भँड़ारी, उडि॰ भएडारि, विद्दा॰ भँड़ारी, पं॰ भंडारी, गुज॰ भंडारी, मरा॰ भांडारी।

श्रसमिया — 'मंरालि'।

्र ६५१ ऋाल् या खार् इस प्रत्यय ने गुण्यानाचक पद विद्ध होते हैं, यथा— हिनाल्—हिनार् ( < हिराण्+भ्राल, प्रा॰ हिराण्या—, सं॰ को॰ हिन्ता— 'वेरवा'; प्रा॰ हिराण्याल—'व्यमिनारी' पु॰ ति॰; हिराण्या-तिक्षा, 'पेर्या') । § ६५२ — झाल्, — झाला इससे स्थानबायक पद सिद्ध होते हैं; यथा— ससुराल (सं॰ इबसुरालय ) दिखाला; पनाला (पनारा) शःयादि । इसकी उत्पत्ति सं॰ झालव 'घर' से हैं !

§ ६५२ ख्रालो (ससे समूहवाची संज्ञापद निष्पन्न होते हैं; यथा—दीवाली
( <सं> दीपाविल ) इसकी उत्पत्ति सं० 'ग्रवली' 'पंक्ति' राब्द से है।

६६४४ श्राल् इसने स्वमानसूचक विशेषसम्ब दिद्ध होते हैं, यथा-मनाहाल् (√भनाइना): लाज-जजाल्, उर—इराल्, इसका संबंध सं∘— श्रालु प्रत्यय से है, जिससे श्रद्धालु, रयालु, हंग्यालु, स्वमालु कोषालु, हाराधि शब्द निष्पत्र होते हैं।

५ १५५ — छ।च् – छावा इसने मानवानक संज्ञाएँ विद्व होती हैं; यया-चढ़ाच् ( √चढ़ना, प्रा॰ चढह ; जमाव ( √जमना ); कुकाव ( √फुकना); बचाव ( √वदना ; लगाव ( √लगना ); धुमाव ( √एमना ; बहाव ( √वदना ); क्षिड्काच ( √लिइकना ); '- खावा' इसका गुरुरुप है। उदाहरख- भुतावा ( √खनाना ; खुतावा , √खनाना ; पहिरावा ( √पहिरता); बढ़ावा ( √वनाना तै॰ वयिषठ > बढ़नावश <बढ़ावा ।</p>

ं इस प्रत्यय की उत्पत्ति 'शिच्' (प्रेरणार्थक) — श्राप्+श्र+क से निष्पल हुई है।

६ ६८६ श्रावट् १०वे भाववाचक र्रजापद बनते हैं--यया, सञाबट् (√सक्ता : तिल्लाबट् (√लिस्ता): तकाबट् (√क्क्ना; लगाबट् (√लगाना): मिलाबट्:√मिलाना : चकाबट ( √क्कना ): हिपाबट ( √हिपना ); बनाबट ( √वनना ): ख्रमाबट- सहाबट शादि।

हक्की उत्पत्ति सं॰ प्राप्-मृहति से है। हिंदी के प्रभाव से यह प्रत्यय भो॰ पु॰ शादि कुछ श्रन्य श्रा॰ भा॰ श्रा॰ भाषाओं में भी मिलता है। भो॰ पु॰ में सव्ययद् लिखायद्, तरावद् श्रादि उदाहरणु मिलते हैं।

६६० आवना इसने विशेषणपर तिद्ध होते हैं; यथा—खुहाबना ( $\sqrt{g}$ माना); खराबना ( $\sqrt{g}$ माना) हरकी है। मो पु॰ में देशान, बर, खुमान ( $\sqrt{g}$ मा) (विवाह के समय का खुम्बनसंस्कार) खरादि सब्द निष्पन्न होते हैं।

§ ६५६— स्त्राह इस प्रत्यय द्वारा, क्रिया से माववाचक संज्ञा बनती है; यथा - उँवास् (ऊँवना ) प्यास (√पीना), हॅस्झास √ोना)। मिठास ।

हगास् (√हगना ); मुतास् (√मृतना )। इसकी उत्पत्ति सं॰ ऋष्+वरा से हैं। \$ ६५८ छाह्र ८ र प्रस्य वे कियामूलक विशेष्यय ( मानवावक शक्त हित होते हैं; वया खनखनाहर (< लनलनाग); गढ़गहाहर ( √गढ़-गढ़ामा); खराहर ( √गढ़-गढ़ामा); खराहर ( प्रवराहर ( ( प्रवराहर हित्स हर ( ( प्रवर्माना); स्वनक्षनाहर ( प्रवराहर हर ( प्रवर्माना); स्वनक्षनाहर ( प्रवर्माना); स्वनक्षनाहर ( प्रवर्माना); स्वनक्षनाहर ( प्रवर्माना); स्वर्मानाहर ( प्रवर्माना);

इसकी उत्पत्ति टर्गर ने प्रा॰ भा॰ आ॰ भाषा घा > इा,—आहा + आवट् से अनुमान की है। हिंदी से यह प्रत्यय भो॰ पु॰ में 'आहटि' रूप में आया; यथा-'चिल्लाहिट', 'चनराहटि', 'चनरालनाहिट'; इत्यादि।

§ ६६० इन-चाइन्-ये स्नीलिंग प्रत्यय हैं; यथा--

बरेठिन ( बरेठा ); पंडिताइन ( पंडित )।

\$ ६६१ ह्या — इस प्रत्यय से कर्तृवासक-संज्ञापद, गुणवासक विशेषणपद, देशवासी वासकपद, संज्ञाओं के लगुरूप तथा कुछ बस्तवासकपद भी निष्पन कोते हैं:

यथा---

कर्वुवाचक—धुनिया (√धुनना) जिङ्ग्या (√कड़ना)

गुणवाचक-विशेषण-बद्धिया (< पा॰ बङ्दिश्च+, श्चा) पा॰ बङ्दिती < एं॰ विवितः; √बदना, एं॰ वर्ष < म॰ भा॰ श्चा॰ भाः वद्ध - वड्द,

घटिया ( घटना, प्रा॰ घट्टइ )।

देशवासी-वाचक-कनौजिया ('कल्कीव' का '; कलकितया ('कलकत्ता' का )--भोजपुरिया ('मोजपुर' का ); मधुरिया ('मधुरा' का ); सखरिया ('सखार' का )।

लपु रूप—व्हिबिया (डिब्बा), लुटिया (लोटा), खुटिया (चोटी),-पुड़िया (पूड़ा), फुड़िया (फोड़ा)। खटिया (लाट); बिटिया (बेटी), इत्यादि।

बस्नवाचक —ॲिंग्सा ( झंग ), बॉंधिया ( बॉंघ )। इस प्रत्यय की उत्पत्ति सं• इक < म॰ भा॰ छा॰ भा• इश्च+म्रा से हैं।

लघुरूप बनानेवाले— इया < सं०— इका (इवीलिंग, प्रत्यय) गुण्याचक विद्योक्यावाले शब्द इया √सं० इत—।

ृष्षर खन्ना—इस प्रत्यय से ऋनेक संज्ञा एवं विशेषणापद सिद्ध होते हैं:यथा— स्वरुद्धा (र्सं∘ √चावक-'चार' > 'खार' से वृे वैधुद्धा 'वंशा हुद्धा' (√वेंधना):

सँडुआ। (मग्ड्क) गेवआर। गैरिक) टह्लुआर। यह प्रत्यय सं० उक > प्रा॰ उक्क का डीर्बरूप है।

ुं६६३ ऊ—इल प्रत्यय से, क्रियाश्रों से, कर्तृवाचक संज्ञापद तथा करख∘ वाचक, संज्ञा से विशेषण तथा प्थार के शब्द श्रयवा छोटी जातियों के नाम बनते हैं—क्रिया से—

कर्तृवाचाक—खाऊ (  $\sqrt{}$ खाना, सं०  $\sqrt{}$ खाद्+उक );

रट्टू ( $\sqrt{रटना}$ ), चालू ( $\sqrt{चलना}$ )। फरग्रवाचक—स्नाङ् (भाइना)। नेवा से—

विशेषसा—ढालू (ढाल), पेट (पेट), बाजारू (बाजार)।

प्यार के शब्द-अच्चू (अच्चा), लल्लू (लल्लू)। छोटी वातियों के नाम कल्लू, भनकू आदि। इसकी उत्पत्ति संक-उक्त>भाव आव भाव-'उन्न' से इस् है।

९ ६६४ हैं—यह प्रत्यय झा० आ० झा० भाषा का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रत्यय है। इससे कियाओं से मामबानक तथा करमाबानक संवाधित क्षेत्रपारों से निरोधपा, क्षणुताबायक, व्यापारवायक तथा भावबायक संवाध त्रीर संस्थायाचक विशेषयों से समुदायायक तथा भावबायक संजार्थ बनती हैं, यथा—

#### कियाओं से---

- (१) भाववाचक हँसी (√हँगता), बोली (√बोलना), घमकी (√घमकाना)--भरी (√घरता), घडकी (√धटकना)।
- (२) करणवाचक--रेती (√रेतना; चिमटो (√चिमटना); फाँसी (√कांचना)। संजापटों से---
- (३) विशेषस भारी (भार ), ऊनी (ऊन ), देशी (देश ), गुलाबी रंगुलाब ), मारवाड़ी (भारवाड़ ), बंगाली (बंगाल )।
  - (४) लघुरूप--टोकरी (टोकरा), रस्सी (रस्सा , डोरी (डोरा ।
  - ( ५ ) व्यापारवाचक तेली, माली, धोबी।
- (६) भावनाचक गृहस्थी, बुद्धिमानी, सावधानी, गरीबी, नेकी,

#### विशेषसों से ---

- (७) समुदायवाचक--बीधी (बीस), बचसी, पञ्चीसी।
- ( ८ ) भाववाचक-चोरी ( चोर ), डाक्टरी, दलाली, महाबनी।

हस प्रत्यय का संबंध सं० इक-इका से हैं; बाद में कारती के विशेषण्वीय तथा संबंधनाची—ई प्रत्यय ने भी हते संपुष्ट किया है। मो॰ पु. में यह प्रत्यय मुख्य होता है; यथा-प्रामी, भारी, रागी, हिशाबी, तमोली। लघुताबाचक--कटारी, पोखरी, कियारी स्थादि।

६६५ ईला—इट प्रत्यव वे विशेषणपर विद्व होते हैं; यथा—प्यरीला ( पत्यर ); रंगीला (रंग ); पहिला; फुर्तीला; रेतीला; सजीला; जोशीला; ख्वीला ( ख्वि ); लजीला; रसीला; खर्चालो; ( 'खर्च अरवी ); वमकीली ( जमक )।

इसकी उरपत्ति सं०-इल->प्रा० इस्ल+( श्रा ) से है।

सं 'इल' से विशेषण्य निष्पन्न होते हैं: यथा ('फेन' से ) फैनिल। म॰ भा॰ प्रा० भा॰ में इस प्रस्थय के भूतकालिक कृदंतीय विशेषण्य सिद्ध किए बाने लगे; यथा – प्रा० भा॰ स्त्रा॰ पुष्टिंहला 'पृक्षा गया', प्रा० लोहिला 'लुख्य हुखा'।

रेतीला ( 'रेत', सं को । रेमम् 'सुगन्धित चूर्णं )।

६ ६६६ एला— इषके योग से संज्ञा प्रं विशेष्यावद सिद्ध होते हैं; यथा— बचेला (बाप); आपेला (आघा); आकेला (एक); सीतेला (सीत); मुरेला (मोर)। इसकी उत्पंति सं∘ स्वार्थे तथा विशेषशीय प्रत्यय इल> प्रा० इल>— प्रल (+ आ) से हैं। भो∘पु∘ में भी मयेला बचेला आहेला आदि प्रयोग होते हैं।

६ ६६७ ऐल - ऐला - इससे गुणावाचक विशेषण निष्णन होते हैं; यथा -

दंतील ( दाँत ); खपरील ( खपरा );

दुधैल (दूघ); बनैला (बन) तोदैल तोंद)

धुमेल (धूम); मुँछैला (मूँछ)।

१६६८-- एला इससे संशापयं विशेषशापद सिद्ध होते हैं; यथा — फुलोख (फूल); नकेल (नाक)।

इसकी उत्पत्ति सं० - इल > प्रा० - इल्ल > - पल है।

§ ६६६ एली इसते संज्ञा तथा विशेषग्रापद सिद्ध होते हैं, यथा —

# इथेली (हाथ)

इसकी उत्पत्ति भी संः—इल > प्रा॰— इल्ल > - एल ( +ई ) से है।

\$ ६'७० एरा इससे कर्तृवाचक, व्यापारसूचक तथा भाववाचक संवापद निष्पत्न होते हैं; यथा---

# कर्तुंवाचक--

लुटेरा (√लूटना, सं॰ √लुस्ठ>पा॰ √लुट्—प्रा॰ √लुट्—लब््)। ठठेरा (<उष्टक्त+प्रा॰ ठटार); क्ष्मेरा (>सं॰ कर्म-कर—); वितेरा (<वित्र कर)।

## भाववाचक--

बसेरा ( सं॰ √वस>म॰ मा॰ मा॰ भा॰ √वस्)। इसकी उत्पत्ति सं॰ - श्र-कर->-श्र-श्रर > --धर ( +श्रा ) से है ।

६ ६७१ - प्रा इष्ट गुज्यानक विशेषण्पर निष्पन होते हैं; यथा--घनेरा ('वना', सं॰ धनतर );

बहुतेरा ( 'बहुत' < प्रा॰ बहुत्त - < सं॰ बहुत्व );

अँघेरा ( रं॰ श्रन्ध- तर-)।

इतकी उत्पत्ति चं॰-श्च-तर->-श्च-श्चर>-एर (+श्चा, ते है। १९०२ - एरा इतते चंडाओं के एवं चंडच स्वकरूप विद्व होते हैं:

## संबंधसूचक —

समेरा; ( सामा का पुत्र; वया 'समेरा आई' ); करेरा; ( झाका का पुत्र; यगा 'करेरा आई' ); चर्चरा; ( साचा का पुत्र; यथा 'करेरा आई' ); फुरेरा; ( कुगा का पुत्र; यथा 'फुरेरा आई' ); दरकी उत्पत्ति सं॰ कार्यक – केरल – केर २ एर – (+का) ।

यह प्रत्यय भोजपुरी में भी प्रयुक्त होता है; यथा--लुटेरा, लमेरा (बिना कोते बोप अपने आप उगनेवाली फुसल) ठठेरा हत्यादि।

६ ६०६ — ६, — अक्, — इक् — उक् इस प्रायय से बातु से संबापद बनाते हैं: यस, फाटक् ( √काहमा, बं॰ सम्प्रदर्श, मा॰ एउइ ); अटक् ( बं॰ आतंक मा॰ अडक्, मि॰ ०० आटक्); बैठक् ( √बैटना < मा॰ मा॰ आ॰ मा॰ √बहड़ < वं॰ उप-विट—: सबक्, माकक्, भूके ( वं॰ फूक्सर ); जॉनक (वं॰ याचक्) बक्क, धमक्, चमक्, चौक ( < म॰ मा॰ मा॰ मा॰ मा॰ चटक्क < चं॰ चटुक्क)।

में पुढ़ में भी वह प्रत्य प्रयुक्त होता है, यथा, टनक, टन्ट्र ह्यावाब (मि., वंटनक्, टन, ४८न, क्षीचना); महतक (महतक्क), प्रकाश: सक्कः, स्वाटक, दरवाबा (४०१८, फटना); स्वटक्, क्काब्द (मि. वंट स्वाटक्, साह; बंदक (बहट्ट ८उपविष्ट); फूंक (मि. वंट प्रकार); चिक्टिक, दरं; चुक, चूक, सुदक (मि. वंट सुक्,), कर्या थी स्वयवा सा बाजा। म॰ भा॰ खा॰ भाषा में इस प्रत्यय का कप---खबक होगा; यथा, भलकः; उवहट्ठक (हि॰ वैठक), इत्यादि।

शी॰ अप॰ में खुडुक्के (शल्यायत); सुडुक्के (गर्जात) आदि रूप मिलते हैं। प्राइत वैयाकरवाँ की प्रवाली पर विचार करने से यह बात प्रतीत होती है कि आ॰ भा॰ का॰ के आकृत्या म॰ भा॰ आ॰ भाग के अक्क का संबंध प्रा॰ भा॰ आ॰ भाग के क्षियामृतक विशेषण् (पार्टीशियल ;-आ (न्) त+कृत (<√क) से हैं यथा, हि॰ चमकृ < म॰ भा॰ आ॰ प्रा॰ चमकक -चमक्कप्र -चमिक्कप्र < दं॰ चमकृत।

इती प्रकार बुक् (च्युत्—हत); संकत का अक्। प्राकृत तथा अपश्चेश— अनक का संबंध मागधी इउनक=इर+श्च+क, हगो = अहनके=अहर्क < अहम् से स्पष्टतया प्रतीत होता है। (मि॰ लेडु ( दु ) नक = लेचुक; साध्यकक = नायक आदि ।

ब्लाल के अनुसार इसका संबंध संस्कृत विशेषण तथा स्वायं—वन्तं से है। यथा—यारवय <यर—(सि॰, साधिक्य <मिश्री) पुनः ब्लाल से ह्रविद् भाषाश्चां में श्रांति प्रवालत —क्कृ, --क-तथा—या-प्रत्ययों की श्चीर भी इसारा स्थान दिलाय है। वहाँ चातु से क्रियामूलक-विशेष्य (बरवल नॉउन) बनाने में भी प्रत्यत सहायक होते हैं। यथा-नक, चलना>नइक्कृत, नदक्कुतल, चलना, √इस, होना इस्कृत, हीहर।

ऐवा मतीव होता है कि हरूकी उत्पंत इत तथा √इ के ख्रम्य रूपों से हुई है। हस पर संस्कृत के — अपक् मस्य का भी प्रभाव प्रतीत होता है। वही अपक् प्राइत अपक में परिखात हो गया है। यह संसव है कि म० भा० खा० काल में द्रविखा भाषाओं के — क, — म, - क, प्रस्थ उचरी भारत में प्रचलित हों और हरूका प्रभाव प्राइत के — ख्रमक प्रथय पर पहा हो।

्क्षक् का — इक् , — उक् , में परिवर्तन स्वरसंगित (वावेल हारमोनी) के कारण हुआ है । तह क्ष > ह तथा उ । — क्ष क्षयवा — क्षक् का — क्षक का — क्षक के विदार सिलता है। यह विशेषणीय तथा स्वार्थ प्रत्य है; यथा, फर्ट्का 'क्ष्टें पुनने का क्षीबार'; सप्का 'क्षक लीचने का बंकर' ('भाप' दे ); धच्का यादी के चलते ते दक्का; क्षित्रका ( $\sqrt{8}$ ) लिता )।

— प्रकी (= क्षक्+ई) से संशक्षों के लघुतावाचक रूप बनते हैं; यथा बैठकी (बैठक); खिड़की; फिर्की; खुबको ।

— ऋक् का दीर्घरूप आक् निम्न शब्दों में मिलता है — तड़ाक् फ़ड़ाक, सटाक् इत्यादि।

— क् प्रस्यय तथा इसके विविध विस्तार सभी खा॰ भा॰ खा॰ भाषाझों में प्रचुर संख्या में मिलते हैं; यथा, हि॰ चमक्, स्नतः समक्, बं॰ चमक्, उडि॰ चमक्, भो॰ पु॰ चमक्, पं॰ चमक्, सिं॰ चमक्, गु॰ चमक्, मरा॰ चमक्।

६६७४ जा, — जी—इस प्रत्यय के योग से कुछ, संबंधवाचक पद सिद्ध कोते हैं: यथा.

भानजा — ( र्सं भागिनेय, पाठ मागिनेय्य प्रार भाइरोश्य — लाइरोज्य — भाइरोण्य — भावर — भाव

भागुजी --( सं० भागिनेया ):
भतीजा--( सं० भागिनेया ):
भतीजी -( सं० भागृया ):
इत प्रत्यत्र की उत्पत्ति संहरूत 'बात' से हैं।
६ ६ ५६ आ -- इस है कुछ संवापद निष्यत होते हैं; यथा,
स्वाजा--( < प्रा० स्वक्वय-- < सं० साव -- )।
इतकी उत्पत्ति सं० -- य > ज ( + म्रा )

् ६७६ ट् — आयुनिक भारतीय आर्थ भाषाओं में इस प्रत्य का बहुविधि विस्तार मिलता है। यह किसी प्रकार के साहदय, संबंध अथवा प्रकृत - शब्द में विकार का बोध कराता है तथा व्यवसाय या स्वभाव का भी अर्थ प्रकट करता है, परंत प्रायः यह प्रस्थय स्वार्थेरण में प्रयुक्त होता है।

इसकी व्युत्पत्ति प्रा० भा० श्रा० भा० वर्त (√वृत्)>म० भा० श्रा० भा० वह से मानी गई है इसके विस्तारों पर नीचे विचार किया का रहा है।

— ट्(ट्) < म∘ भा∘ द्या॰ भा∘ यट< छं॰ वर्त। इतके योग से भाववाचक इथवा सक्य च्यत्वेशवक (कंकीट) संज्ञाएँ वनती है. यथा — कत्रद्रंक अक्य्); प्रा॰ √कस्य; द्यट्; खपट् । डॉट— इपट्में (वं॰ दापट); लपट्; चयाट।

-z (=  $-z + \pi$ I)  $-\pi$ सके योग से अंक्षा एवं विशेषस्यपद सिद्ध होते हैं: यथा  $-\pi$ रटा  $\cdot \sqrt{\pi}$ पट्गा), चिम्टा, चिपटा = चप्टा  $+(\sqrt{\pi}$ प्, द्वाना, फैलाना, म० भाग्न प्राण्या। निवदक्ष संग्रियिक।

- टी ( = - ट + ई ( स्त्रीलिंग प्रत्यय )—यथा विस्टी, विष्टी- व्यटी ।

 ट्— कुछ शब्दों में यह प्रत्यय संव 'पट्ट' शब्द का प्रतिक्तव है; यथा — सँगोट (संव लिंग, लंग पट्ट) ।

-- टी (= - ट + ई (स्त्री प्रत्यय--यह ऊपर के प्रत्यय का लघुताबाचक रूप है; यथा लेंगाटी (सं० लंग + पहिका) ६ ६७७ इ—इी—यह प्रत्यय झा॰ भा॰ झा॰ भाषाझों में स्वभाव, व्यापार तथा संबंध प्रकट करता है: यथा—

खिजवाड़ ('खेल' ), गंजेड़ --मॅगेड़, मॅंगेड़ी, गॅजेड़ी इत्यादि।

—इ भी उत्पत्ति सं• √इत से प्रतीत होती है। 'इत्ता' शब्द ऋग्येद में मिलता है श्रीर यह कार्य, परिश्रम तथा गति का बोधक है। प्राहृत मे इससे वट> बड़ >बड़ शब्द शब्द बनते हैं। सं•—इक है के विस्तार से —इी (— इ + ई) प्रस्वय बनेगा: थथा—

अगाड़ी ( < सं॰ श्रम वाट ); पिञ्जाड़ी, इत्यादि।

\$ ६७८ इा - संस्कृत तथा प्राकृत - 'बाट'। 'बाहा' बेरा से इसकी उत्पत्ति सिद्ध हुई है। यह वट ८ स॰ वत ( √ब ) से ख्राया है, यथा ---

श्चार्याहाः (सं० श्रद्धा-बाट, स० भा० श्चा∍ श्चक्खवाड > श्च≄खाड )।

५ ६७६ इ -- इा -- इी -- यह स्वार्थे प्रत्यत्र है। इतको उत्पत्ति प्राकृत -- ड -से हुई है। म० भा० आरु भाषाओं में इसके प्रयोग की अधिकता दिखाई देती है; समा ---

बच्छ—इ ( सं॰ वत्स ), दिश्रह—डा ( सं॰ दिवस ), गोर—डी ( सं॰ गौरी, हिं॰ गोरी )।

हेमचंद्र के उदाहरणों में इस प्रत्यय का प्रचुर प्रयोग मिलता है; यथा-

'जे महुँ दिग्गा दिश्रहडा' (जो मुफ्तको दिए दिन ),

'हिश्रद खुडुक्कइ गोरडी' (हिए में खुटकती है, गोरी )।

हवी प्रकार नुकल-डा (हि दुलड़ा) इरवादि है। ऐना प्रतीत होता है कि मन भाग आप भागकात में यह प्रस्य उत्तरी भारत में बहुत प्रचलित था। आग भाग भाग भागों ने —ह की उत्तरित प्रा॰ भाग आप भाग आप भागों ने —ह की उत्तरित प्रा॰ भाग आप भाग अपवा प्रवत्त —ट (या 'र्' 'ऋ' में तंतृक अपवा अवंद्य कर न्त्र) ने दुई है। —ट प्रस्य ने वने अनेक शक्य संस्कृत में गात है किंदु ये प्रायः बाद की संस्कृत के हैं। हाँ, 'प्रकृंट' श्रव्ह अपवा अवंद्य की हैं। हाँ, 'प्रकृंट' श्रव्ह ही। इत्तर्भ भागों में मानते हैं)। हो। मान प्रवाद भागों के प्रविद्य भागों के मानते हैं। हो। मान प्रवाद भागों ने —ट प्रस्य का अभाव है। अनार्य भागा में प्रवाद भागों में निर्माण में —ट प्रस्य का अभाव है। अनार्य भागों कि वहाँ भी वह प्रस्त में हो हो हो भागों में स्वत्य मां है। ऐतो अवस्था में इत्तर प्रभाव नहीं लिवित होता, क्यों कि वहाँ भी वह प्रस्त में ही मानती होती।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस - ड< टकी उत्पत्ति छं॰ -त से हुई है। -त कर्मबाच्य कृदंतीय प्रत्यय है जो तदित प्रत्यय के इप में, छंका तथा विशेषस् षदी, में लगता है; वया - 'यक-त', 'हि-त', 'वि-त', 'युक्-त', 'रब-त', 'पर्व-त', 'रव-त', 'पर्व-त', 'रव-त', 'रव-त', 'रव-त', 'रव-त', 'रव-त', 'रव-त', 'रवित्र ताहे त्या होगा। हत प्रकार संभवतः बोलचाल की भाषा में यह-त-ट में परिषात हो गया होगा। हत प्रकार कं विविद्याल हो होगा। ट-क द्याः बहेदाः कं आज्ञा - क जा आग्वा व्यक्तः आज्ञा आग्वा का आग्वा क

ऐवा बान पहता है कि करण झार्यभाषा में —त> —ट> —ड प्रस्य सदैव लोकप्रिय रहे और समय की प्रगति से बच संस्तृत प्रश्वनों ने च्यन्नासमक परिवर्तन होने लगे वह खारो चलकार ड-प्रस्य बहुत प्रनलित हो गया। प्राकृत तथा ख्राप्रश्चेश काल में ड-को —ट में परिचात कर संस्तृत रूप देना भी इस प्रश्यय की लोक-न्यिता का परिचायक है।

दिरी में —इ — इन्, की के उदाहरण्—'श्रंथड़', 'श्रॉधां', चमड़ा (सं॰ चर्म -) भगका, मलका (सल )।

दु:खड़ा (दु:श्व), वड़ड़ा (वस्त ), दुकड़ा (ट्रक), लंगड़ा, विडड़ा (चं॰ विपिटक (पा॰ विविदश क्टा हुआ; फैला हुआ'); पेस्डुड़ा (पँछ), टॅग्ड़ो (टॉंग ', अंत्रुड़ी (ऑत)।

§ ६८ ता—इति भाववाचक संजाएँ निष्यत्न होती हैं; यथा भम्ता (सं॰ ममत्व); समता; श्रादि।

इसकी उत्पत्ति सं० - त्व से है।

् ६८१ त—इस प्रथय से भाववाचक संज्ञा-पर बनते हैं, यथा—चाहत (चाह), रंगत (रंग), भिक्षव (भेल), हजासत (हल्जास), हत्यादि।

इसकी उत्पत्ति सं०त्त्र > म० मा० झा० मा०—त्त ते हुई है। बाद में ऋरबी फारसी प्रत्यय −त ने भी इसको पुष्ट किया।

९ ६⊂२ ता—इवसे संज्ञा शन्द में विकार का बोध होता है; यथा — रायता (ं 'राई का बना' तं∘ राजिङ [ —श्चंत ] )। इसकी उत्पत्ति तं∘ —श्चंत से हुई है।

६ ६८ वी—ता – इन्हें योग से चानुझों के वर्तमान कालिक कूर्दत क्य कनते हैं, यथा देखता-देखती (√देखता), बहुता-यकृती (√वदना, घटता-पटती (√पटना जाता-जाती (√जाना, जुकता-जुकती (√जुकना, सरता-सरती (√सरना, घड़ता-चदती (√जडना-ता)

उत्पत्ति सं - अत् से है तथा-ती इसका स्त्री-लिंग का रूप है --

§ ६८४ था,—श्री यह प्रत्यय संख्यातावक 'वार' के साथ कमनावक सर्वे प्रकट करता है; यथा—'वीशा (सं॰ चतुर्यं →> म॰ मा सा॰ चडत्य)। हरकी उरपित सं॰—प (मा) ते हैं 1—यही संस्कृत प्रत्यय 'वप्' (हि॰ छै॰) के साथ लगने पर उही जाता है और हिंदी में हतका विस्तार कर 'ठा' बना लिया जाता है, यथा—जुठा (सं॰ वष्ट-> म॰ मा॰ सा॰ छुड़ा।—पी,-टी, हर प्रत्यय के क्षोलिंग रूप हैं. चीशो, छठो।

\$ ६८५ — नी, — इनी, — इन् वे खीलिंग मत्यय हैं और समी आ । मांगाओं में मिलते हैं। हनकी उत्पत्ति के संबंध में चाडुव्यों ने बंध लें के पूर्ण प्राया भागाओं में मिलते हैं। हनकी उत्पत्ति के संबंध में चाडुव्यों ने बंध लें के प्रेष्ट में मूर्ण प्रया किया है। देखने में ऐसा मतीत होता है कि वे संक्त ने नित्या— इनामी मत्यों के स्वविष्ट हैं। कित बात बात है कि वे संक्त मांगाओं में नहीं आए हैं। संध समी सम्बद्ध मांगाओं में सीत वन गया है। हंभी मक्तम प्यापाओं में आहे का मांगाओं में सीत वन गया है। हभी मक्तम प्यापाओं में आहे का सार्या मांगाओं में सीत वन गया है। हभी मक्तम प्यापाओं में आहे का सार्या मांगाओं में सीत वे बता नित्य प्रयापाओं में आहे का नहीं होते। वास्तव में संस्त्र का गुपावायी मत्यय-इन, विस्त्र कोलिंग कर्तावारक एक्सचन का रूप 'इनी' हो जाता है, आ । मांग आत मांगों में सीत मत्या का सुत्व है। इसांगे चलकर लोग हर वात को भून गए कि यह सीलिंग मत्यय है और पुलित संत्रा पर्दों के साथ मुद्र कही ने लगा तव-द-का लोग हो गया और वह अस्त्र नी सीविर्तित हो गया।

इस प्रकार था॰ भा॰ था॰ भाषाओं में — इनी, — श्रनी इत्यादि प्रत्यकों का श्रामम हुआ, किंतु इनका प्रयोग 'ई' की श्रपेक्षा कम हुआ है।

नी - भाववाचक --

करना —करनो, भरना—भरनी, कटना—कटनी, बोना—बोनी। कर्षवाचक—चटनी, सुँघनी, कहानी।

करवावाचक—धौकनी, छोदनी, कतरनी, छननी, कुरेदनी, लेखनी, दक्ती, स्मार्थकी।

विशेषण —

कहनी ( कहने के योग्य ), सुननी ( सुनने के योग्य ) आदि।

 $\S \leftarrow \leftarrow \leftarrow$  इसके योग ने श्रवस्थात्वक भाववाचक संज्ञाएँ निष्यन्त होती हैं, यथा – बच्पन् (यथा ), पागल्पन् ('पागल्'); बक्ष्पन् ('प्वा'); कुट्पन् ('छोटा'); कालापन् ('काला'); लक्ष्म्न ('खक्षा'); ह्रावादि।

हत प्रस्य की उत्तिच प्रा० भाग छा॰ भागा—त्वन से है।—त्वन प्रस्य से निष्यन्त शब्द, वैदिक भागा में छीर प्रस्पतः प्रस्येदर्शिता में मिलते हैं तथा भाववाचक न्युंतकलिक्क हैं; यथा—मार्थ्यन्त् (मार्थ्यन); महित्यन्त रिमहत्त्वे सिलत्त्व हैं। प्रतः); हत्यादि ।—त्वन् से चने शब्दों के—त्वः प्रस्ययुक्त रूप भी मिलते हैं। छतः—त्व एवं —त्वन् समान प्रत्यय थे। म॰ भाग छा॰ भाषाकाल में ला प्रदे ह्या॰ भाग छा॰ भागा का – पन् प्रस्यय शास्त्रित में छावा है। म॰ भाग छा॰ भागा काल के प्रथम वर्ष में सं न – प्य दिक्य-पिर्वम-अदेश में प्रापंत हवा और वहाँ ते यह प्रवृत्ति सर्वन रिती।

६ ६८७—पा - इस प्रत्यय से भी श्रवस्थास्चक भाववाचक संजाएँ वनती हैं; । यथा बढापा ( म० भा० श्रा० भा० बडदप्प < सं० वद्धाव );

सुटापा—( मोटापन), ग्रपनापा ( ग्रपनापन ', इत्यादि। इस प्रत्यय की उत्पत्ति भी प्रा० भा० ग्रा० भा० ल > म० भा० ग्रा० भा० 'प्प' से हैं।

् ६८८ री,—क्र- चार भार खार भार में य—प्रत्यव स्वार्थ क्य में प्रयुक्त होते हैं। पूर्व भाषाओं में—क्ष भवुर अदाहरख भिसते हैं. अन्यत्र-ये के; यथा—कोठरी; कोठा< मर भार का कोट्ड ८तंर कोड ); गठरी ्गाँठ ); क्षतरी (क्षात्रा ), बाँद्वरी (बाँस), मोटरी-(मोट), हस्यादि।

गोरू ( गो-रूप ', गम्रकू ( सं० गर्भ-रूप ), इत्यादि ! इनकी उत्पत्ति सं० रूप शब्द से माना गई है ।

६६६८ - ल. --ली --'ला' प्रत्यय ते गुणुशन्तक विशेषणा पर बनते हैं, यथा - झराला < झपः अगलज ८ तें ० झपन्ता), संगतता (गांभां ८ तक भाव झा॰ सब्भ-८ तंं ० मध्यं न्ला (-- प्रा); युँच्ला ('युँच्') रतं ० युस-मात्रक ), हरवादि। झागों -- प्रत्यला, लाइ --लाइहला, पीठ्ठें -- पिछुता, यात्र -- मावता।

ला' प्रत्य संस्तृत के विशेषण प्रत्य ('ल', का विस्तार है। ली— ल+की प्रत्य 'ई'—इच्छे कुछ शब्दों के लघुरूत बनते हैं; यथा—खुबली, ('बाब' वे ); दिक्ती ( टीका' वे . डकती (डक, वे ), सुपत्ती ( सुप वे ); घंटाली ( 'पंटा' वे ), हप्लादि।

§ ६६० —ल — इस प्रत्यय से कुळु संज्ञा एवं विशेषणा पद निष्यन्न होते हैं; यथा—

भायल ('भाय-युक्त ); पायल ('पॉव' का श्राभूषण ) इसका संबंध संब-क प्रत्यव से हैं।

§ ६६! —वॉॅं— इस प्रत्यय से कुछ विशेषण पद सिद्ध होते हैं; यथा — कटवॉं (√काटना ), चुनवॉं (√चुनना ), दलवॉं (√डालना )। इसका संबंध सं - व (न् त प्रत्यय से विदित होता है।

§ ६६२ —वॉं—इस प्रत्यय से क्रमशाची संस्थाएँ बनती है, यथा— पॉंचवॉं (पॉंच्टलं∘ पञ्च+ म-]), छठवॉं ('खेटलं॰ पट्); सातवॉं (सात्टलं—[मा], खाठवॉं ('ख्राट्'< छटठ< छट-[म])।

इसकी ब्युत्पत्ति सं म > म । मा । श्रा । - व > - व + श्रा है ।

§ ६६६ — वाल् - यह प्रत्यय कुञ्ज जातिशेषक शब्दों में प्राप्त होता है, जिनका नामकरण किसी नाम के स्थान पर हुआ है; यथा—

प्रयागवाल्, गयावाल्, काशीवाल्, पञ्जीशाल् ( पालीवाल् ), ।

इसकी उत्पत्ति सं∘ 'पाल' ( रक्क ) शब्द से विद्ध होती है। कोतवाल ( = कोह-पाल) शब्द भी हती प्रकार का जान पहता है, परंतु यह भारतीय भयाओं मैं कारती से आया हुआ प्रतीत होता है।

\$ ६६४—बाला इस प्रत्यय से कुळु संझा पद निष्यन्न होते हैं; यथा— धनवाला, टोपीवाला, गाड़ीवाला, छातावाला, कामवाला, हाथीवाला, पहरावाला, पालकीवाला, हत्यादि।

इतकी उत्पत्ति संग्पालक से हुई है। भोग्पुग्में भी यह प्रत्यय इसी स्वरूप में वर्तमान है;यथा - घोड़ेवाला हाथीवाला।

\$ ६६५ — तृ यह समानता तथा सरुवता योतित करता है। हार्गले ने हसकी उत्पत्ति 'सटश' शन्द से बताई है (गीडियन प्रामर \$ २६२ ', किंद्र बादुब्वों ने हसकी स्त्रुव्यति 'श' से मानी है को प्रा० मा० खा० लोम-य ('लोम'— युक्त ) कपि-रा ('कपि' सटश वर्ण्याला ', यु-रा ('युवक'-सटशा) खादि सन्दों में वर्तमान है (वै० लै० § ४६० ) हिंदी में हसके निम्नलिखित उदाहरण है. युपा—-

श्वापस् ( सं॰ श्रात्म-श ); घमस् र धर्म-श ); उमस् ( उष्म-श ) । क्रमनाचक प्रयोग--ग्यारह-यारस, बारह-बारस, तेरस, चीदस इत्यादि ।

मो ॰ पु॰ में भी यह प्रत्यय प्रश्चक होता है, यथा—स्मृत्यस, आपस, घामस इत्यादि ।

\$ ६६६ - सर - सरा इससे कुछ संख्याओं के क्रमवाचक रूप बनते हैं: यथा--दूसरा ('दी'), तीसरा ('तीन')।

हानंति ने इलको उत्पत्ति भूतकालिक कर्मवाच्य कृदंतीय 'सृतः' ने की है (गौ॰ ग्रा॰ ६१७१) किंद्र डा॰ चाडुचर्या के श्रनुसार इसकी उत्पत्ति सं∘सर <√सः रॅगना' ने हुई है। भो॰ पु॰ में इसका प्रयोग होता है, यथा—एक-छर, दो-सर, ति-सर इत्यादि।

े ६६७ — सा यह प्रकारवाचक प्रत्यय है; यदा-वह, वह, सो, जो, कीन के साथ; यथा, ऐसा, बेसा, कैसा, जैसा वैसा ।

। ६६८-सा-निम्मलिखित शब्दों में यह प्रत्यय भिलता है। ऊनवाचक-स्नालसा, ब्रन्थसा, उडतासा, एकसा, मरासा, ऊँचासा, ख्रादि।

परिशामवाचक -थोड़ा सा, बहुत सा, छोटा सा ।

\$ ६६६ -- सों -- यह प्रत्यय पूर्वदिन स्चित करता है; यथा --

}७०० — सार इसके थोग से किसी का निवासस्यान सूचित किया बाता है; यथा—चटसार, हथिसार, घोड़सार ।

हर्—हर प्रत्यय से कुछ स्थानयाचक संशापद विद्व होते हैं; यथा--सँबहर; नैहर; पीहर, इत्यादि ।

इसकी उत्पत्ति प्रा॰ इ+सं॰ र (यथा, मधु-र ) से ज्ञान पहती है।

भी॰ पु॰ में भी इस प्रत्यत् का प्रयोग वर्तमान है: यथा—स्तम इर्; स्वाः कर—इर, तेज चलनेवाला मनुष्यः इद्य-इर, तुवला पतला शरीर; किन्न कर—इर्तया इर-इर्भात, अच्छा बना दुशा मात जो गीला न हो ) !

१ ७०१ हरा -इससे गुरावाचक विशेषरा पद सिद्ध होते हैं, यथा -

इकहरा ('यक' से ), दुहरा ('दो' से ), तिहरा, चोहरा, सुनहरा ('सोना' से ) रुपहरा ('रूपा' से ) रूपा ८ सं॰ रूप्य ) इत्यादि ।

इमकी उत्पत्ति सं॰ हार-'विभाग' से बतलाई जाती है।

९ ७०२ **हा** —यह भी गुरावाचक प्रत्यय है; यथा हल **—हस्रवाहा,** पानी — पनिहा, कवीर — कविरहा।

५ ४० १ हारा-—यह प्रत्यय वाला का पर्यायी है, परंदु इसका उपवोग उसकी श्रमेचा कम पाया बाता है; जैले —लकड़ी —लकड़हारा, पनदारा, चुहि-हारा, मनिहारा स्त्यादि ।

इसकी उत्पत्ति सं॰ हारक ले जानेवाला'>हारश्च>हार-हारा से विद्व है।

### विदेशी प्रत्यय

\$ ७०४ छा - यह फारती प्रत्यय है। इतका प्रयोग भाववाचक छार्य में होता है; वया खामद ( ज्ञाया ), खरोद ( खरीदा ), बरदान्त ( त्रहा ), दरख्वास्त ( माँगा ), रसीद ( गहुँचा )। ५ ७०५ खा- इस प्रत्यय के द्वारा कुछ विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं; जैसे गरम-गरमा, सफेर सफेदा, खराब -खराबा इत्यादि।

६ ७०६ छाना — इससे कुछ विशेषधा शब्द बनाए बाते हैं. यथा — बाल — सालाना; रोब — रोजाना, मदें मदौना, शाह — शाहाना, कन से जनाना। नवर — नजराना, हवं हजोना, मिहनत — सिहनताना, वय (विकी) - बयाना। (विषय छयं में) —

दस्त-दस्ताना ( हाथ का मोजा ) : इत्यादि ।

इस प्रत्यय की उत्पत्ति फा॰ छान : से हुई है।

भो॰ पु॰ में भी बनुष्राना, सिलयाना, सुकाना, खुर्माना, प्राना झादि इसके श्रानेक उदाहरण हैं।

६ ७७० इंद् — फारसी प्रत्यय है, इससे निम्नलिखित शब्द बनते हैं; यथा—

(कर्नुवाचक)---

कुन (करना)—कुनिंदा (करनेवाला), जी (जीना)—जिंदा (जीने बाला, जीता), शश (रहना) घाशिंदा, परिंदा (उड़नेवाला, पद्मी)।

हिंदी किया चुनना के साथ यह प्रत्यय लगाने से चुनिंदा शब्द बना है; पर यह ग्रशुद्ध है।

इश - फारली का यह प्रत्य भाववाचक ऋषं में प्रयुक्त होता है; यथा---परवर ( पालना ) - परवरिश, कोश ( उपाय करना )--कोशिश, नाल

(रोना )— नालिश, माल (मलना )— मालिश, फरमान (श्राहा ) फरमाइश ।

५ ७०१ ई---यह भाववाचक ऋषं में प्रयुक्त होता है; यथा -- रफतन (बाना) -- रफतनी, श्रामदन ( श्राना ) - श्रामदनी।

ईना — इससे निम्निलिखित प्रकार के शब्द बनते हैं; यथा-कम — कमीना, माह (चंद्रमा ) — महीना !

७१० कांदाज — संज्ञाओं में कुछ कृदंत जोड़ने से दूसरी संज्ञाएँ क्यीर विशेषत्व बनते हैं। ये यथार्थ में समात हैं; पर सुमीते के कारख यहाँ लिखे बाते हैं!

श्रंदाज (फॅकनेवाला)---

वर्फ (विजली)—वर्फदाज (सिपाही) तीर-तीरंदाज, गोला (हि॰)—गोलंदाज; दस्तंदाज।

· § ७११-- क यह फारती का ऊनवाचक प्रत्यय है: यथा--तोप--तुपकः ।

\$ ७१२- कार इसने कर्तृवाचक वंशाएँ बनती हैं; जैने, पेश ( सामने )--पेशकार ( वहायक ), बद ( बुरा )--बदकार ( बुष्ट ), कारत ( खेती )--कारतकार ( किसान् ), सलाह --सलाहकार ।

\$ ७१३ — खाना यह स्थानवाची प्रत्यय है। इसकी उत्पत्ति फा॰ खान से हुई है। इसके निम्मलिखित शब्द बनते हैं --

ह्रापाखाना 'प्रेष'; द्वाखा्ना 'श्रीपथालय'; हाकस्वाना 'पत्रालय'; जनानखाना 'श्रंतःपर':

यह प्रत्यय भो • पु • में भी इसी रूप में विद्यमान है।

\$ ७१४ खारू इस प्रत्यव की उत्पत्ति का०—'लोर' से सिद्ध होती है, बिअका द्वर्ष है 'खोनेवाला'। इससे निम्न प्रकार के शब्द निष्यन्त होते हैं—

बुस् लोर्-घूस-सोर् 'ध्स खानेवाला', गमखोर 'स्माशील'।

भी॰ पु॰ में कर्जलोर, नसालोर, लतलोर, धुसलोर द्यादि इसके प्रयोग मिलते हैं।

५ ७१५ गर्इस प्रत्यकी उत्पत्ति का० गर् से हुई है। यह व्यवसाय-सुचक प्रत्यय है; यथा —

कारीगर, जादगर, सौदागर, कलईगर श्रादि ।

भी ॰ पु॰ में इसके ग्रॅंखिगर, गोइगर, कॅटगर, इथगर जादूगर द्यादि प्रयोग मिलते हैं।

५ ७ ९६ — गार यह प्रत्यय भी फारसी का है। इसका कर्तृवाचक प्रयोग निम्नलिखित रूप में होता है; यथा —

मदद--मददगार, व्विदमत --खिदमतगार, याद -- यादगार, गुनाइ गुनाइगार।

∮ ७१७ — चाइस प्रत्ययका मूल तुर्का नाहै श्रीर श्रा॰ भा॰ आर० में यह कारसी से इंति हुए श्राया है; यथा—

बगीचा, गहीचा-- कालीन', चम्चा, डेगचा-हेग्चा।

९ ७९८ — ची यह प्रत्यय भी मृततः तुर्की का है और फारती से होते हुए खा• भा• खा• भा• में श्राया है। तुर्की में हतके बी – ची रूप होते हैं श्रीर फारती में केवल – ची। हिंदी में हतके उदाहरख हैं—

तयल् - ची 'तवला वजानेवाला', मसाल् - ची मशाल दिखानेवाला।

्र ७ ः ६ दान,—दानी इस प्रत्यय का मूल फा॰ दान या — दानी है। यया—कलमदान, उगलदान, पीकदान, घृपदानी दोपदानी इत्यादि।

§ ७२ - दार् इस प्रत्यय का मूल का • दार् है । इसके उदाहरता ये हैं---

ईमानदार, इजातदार् दुकानदार् चौकीदार् जमीदार् समकदार् इत्यादि ।

ं ५ ७२१ - नबीस् इतका मूल का 'नवीत्' है, नितका अर्थ है लेखक' यथा - नकल्वीस 'नकल लिखनेवाला', अर्जीनवीस् अर्जी लिखनेवाला, इत्यादि।

६ ७२२ — नसीन इसका मूल पार्ः 'नशीन' है; इसके ये उदाहरखा हैं। यथा — 'बैटनेवाला' — तस्वतनशीन, परदानशीन इत्यादि ।

६ ७२३ — नाक यह फारसी प्रत्यय हैं; इसके ये उदाहरता हैं; यथा -

दर्दनाक—दर्द, स्रोफनाक—स्रोफ स्वतरनाक - स्वतरा इत्यादि । ६ ७२४ - नामा फारसी में बहुबा इवका प्रयोग ग्रन्य प्रत्ययों की भाँति

ही करते हैं, यथा - इकरारनामा सरनामा, सुन्तारनामा । ১७२५ - नमा इसका द्वर्ष फारती में 'दिखानेवाला' होता है. इससे

\$ ७२५ — नुमा इसका अध्य फारती मं 'दिलानेवाला' होता **ई, इसर** अध्ययनमा, विश्वलानमा आदि शब्द बनते हैं।

\$ ७२: पीश-पारभी में इसका छर्य पहिननेवाला, छिपानेवाला होता है। इसने बने शब्दों के उदाहरण ये हैं....यथा -

जीनवीरा, पापीरा (जुना , सरपोता ( ढनकन ५ स केदवीरा (सम्य )।

5 ७२७ वंद-वंदी इस प्रत्य का मूज का वंद है: यथा — वक्संदी 'खेतों की एक कक में लाना'; 'हद्वंदी' 'शीमा वांचना'; 'कमर इंद' 'कमर बॉवने की पेटी', विस्तरवंद 'विस्तर योंग्ने की रश्नी', माजवंद, इजारवंद इस्पादि।

बीन (देखनेवाला)--

खुर्द ( ह्योटा ) - खुर्दवीन, दूरबीन, तमाराबीन ।

६ ७२६ बाज्—इस प्रत्ययका मूल फा॰ बाज् है जिसका श्रर्थ है 'करने-वाला' इसके उदाहरण ये हैं—

घोस्नाबाज्, दगावाज्, मुकदमात्राज्, कबूतरवाज्, नकलवाज्।

इसमें—ई प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संशोएँ बनेती हैं: येथा घोखावा ती, अध्यावाजी, नकलवाजी इत्यादि।

भो॰ पु॰ में भी इसके श्रनेक उदाहरण प्राप्त हैं।

६ ७६० माल —यह फारली का प्रत्य है जितका श्रर्थ होता है मलनेवाला, पोंछनेवाला। इसले निष्पल एक्टों के उदाहरण ये हैं यथा —

रू ( सुँ६ ) माल ( पॉछनेवाला ;---रूमाल ।

६ ७११ बर-प्यह फारती का प्रत्यय है, इतने जानवर, ताकतवर, हिन्मतवर, नामवर, इत्यादि शन्द बनते हैं।

९७३२ वान्—इस प्रत्यय का मूल फा॰ का वान् है। इससे कर्नुवाचक संजार्षे करती हैं। यथा

कोचवान्, दरवान्, गाडीवान्, इक्काबान्।

भो । पु॰ में भी यह प्रत्यय विद्यमान है।

६ ७३३ वार--- यह फारती का शत्यय है इससे निष्पल शब्द वे हैं; यथा---स्म्मीदवार, माहवार, तफसीअवार, तारीखवार इत्यादि।

ु ७६४ सार — फारली के इस प्रत्यय के योग से शर्मसार स्वाकसार (साक्च्यूल): इत्यादि शब्द बनते हैं।

# उपसर्ग

स्वदेशी उपसर्ग

६ ७३५ हिंदी में कतिपय तद्भव एवं तत्सम उपसर्गों का व्यवहार होता है। यहाँ ये दिए जाते हैं—

६ ५३६ का---, कान् - ये संस्कृत के तत्समं उपतर्ग हैं शौर श्राभावध्यक हैं; यथा अबोध, अजान, अबेर, अन्गिनः, श्रन्मोलः।

५ ७३७ खाति —यह भी संस्कृत तत्त्वम उपतर्ग है। उदाहरण ये हैं -कातिकाल 'देर', खाति-खंत (खत्यंत ), खातिखिक ।

§ ७३८ ऋब्— र्सं॰ श्रव् हिंदी के श्रवगुन इस्यादि शब्दों में प्राप्त है। § ७३९ क्र—वह भी संस्कृत का तत्मम उपसर्ग है। बटाइरण ये हैं—

- पर्नातरकत का तत्म उपत्ता है। उदाहरण य १ कृचाल, कृचेला, कृनजर, क्रकाठ ग्रादि ।

\$ ७४० हु-, दुर् छं० दुर्>हि॰ दु-, यथा दुबला ८सं० दुर्बल, दुलार इत्यादि । तस्त्रम शब्दों में दुर्रुए मिलता है, यथा— दुर्बाद्ध ।

५ ७०१ नि—संश्रीत है, विश्वास निर्मेग, निहंग, निघड़क। तत्त्वम—शब्दों में निर्प्रशेग मिलता है, यथा निर्देश, निर्वेता।

६ ७४२ सु, स—सं॰ सु हिंदी में सु तथा स दोनों रूपों में व्यवहृत होता है; यथा— सुफल, सुजान, सपूत ।

### विदेशी उपटर्श

५ ७४३ कम्— इसका मूल का कम है; यथा -- कम जोर, कमसमर, कमसम्बद्धल इत्यादि । ५ ७४४ खुझ्—इसका मूल का॰ खुश है। यथा— खुसासद, खुल्कू, खुसदिता।

्रे ७४५ शेर — इसका मूल कारसी शेर है, यथा — गैरझाबाद, गैरहाबिर, गैरकाह।

६ ७४६ दर्—इवका मूल फारधी दर—'श्रीतर' है: यथा— दर्बार, वरकार, वरकासल।

े ७४७ ना—इसका मूल फारती ना है, यथा — नावालिंग, नालायक,

नापसंद ।

\$ ७४८ ला — इवका मूल कारवो ला — है; यथा— लापवा, सावारिस् साचार्।

े ७४६ फी - इसका मूल फारसी श्ररबी फी (प्रत्येक) है; यथा - फी मकान, फो आदमी, फी दकान।

६ ७४१ चे - इसका मूल फारसी चे—'बिना' है; यथा— वेधड़क, वेचेन बेजात।

५७५२ हर - इसका मूल फारसी हर् -- 'प्रत्ये ह' है, यथा -- हर रोज, हर बार, हर घडी !

६ ७५३ अप्रीची के देड (Head), हाक्— (Half) तथा सब्— (Sub) उपर्गामी कई शब्दों में मिलते हैं, यथा— हेड पंडित, हाफ् कमीज, सब किटरी।

#### संज्ञा

\$ ७५ र प्राचीन भारतीय ऋषंभाषा के दुक्क एवं विविध कर सन भान क्वान भाषा एवं संक्रांतिकाल में भीरे भीरे निलीन हो गए। हनी महत्ति के कारवा क्वाञ्जनिक भारतीय आर्थभाषाओं में एकरपता एवं सरलता आर्थ। ऋता ग्रान्भान ऋता के शन्दक्तों की बटिल पद्धति से सुक्त आत्रान भान आत्रान भाषाओं ने भिक्त भिक्त लिंग, वचन एवं कारक करों की प्रकट करने के लिये ध्यमभंग्र काल से प्रचलित नवीन प्रचाली का विकास किया। नीचे संश्रा करों के विभिन्न तत्वों पर विचार किया शाला है:

### **प्रातिपदिक**

६ ७५५ म० मा० झा॰ भाषाकाल के श्रंत तक व्यंवनांत प्रातिपदिक का क्षोप हो गया श्रीर भाषा में केवल स्वरांत प्रातिपदिक ही श्रवशिष्ट रहे। यह स्थिति लंकांति काल में भी ययानत् रही। परंतु धा॰ मा॰ धा॰ भाषाओं में पदांत हुस्स स्वरों के लोप की प्रशृति विकत्तिन हुई। इतने पुनः व्यंवनांत प्रातिपदिक दिखाई देने लगे। हिंदी में स्वरांत धीर व्यंवनांत दोनों प्रातिपदिक मिलते हैं। ब्रंस्य स्वर खिकड़कर निम्मलिखित मिलते हैं:

म्रा-लडका, घोड़ा, कपड़ा, राजा, प्रजा इत्यादि । इ--विधि, मुक्ति, शक्ति इत्यादि; इकारांत तत्सम शब्द ही मिलते हैं। **ई-लडकी, रानी, कहानी, माली** इत्यादि । उ-भान, बाह इत्यादि तत्सम शब्दों में। क आला, भाला, बाला, इत्यादि। ए-चींबे, दुबे, पांडे, इला द। श्रंत्य व्यंजन साधारणतः निम्नलिखित हैं : क-नाक, चावक, धमक, इस्मिद्ध। ख-राख्, पख्, बेसाख्, इस्सदि। ग्-साग , मुंग्, राग्, श्राग्, काग्, दलादि। ष् बाय, जाँथ, ऊया च-ऋांच्, नाच्। ख-खाख्र<sub>।</sub> ब्-राज्, ध्रमाज्, जहाज। क्-संकु; बाँक्। दू-नद्, घाट्, भाट्, पेट। ट्-धोठ्, काठ्, सेठ्। डुसंड, रॉड। र्—श्रंबङ्, पतभङ्, कृत्रङ्। ढ्र डेढ्र, असाढ्र, बाढ्र, बाढ्र त्-आदत्, खेत्, रत्, आत्। य्-हाथ्, साथ्। द खाद, नोंदु। भ्-कांध्, बांध, सोंध्। न्-कान् , स्रांगन् , उबटन् । न्ह्--कान्ह््। प्—सीप्, नाप्, छाप्,। फ्-बरफ्, सींफ्।

ब्-अरब् , खरब् , गरब् ।

ı:

म्-लाम् : लोम् , गरम्।
म्-काम् , नाम् , जाम् , बाम् ।
र्-हार् , खुर् , जाग् , कहार्।
ल्-वेल् , मेल्, कांवल्।
र्-वान् , पाल् , आँव।
र्-वान् , पाल् , आँव।
र्-वांस् , संस् , जालम्।
र्-राह् , लांह , वांह , उलाह ।

\$ ७५६ लिंगा—प्रकृति में वस्तुतः पुरुष, स्त्री तथा नपुंषक ये तीन वर्गे.
मिलते हैं। अनेक भाषाश्रों में प्राहृतिक श्रवस्था का श्रनुतरण कर नामवाचक
शब्दों को इन्हों तीन वर्गों अवदा अरिणुवी में निभक्त किया बाता है तथा पुरुषवातीय वस्तुवाचक शब्दों को पुल्लिंग, स्त्रीबातीय वस्तुवाचक शब्दों को स्त्रीलिंग,
एवं नपुंषकवातीय वस्तुवाचक शब्दों को नपुंषक्रिया से श्राभिहत किया बाता
है। श्रामेक भाषाश्रों में विशेष प्रस्यों तथा विभक्तियों द्वारा नामग्रब्दों का लिंगपार्थक्य प्रदर्शित किया बाता है।

प्राचीन भारतीय श्रायंभाषा का लिंगविधान प्रश्वचों के श्राघार पर था।

स॰ भा॰ श्रा॰ भाषाओं तक से लिंगविधान प्राकृतिक श्रवस्था का योतक न होकर
ब्याकरियोक हो रहा; परंतु शरुरूकों में एकरूपता लाने की महित के कलस्वकर
अपभ्रंश में भी नर्पुतक्तिमा लुत हो चला था। न्युंतक शब्दों के रूप पुलिया शब्दों के समान बनने लागे, बितसे न्युंतकिमा से पुलिया का भेदभाव मिट गया। इस प्रकार हिंदी से नर्पुतक्तिम सदा के लिये समास हो गया। शाधुनिक भारतीय श्रायं भाषाओं में सराठी श्रीर गुक्ताती में ही न्युंतक्तिम बच रहा है। हिंदी में लिंग के केवल दो ही भेद हैं, पुलिया पूर्व स्त्रीलिंग श्रीर यह लिंगभेद भी

ययि हिंदी में नयुंतकलिंग नहीं है, तथापि प्रकृत्यानुवारी पुर्लून एवं नयुंतकलिंग का थोड़ा ता भेद कर्म कारक के परवर्ग 'को' प्रयोग में दिखाई देता है। सावारत्यत्या कर्मकारक के परवर्ग 'को' का प्रयोग ख्रामित्याचक सन्दों के साथ नहीं होता। हिंदी के वास्त्यवहार के ख्रनुकार 'थोबी को बुलाओं', 'गाव को लोल दो', तो कहते हैं, परंतु 'कपड़ों को लाखों', 'याव को काटो' न कहकर 'कपड़ें लाखों', 'याव काटो' ही कहा बाता है।

पुलिलग एवं स्त्रीलिंग तद्वत शब्दों का लिंग, हिंदी में साधारखावया वही है को संस्कृत या प्राकृत अपभ्रंश में है। परंतु प्रा० भाग आग के प्रत्यय हिंदी तक आते आते हतने पिछ गए हैं कि उनके मूलकर को पहिचान लेना दुष्कर छा प्रतीत होता है। आतः आहिंदी प्रदेश के लोगों को हिंदी के लिंगनिर्यारख में बहुत आधिक किनाई पहती है और अनसाधारण की यह धारणा यन गई है कि हिंदी का लिंगविधान बहुत ही अनिविभित है। परंतु भाग आग भाषा के विकासका की ध्यान में रखने पर हिंदी के लिंगविधान की व्याच्या सरलता से की वा सकती है।

दिदी में नपुंचकिला का लोग होने के कारण प्रा० भा॰ आ॰ मा॰ के नपुंचकिला ग्राब्द पुलिया अथाया स्थालित में अंतम् त हो गए हैं। इसके कारणा भी दियों यन्दों का लियाविभान बहुत कुछ हुवाँच या हो गए या है। इसके कारिका दियों में गा॰ भा॰ आ॰ भा॰ में हुपति अमेक राव्दों का लिया, संस्कृत से भिन्न है, यथा सं० 'अप्ति' पुलिया है, किंद्र दियों में इसका तद्भय रूप प्याप्' श्लालिय है। यं॰ वेदता' शब्द स्त्रीलिय है, परंतु यही शब्द हिंदी में पुलिया है। इस लिया-अश्यय का कारणा है एकस्पता की प्रवृत्ति और हिंदों के अन्य शब्दों के साथ सारम्य ।

#### स्त्री प्रत्य य

५ ७।७ हिंदी में मुख्यतः निम्नलिखित स्त्रीप्रत्ययों का व्यवहार होता है: (१)—ई, — इया, (२)—इन्, —नी, (३)—स्त्रानी । नीचे इनयर विचार किया जाता है:

- (१)—ई, ह्या स्त्रीलिंग रूप बनाने में इन प्रश्यों का वर्गीयक प्रयोग होता है। मूलतः बस्तुझों के लघु रूप प्रकट करने लिये हनका व्यवहार होता था। यथा, पोथा पोथी, जिद्दा-विदिया, हरवादि। स्त्रील के छाप कोमनता, लघुता के सांगे को पनिष्ट पंत्रेष होने ते ये प्रत्येय अनि स्वयः। इनकी ब्युत्पित्त प्राप्ता । इनकी ब्युत्पित्त प्राप्ता । इनकी ब्युत्पित्त प्राप्ता । इनकी ब्युत्पित्त प्राप्ता । इसकी ब्युत्पित्त प्राप्ता । इसकी ब्युत्पित्त होती है।
- (२)— इन्-नी— इन् प्रत्यक का प्रयोग प्रायः व्यवसायक्षाचक शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बनाने में प्रयुक्त होता है; यथा —

धोधिन, नाइन, चमारिन, सुनारिन इत्यादि ब्रीर-नी प्रत्यय प्राय: पशुओं के स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिये होता है—यया,—होरनी, मीरनी, खाधनी; इत्यादि । इनकी खरपिं एं०—नी.—इनी प्रत्यवें से हैं।

(३) कानी—इस प्रथय की खुरपित सं० — झानी ते है और यह सुख्यतः संस्कृत के लिए गए तत्वम सन्दों में मुद्रुक्त होता है — यथा—पंहितानी, हंद्राची; स्वादि । परंदु कुक विदेशी सन्दों के साथ भी यह भोड़ा बाता है; यथा—फा॰ मेहतर से हिंठ भेहतरानी।

#### बचन

६ ७४८ प्राच्यान घान पाच में तीन बचन ये —एकप्रवन, दिवचन और बहुबचन। मन्यान्थान काल के प्रारंभ में ही दिवचन लुस हो गया, और २१७. , क्षप्रा

उचका निर्देश शब्द के साथ 'दि' शब्द लगाकर किया काने लगा। स्रशोक के क्रिमिलेलों में 'तुने मज़ला' (दो मोर) इत्यादि प्रयोग प्राप्त हैं। इस प्रकार ह्या॰ भाव काव भाव को उत्यादिकार में केवल दो ही स्वयन प्राप्त हुए - एकवयन तथा बहुवयन। हिंदी की एक विशेष शैली उद्भें में 'बाल्दैन', 'कुनुवैन, 'करीकैन' के स्वया के द्वित्वन रूपों का भी प्रयोग मिलता है; परंतु यह हिंदी की प्रकृति के दिश्व है। संस्कृतगीर्भेत हिंदी में संस्कृत के द्वित्वन रूपों का प्रयोग मही मिलता है।

ध्वनिविकास के कारण प्रा० भाग भाग के बहुबचन प्रत्यय आ। भा॰ आ। भाषाओं में पूर्णतया सुरक्षिन न रह सके। उनका इस प्रकार से क्रमिक हास एवं लोप श्रारंभ हो गया। श्रा॰ भा॰ श्रा॰ भाषाश्रों के प्रारंभिक काल तक प्रा० भा० श्रा० भा का परिलग प्रथमा बहवचन का प्रत्यय 'श्राः' श्रपभांश की पदांत-इस्व-स्वर-लोप की प्रवृत्ति के कार्या समाप्त हो गया; यथा, सं॰ पुत्र-ए० व० पत्रः> श्रप० पत्त०> हिं पतः व० व० पत्राः> श्रप० पत्ते > पत्। परंत स्त्रीलिंग एवं नपुंसक्लिंग के प्रथमा बहुवचन के गश्यय पश्चिमी आ॰ मा॰ आ॰ भाषात्रीं ( मरानी, गजराती, राजस्थानी, सिंधी, सँहदी, पंजाबी, पश्चिमी हिंदी ) में थोड़े बहुत सुरक्षित रहे, यशपि बहुत कुछ उलट फेर के साथ यथा, सं । माला : ( 'माला' स्त्रीलिंग शब्द का बंद नंद ) > मद भाव श्वार मालाश्री, मालाश्री > . सरा० माला (इसके ए० व० के रूप कमश: सं० माला > स० भा० ऋा० माला, माला > मरा॰ माल है ); सं॰ सूत्राश्चि ( सूत्र' न॰ लिं॰ का ब॰ व॰ ) > मरा॰ सतै; स॰ पितरः (पित') > सि॰ 'पिउ' शब्द का बहवचन )> सि॰ पदर, सं वार्ताः ( 'वार्ता' स्त्रीलिंग शब्द का बहवचन ) हिंदी बातें । हिंदी का स॰ य॰--एँ > सं॰ न॰ लि॰, श्रानि ) इत्यादि, कर्म, संप्रदान, श्रपादान तथा श्रिधिकरण बहुबचन के प्रत्यय भी आर भाग आर भाषाकाल के पूर्व ही लूत हो गए थे। अतः हिंदी आदि आर भा० आर भा० को व०व० के केवल तीन ही कारक म० भा० श्राण भाषा से मिले-कर्ता व० व०, करण कारक बहुतचन तथा संबंध कारक ब० व० के रूप। करण तथा संबंध कारक ब० व० के रूपों का उपयोग हिंदी श्रादि श्रा॰ भा॰ श्रा॰ भाषाश्रों ने श्रन्य कारकों का बहवचन रूप प्रकट करने के लिये भी किया।

करण कारक व॰ व॰ प्रथ्य का प्रयोग पश्चिमी हिंदी में 'आकारांत' पुल्लिम ग्रन्थों के कर्ताकारक व॰ व॰ के लिये किया गया; यथा घोड़े दौहते हैं — इस बाक्य में घोड़े > म॰ भा॰ शा॰ घोड़ेहि, घोड़ाहि, क्षप॰ घोड़हीं > प्रा॰ भा॰ शा॰ योदीम:। पूर्वी हिंदी के संबंध कारक व॰ व॰ का रूप भी कर्ती व॰ व॰ में प्रशुक्त होता है, यथा, वोड़वन=भा॰ भा॰ का कोटकानाम,। परंतु वीसमी हिंदी, सराठी, विंची, पंजाबी इत्यादि पश्चिमी आप्राप्ताण आप्राप्ताण में संबंध कारक वा वा का रूप कर्ता वा वा के लिये प्रयुक्त नहीं होता।

संबंध कारक—व० व० रूप का ध्यवहार कर्ता कारक व० व० के श्रातिरिक श्रस्य सभी कारकों के व० व० में किया बाता है, यथा, दिं० योहों, पं० पोड़ों, पं० पोड़ों, परं० पोड़ों, परं० पोड़ों, परं० पोड़ों, परं० पोड़ों, परं० पोड़ों, परं० पोड़ों, यो परंग हरवादि का व० व० प्रत्यय—ख्, न० ८ प्रा० भा० श्रा०—श्रानाम् वे श्राया है। पूर्वी हिंदी, विहारी, वेंगला हरवादि का व० व० प्रत्यय न्ह,—िह ( यथा; परन्ह, परिह) प्रा० भा० श्रा० करचा करक व० व० प्रत्यय न्यानाम्, ना भा० श्रा०—हि तथा प्रा० भा० श्रा० करचा करक व० व० प्रत्यय नश्रानाम्, न्का सिश्रण्य प्राया काता है।

इत प्रकार हिंदी में एकतचन प्रकट करने के लिये निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग होता है:

?—कर्ताकारक एकवचन में शब्द का प्रातिपरिक रूप ही व्यवद्वत होता है। संस्कृत में कर्ताकारक एकवचन का प्रत्यय—स् :) शीरसेनी प्राकृत में 'श्रो' श्रीर तत्त्वरचात् श्रपक्षं या—'श्र' में परिशंतित होता हुआ। पर्दात-सर लोप की प्रश्चित के त्याव से हिंदी में लून हो गया। श्राः कर्ताकारक एकवचन में शब्द का प्रातिपरिक रूप ही शेष रहा।

२—पुल्लिंग तद्भव श्राकारांत शान्दों के विकारी कारकों के एकववन में पदांत — श्रां का लोप कर '— ए' प्रत्यय लगता है; यथा; लड़कें (को, ते, के लिये इत्यादि)। श्रान्य राज्दों के विकारी कारकों के एकवचन में भी प्रातिविदिक कर दी मितता है; यथा, पर्का, ते के तिये, का, में ; लड़की (को. ते, इत्यादि)।

म० भा० आ० भाषाकाल में संबंध कारक प्रत्यय—स्थ >— इ तथा अधिकरण कारक प्रत्यय रिमन् > हिं का उपयोग, कर्म, संप्रदान, अध्यादान कारकों के एकववन में भी किया जाने लागा था !— अको > — प्रश्नो अंतवाले प्रन्दों के — हि कोई जाने पर, 'इ' के लोप से — अह शेप रहा और पिक्रमी हिंदी में यहो— ए में परिणा होकर (किए) कारकों के एकवनन के प्रत्यय के रूप में परिणा हो अपयोग कारकों के एकवनन के प्रत्यय के रूप में परिणा हो अपयोग कारकों के एकवनन के प्रत्यय के रूप स्वात हुआ। 'बर' जैसे अपये शब्दों में — हि' प्रत्यय का सर्वया लोग होकर विकारी कारकों में भी प्रातिपरिक रूप ही रह गया।

३ — पुलिंग-तद्भय-स्वाकारांत शान्दों के कर्ता बहुवचन का रूप भी स्वंत्यस्वर स्वा' का लो : कर, — 'ए' प्रत्यय के योग से निभ्यल होता है । स्वन्य पुलिंग, शब्दों के कर्ता एकवचन तथा बहुवचन के रूप समान होते हैं; यथा—सङ्का; व॰ व॰ लड़के, घोड़ा, वर्ग्य घोड़े इत्यादि; घर;वर्ग्यश्य; माई;वर्ग्य माई; राजा:वर्ग्यास्त्र

इस कर्ताकारक व॰ व॰ प्रत्यय 'ए' की उत्पत्ति संदेहास्पद है !

हानले का मत है कि विकारी एकवनन का रूप ही कर्ता बहुक्वन में भी प्रयुक्त हुआ है। परंतु चाहुक्यां इसको प्रा॰ मा॰ आ॰ रूरस्य कारक द॰ द॰ द्रश्यय एमि:> म॰ प्रा॰ आ॰ -- आहै; -- आहो >- सह > ए मानते हैं।

अ-'इ.—'ई' कारांत राज्यों के कती बहुत्यन में 'क्षी' प्रश्य तथा अन्य क्षीिका राज्यों के कती बहुत्यन में 'क्षी' प्रश्य को का है। इ—कारांत (तस्य) तथा ई—कारांत एक्सों में आते पूर्व - यूका चीनवेश होता है और—'इकारांत राज्यों में ई > —इ, यशा लड़की वं यल लड़कियाँ, विधि वं वं विशिष्ठ की विधार के विधार की किया निवास की विधार की विधार

श्रॉ, ऍं< रं॰ नपुंसक लिंग बहुबचन प्रत्ययं – श्रानि । रं॰—श्रानि > म॰ भा॰ श्रा॰ श्राइँ > हि॰—पर्रें; रं॰—श्रानि > म॰ भा॰ श्रा॰ श्राँ > हि॰—पर्रें ।

.—सभी शब्दों के विकारी कारकों के बहुबवान में 'क्षो' प्रत्यव लगता है। इसते पूर्व ग्रंप 'क्षा' का लोंद हो जाता है; यथा—चीका बन्द कर चोझों (को, ते. के लिये, का, पर) : क्षंप— रूं> द तथा आँ ते, पूर्व— प्रका लीक्य किया जाता है; यथा—लड़की बन्द कर लड़कियी; तिथि—वन्द कर तिथियों।

য়াঁ> মৃণ্ মাণ স্থাণ স্থাৰ্থ+রু (> হার্ব > ক্লাঁ) < র্নণ — খানাম ।

#### बहुवचनज्ञापक शब्दावली

3 अध्य उपर के रूपों के श्रातिरिक महुनचन प्रकट करने के लिये कुछ अप्य शब्दों की भी सहारता ली बाती है। ये शब्द प्रायः समूह का बोध कराने के उपयोग में आते हैं। ऐसे शब्दों का बोध होने पर कारकपरस्त्रों संज्ञावद के साथ म लगकर दनहीं शब्दों के बाद लगते हैं।

पेसे कुछ शब्द नीचे दिए बाते हैं—लोग्, सब्, गया, इंद इस्यादि। इसके उदाहरण ये हैं—राबा लोग्, कवि लोगों को, तारा गर्यों के साब, इस्यादि।

#### कारक

 संबंध नियमित करने का इनका कार्य जाता रहा तथा शा-दों के प्रातिपरिक रूप में विभिक्तप्रत्य लगाकर भिन्न भिन्न कारकरूप निष्यन किए जाने लगे। प्रा० भाव आहे के प्राप्त में आहे कारक मिलते हैं, बिनका एकवना, दिवनन एवं बहुवचन का रूप आलग शाला भी मिलति स्थापों के योग से बनता था। इस प्रकार प्रत्येक शब्द के रूप अस्त स्थापों के योग से बनता था। इस प्रकार प्रत्येक शब्द के रूप अस्त से वे

रान्दों के कारकरूपों में भी समीकरण की प्रश्चित का प्रारंभ म० मा० ह्या० भाषाकाल में ही हुन्ना। इतः प्रा० मा० ह्या० मा० के शन्दरूपों की बहुलता घटती गई और एक ही विभिन्न दुक्त शन्द दो दो, तीन तीन कारकों के लिये महुक्त होने लगा। इत प्रा० मा० ह्या० भागा के २५-२४ शन्दरूपों के स्थान घर केवल में च छः रूप ही शेप वर्ष और खपश्रंशकाल में तो शन्दरूपों के झनुसार कारकों के केवल तीन ही वर्ष चन दहे।

खपअं राकाल में कारक प्रकट करने के लिये यहायक राज्यों का प्रयोग खारायात्यक हो गया था। यह प्रवृत्ति इस विश्ति की निर्देशिका है कि कारकर्यों की अल्पता एवं शनियरिवर्तन के कारण विभक्तिप्रवर्गों के मूल रूप की अवस्थता इस समय तक पर्यात वह जुड़ी थी। सहायक उन्दों का उपयोग पहले संबंध कारक के साथ आरंग हुआ और भंदे धीरे अन्य कारकों के लिये भी दसका प्रयोग चल पड़ा। इस प्रकार पासका? (८ वं रामस्य 'दाम का' का विभक्तिरवर्ग 'ध्य' इस कंसका कारक प्रकट करने के लिये पर्यात न समका पात्रा और इसके साथ 'कर' (८ वं रामस्य 'दाम का' का विभक्तिरवर्ग 'ध्य' इस कंस कारक प्रकट करने के लिये पर्यात न समका पात्रा और इसके साथ 'कर' (८ वं रामशंक) जैसे सहायक द्वारक का प्रयोग किया गया।

इल प्रकार आर भार आर भाषाओं में सिवभिक्त करों की स्यूनता एवं अस्पनुता अपभंश काल से भी अधिक बढ़ गई। अतः अपभंश काल में सहायक शब्दों हारा को कारक प्रकट करने की महित्त भी वह और भी विकलित हुई। ये सहायक शब्द क्षितिपरिवर्तों के कारण इल प्रकार पिस गए हैं कि उनके मूल कप का पता नहीं चलता।

इन सहायक शब्दों का परसर्ग संज्ञा है। विभिन्न आ० मा० आ० भाषाओं में भिन्न भिन्न परसर्गों का उपयोग किया आता है।

हल विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आ । भा शा । भाषाओं में शब्दों का संबंध दो प्रकार से प्रकट किया जाता है— !) प्राः भाः आ । आ कि स्वयाद्य विभक्तित्रस्यों की संख्या आ । अ । हम देख चुके हैं कि हम विभक्तित्रस्यों की संख्या आ । अ आ । आ आ के । हम देख चुके हैं कि हम विभक्तित्रस्यों की संख्या आ । अ । आ । आ अ । सांचा ची ची जी जी काम नहीं चलता। । दिंदी में केवल कर्ता कारक का का हो विभक्तिर्दाद अधवा सिविधिक कर में अपने आ पते कारक सर्वे अपकट करने में समय है; यथा पोड़ा दौड़ता है, उसके पूर्व कुन का उविधाला है, योड़े दौड़ते हैं, उसके सभी पूत सुमुखी हैं, हमारि । (२) सब्दों के सिथिकिक अधवा अविभक्तिक क्यां के साथ पर्धां की सहायता से। नीचे हिंदी के परस्ती पर विस्तार से विचार किया आता है।

#### हिंदी के परसर्ग

§ ७६१ हिंदी के ब्राट कारकों में थे, क्तीं के कर्तरि प्रयोग एवं संबोधन में कोई परवर्ग नहीं प्रयुक्त होता। ब्रान्य कारकों में निम्नतिखित परवर्गों का प्रयोग किया बाता है —

कर्ती, कर्मिया एवं भावे प्रयोग में 'ते', कर्म संदर्शन में 'को' तथा संप्रदान में के लिये 'मी, करवा क्रयादान में 'वे', संवंध में 'का, के, की', तथा क्रविकरणा में 'ते, पर' का प्रयोग होता है। नीचे प्रत्येक परवर्ग की ज्युरपंचि पर विचार किया जाता है। ६ ७६२ श्लका व्यवहार संज्ञा पद के कमिया तथा भावे प्रयोग में होता है: यथा—

कर्मीया प्रयोग—मैंने एक साधु देखा; मैंने दो साधु देखे। भावे प्रयोग – मैंने एक साधु को देखा, सैंते हो साधकों को देखा।

'ने' परवर्ग का व्यवहार लड़ी बोली हिंदी की प्रमुख विदोषता है।
पूर्वे हिंदी में इतका व्यवहार नहीं पाया बाता है। परिचमी हिंदी की कतियथ
काय विभागाओं में तथा पंचांथी, गुबराती आदि कुछ परिचमी आहार भार आहार
भाषाओं में मी ने' कार्योग परवर्ग के रूप में मिलता है। बुंदेली कनीओं में
'शे' तथा 'में' कर्ता कारक के परवर्ग हैं। यंबावी में भी यह कर्ता कारक का
बोषक है। परंतु गुबराती में 'ने' कर्म तथा संग्रदान कारक का परवर्ग है।

'ने' परवर्ग की ज्युप्ति के विषय में विद्यानों में मतमेद है। कर्मावा तथा मावे प्रयोग में हमडा व्यवहार देखकर ट्रंप हत्यादि कुछ विद्वान् हवका संबंध प्राच्यान मापा की करण कारक एकवचन की विभक्ति 'एन' वे बोल के कीर वर्णक्याय वे — 'एन' का 'ने' में परिखत होना मानते हैं। पर विचार करने वे यह मत ठोत प्रमाणी पर आधारित नहीं बान पढ़ता। इस मत के विरोध में निम्मिलिक्षित तथ्य हैं—

- (१) 'ने' विभक्ति स्वय नहीं है, ग्रायितु 'को, में, पर' इस्वादि के समान एक परवर्ग है। श्रदा इसकी व्युत्पत्ति किसी स्वर्तत्र शब्द में ट्रूँडनी चाहिए, न कि विभक्तिसम्बर्धार्य 'पून' में ।
- (१) क्रन्य क्रिमेंकरों की दिंदी में परिश्वित देखते हुए एन > ने एक असावारख परिवर्तन किया है, क्योंकि प्रा॰ मा॰ क्षा॰ माथा की अन्य विमक्तियों, ने तो आ॰ मा॰ मा॰ माथा में, सञ्च रूप कनाने की प्रवृत्ति ही प्रदर्शित की है, यथा— बात, साँत स्वादि में—ए < आनि; वोड़ों, सबकों स्वादि में—घों < आनाम् । रन परिवर्ती में 'त' का वर्णन्यवय द्वारा पींच रूप न होकर उवकी परिश्वित अनुस्तर में निस्ति हैं, हिर—एन ने में 'त' का दीर्घ होना विना स्वट एवं ट्रंग प्रमायों के स्वीकार नहीं किया वा सकता ।
- (१) 'ने' का प्रयोग प्रशिक प्राचीन नहीं है। यदि यह—यन > ने होता तो पुरानी हिर्दी प्रयथा उनकी बननी पहिचमी प्रयक्ष सा में हरका कोई न कोई उदाहरख प्रवस्य प्राप्त होता। परंतु ऐसे किसी उदाहरख का न मिलना 'ने' की नवीनता पोशित करता है।

(४) पुराने लेखकों ने फितने ही स्थलों पर वर्षनाम के कर्ता कारक में केवल विकारी कर का ही प्रयोग किया है, जहीं खड़ी बोली हिंदी के स्वभावानु नार उनके साथ 'ने' का प्रयोग खावश्यक होता। खता यह विख है कि विद 'ने' कोई विमक्तिप्रयय या मी तो पुरानी हिंदी के काल तक वह लुस हो चुका था।

अन्य विद्वानी ने 'ने' का संबंध सं० लग्य (√लम् का भूतकालिक इन्देत

कर्नृवाच्य ) ते बोड़ा है और निम्नलिखित परिवर्तनकम बताया है-

र्षं क लग्य े पां का निष्यों रहि क लिय-सह-से-ते । इस मत के समर्थकों की राव है कि गुकराती में 'वे' कमें संग्रदान कार का परता है जीर करवा कार का का परता है जीर करवा कार कार में भी संग्रदान के प्रयोग की प्रषृष्टि गुकराती में प्राप्य है। हिंदी का परता है। कार कार कार करवा कार कार कार कार कार गुकराती और हिंदी 'वे' परवार्थ की स्थानित एक ही होंगी चाहिए। ये दोनों भाषाएँ पारिचमी अपभ्रंत से निकली है। इस परता के मून रूप का उत्तर इस मत के पोषकों को नेवाली के संग्रदान कारक के 'बाह' तथा करवा कारक के 'क्षा ए तथा कार कार के 'क्षा है तथा निवास की स्थान स्था कारक के 'क्षा ए तथा की स्थान संग्रदान कारक के 'बाह' तथा करवा कारक के 'क्षा ए तथा की स्थान स्थान कारक के 'बाह' तथा करवा कारक के 'बाह 'तथा की को एक ही मून शब्द की उपब मानकर उन्होंने इन परता में का संबंध संस्कृत 'क्षा प्रोप की बोड़ा ।

सुनीतिकुमार चाडुपर्या तथा सुकुमार केन 'ने' की ब्युस्पित संक कर्या राव्य से मानते हैं। उनके खनुसार 'ने' खनुसर्य का प्राचीन रूप 'कने' था। यह 'कने' राव्य आव भी कनीची में समीप अर्थ का बोधक है: यथा 'मेरे कने आको'-'मेरे पात आको'। संक कर्य > मान अर्थ का क्य करा, और अपभंश में हरका अधिकरण का रूप कहि ह नहीं है कि उन्य 'हू' के गिर 'नह' और गुण द्वार 'रे' रूप विश्व हुआ। संहहत में कर्या शब्द का अर्थ 'कान' होता है और यह सामिप्योधक है। अतः हिंदी में यह संझ और किया के मीच संबंद बोड़ने में मयुक्त हुआ।

4

६ ७६६ यह परसर्ग कर्म एवं संग्रदान कारक का बोधक है। हिंदी की बोलियों में कर्म संग्रदान के परसर्ग ये हैं—कन्नीबी 'को', जब 'की', जबची 'क' रिवार्ट 'केट', सारवाढ़ी 'नै', सेवाड़ी 'प्टे', कुमाऊँनी 'किया, गढ़वाली 'स्रिथ' नेपा॰ 'साइ'।

इन परवर्गों में ते 'क' से प्रारंभ होनेवालों की ध्युत्पति हानीले तथा बीम्ड ने बं∘ कही ('कह्व' का क्रविकरता ए० व॰) से मानी है। 'कह्व' का क्रवं है 'बसल', काँव। कह्व,>काँव, का कर्मकारक एकववन में काल कर वनेना क्रीर उनमें सः>ह तथा उनके भी लोप ते काई, कीं, कीं, को, क, वे सभी कर विवक्क होते। भारवाड़ी नै' तथा नेपाली 'लाइ' की व्युत्पत्ति 'लगि' (√लग्) हे हुई है। मारवाड़ी में ल>न के श्रीर भी उदाहरण मिलते हैं: यथा—लानत् (श्रदावी)>भार॰ नानत लंदन (श्रेंग्रेबी)>मार॰नंदन। मेबाड़ी ऐ <मार नै।

कुमाऊँनी, किंग ८ सं॰ कर्यों; गढ़वाली, सिंग ८ सं॰ संगे ।

६ ०६४ इसका व्यवहार करता यदं अवादान दोनों कारकों में होता है। इवकी उत्पत्ति के विषय में विद्यानों में मनैक्य नहीं है। श्वीप्ट? के अनुसार से ८ समें और हानिशी के अनुसार से का संबंध ना उत्तरे, हुंती तथा सं√्र इस् से हैं। केलाग ने इककी उत्पत्ति संच मकार से हुई हैं — है, बिससे इककी उत्पत्ति निम्म प्रकार से हुई हैं —

> सम -एन>सर्षे, सहँ>में>से। ब्रजनाया के सों की उत्पत्ति समं से हुई है।

### के लिये

५ ७६५ संप्रदान कारक में 'को' के प्रतिरिक्त 'के लिय' का मी व्यवहार होता है। इस परसर्ग में के < कर < करें। लिये की व्युत्पत्ति संदिग्ध है। संभवतः इसका संवेध संकलगो> मां लग्गों से हैं।

का, के, की

\$ ७६६ संबंध कारक पुर्लिग एक बबन में 'का', बहुःचन में के' तथा स्त्रीतिंग एकत्वन बहुत्वन में की परसर्गों का स्वाहार होता है। सर्वत्र कारक के इन परसर्गों का सं∍√ क घात से संबंध है। का की उत्पत्ति सं∘ कृत से इत सकार है—सं∘ कृत—> मः भा० क्रा० क्ला> हिं∘ का।

'के'— 'का' का विकारी रूप है और 'की' स्त्री प्रत्यय 'ई' युक्त रूप ।

में, पर

\$ ७६७ इनका व्यवहार ऋधिकरण कारक में होता है। 'में' की उत्पत्ति संज मध्य से इस प्रकार हुई---

मध्यं > म॰ भा॰ श्रा॰ मण्फे > पुरा॰ हिं॰ माँहि - में। पर की ब्युत्पत्ति सं॰ परे > श्रप॰ परि से निष्पन्न होती है।

परसर्गीय शब्दावली

९ ७६८ जगर तिवार किए हुए परतर्गध्वनिपरियर्तनों के कारण अपने मूल रूप को खो चुके हैं, यद्यपिये मूलतः स्वर्तत्र शब्द थे। परंतु आरा० सा० आरा० भाषाओं में अनेक कियावाचक विशेषण पद (पार्टीलियुक्त , आब भी परसर्गों के समान कारक संशंप स्थल करते हुए भी अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए हुए हैं।

हिंदी के कुछ ऐसे शब्द नीचे दिए बारहे हैं:--

श्रामे—यह श्रमिकरण कारक का परवर्ग है और वंजन कारक के परवर्ग 'का' के निकारी रूप 'के' सहित व्यवहृत होता है, यथा गाड़ी के श्रामे। इसकी व्यत्पत्ति तंश्रक्षे> मश्माः श्राश्यान श्रामें से हुई है।

ऊपर, पर—ये भी संहापद के साथ क्रयवा संबंध कारक के साथ क्रयिकरण के क्रयम में प्रयुक्त होते हैं; यथा मेव के ऊपर, इयेली पर। इनकी उपित संक उपित में भाव क्रयां उपित से हुई है।

श्रोर्—प्रायः यह संबंध कारक के साथ श्रीधकरण के श्रथं में प्रयुक्त होता है; यथा—नगर की श्रोर, उस श्रोर । इस श्रथं में पारती 'तरक' शब्द का भी व्यवसार होता है।

कःरण-यह संबंध कारक के साथ करण कारक के श्रर्थ में प्रयुक्त होता

है, यथा उतने कारण, तुम्हारे कारण। स्वातिर, वास्ते —श्वरची से लिए गए शब्द हैं श्रीर इनका व्यवहार संबंध

कारक के साथ संप्रदान के अर्थ में होता है; यथा—मेरे खातिर या वास्ते हत्यादि । नीचे—यह संप्रंथ कारक के साथ अधिकरण के अर्थ में प्रयुक्त होता है; नीचे > सं नीचे :

पीछे - यह भी संबंध कारक के साथ प्रश्विकरण के ग्रार्थ में प्रशुक्त होता है; यथा उसके पीछे, इत्यादि ।

यह शब्द सं॰ पृष्ठं तथा पश्चा के संशोग से लिख हुआ है।

पाम्—यह संबंध कारक के साथ प्रयुक्त होकर श्रविकरश कारक सिद्ध करता है: प्रथा—हमारे पास । इसकी उत्पत्ति सं॰ पाइवें से हर्ष्ट है।

बाहर्— यह भी अर्थय कारक के साथ ऋषिकरख का ऋर्य देता है — यथा कमरे के बाहर।

हिना—इससे कर्म कारक संपन्न होता है; यथा—राम बिना मेरी सूनी ग्रयोच्या । कभी कभी संबंध कारक के साथ भी इसका प्रयोग होता है; यथा— तुम्हारे हिना । यह सं० दिना का अर्थतसम रूप है ।

वीच---यह अधिकरण कारक बना। है स्त्रीर प्रायः संबंध कारक के साथ प्रयुक्त होता है; यथा शहर के बीच, विद्वानों के बीचु।

मीतर — यह भी ऋषिकरण में तंत्रंथ के लाय व्यवद्धत होता है: यवा, पर के भीतर । भीतर < भितर < ऋष्वंतर । मारे—इनका अर्थ है 'कारण थे'। यह ्रम् के प्रेरलाएंक रूप मार्' के अधिकरण कारक का रूप है और संबंध कारक के साथ प्रयुक्त होता है, यथा— बर के गारे।

र्सत, समेत. साथ -ये संबंध कारक के साथ प्रयुक्त होकर संपर्क चोतित करते हैं; यथा विद्वानों के संग या साथ, इन सबके समेत, हरवादि ।

#### बिशेषस

ह जहह विशेष्य पदों के श्रान्सार विशेषण पदों के रूपों में परिवर्तन प्राचीन भारतीय सार्यभाषा की विशेषता रही है जो मध्य भारतीय सार्यभाषा काल में भी द्यधिकांशतः सरस्तित रही है। संक्रांतिकालीन भाषा में भी हमें इसके पर्याप्त उदाहरण प्राप्त है। स्त्रीलिंग विशेष्य पदों के लाथ विशेषणों में स्त्रीलिंग प्रत्यय तथा विशेष्य पदों के तिर्वक रूपों के साथ विशेषणों में तिर्वक प्रत्यय (सामान्यतः एँ ) का प्रयोग, बारहवीं शताब्दी के पूर्वार्थ (१९१४-११६५) में रचित दामीदर पंडित के 'उक्ति-श्वरक शकरण्य' में मिलता है; यथा 'पराइ बयुं' ' 'दूसरों की वस्तुएँ' 'श्रंबारिं रातिं'='श्रंबेरी रातें'='वर्ले काठें'='वर्ली लकडी' पर: इत्यादि । परंत स्त्रा॰ भा वा माधा में यह प्रशाली सत्तवाय है बीर कहीं कहीं ही मिल सकती है। दामोदर पंडित की उपर्य के पस्तक में जिन भाषा के उदाहरसा दिए गए हैं, उसी की उत्तरात्रिकारिणी श्रवत्री में विशेषण पदों के रूपों में विकार की परंपरा नहीं के बराबर है। तुलसोदात की श्रवशी में इतीलिंग विशेष्य के साथ पुर्लिक विशेषस का प्रयोग मिलता है, यथा 'सुकृत संभु तन विमल विभूती, परंतु साथ ही साथ 'ऊँच नित्रामु नीचि करनूती' का प्रयोग योतित करता है कि स्त्रीलिंग विशेष्य पदीं का भी प्रयोग होता था। इससे सिद्ध होता है कि तुनसीदास की अवधी में विशेषण का लिंग कमी विशेष्य के अनुकृत और कभी प्रतिकृत होता था।

परिचमी हिंदी ने प्रा० मा० आर्थित को परंपरा का रख्या किया है। आर्थ मा॰ आरु भाषाओं में आत्र की साहित्यिक हिंदी की यह मधुल विद्योपता है।

- \$ ७७० हिंदी के तद्भव श्चाकारांत विशेषण पदों में विशेष्य पद के लिंग. ज्वन एवं कारक के श्चनुतार निम्नलिखित परिवर्तन पाए बाते हैं—
- (१) पुल्लिंग विशेष पर के साथ आकारांत विशेषणा पर कर्ता कारक एक्वचन में अपने सामान्य रूप में रहता है। उसने कोई विकार नहीं होता।
- (२) परंतु कर्ता बहुचनन एवं विकासी कारकों के दोनों बचनों में आकारति-विरोध्य पद का परांत क्ष> — ए; यथा 'श्रच्छे लडके सच कोशाते हैं' अच्छे, लडके को प्रथम अच्छे लडकों को ठभी 'पार करते हैं, हस्यादि।

(३) इत्तीलिंग विद्योध्य पद के साथ सभी वचनों एवं कारकों में आकारांत विद्योदया पद का पदांत आ > ई, यथा, काली इत्ती-क्रियों क्रियों।

(४) बिन विशेषण वदी का परांत त्वर 'क्या' होता है, उनमें ऊपर की (२) तथा (३) को स्थितियों में कमशा क्याँ – एँ तथा क्याँ – ईं; यथा बायाँ – बाएँ हाथ को, ते, में, का, में: बाई हयेली को हयेलियों के, ते, की, में, क्यादि।

आपकारांत विशेषयों के अतिरिक्त अन्य विशेषया पदों में रूप विकार आधी क्रीते।

### तुलनात्मक श्रेणियाँ

६ ७७१. प्रा० भा॰ आ॰ प्राण के तुलनास्मक श्रेणियों के प्रस्य तर एवं तस् किती भी आ॰ भा॰ आ॰ भाषा के तद्भव कयों में सुरिवृत नहीं हैं। हिंदी में तुलना का भाव प्रकट करने के लिये विशेषणों का कोई श्रिष्ठेण रूप नहीं है। यह कार्य तुलनीय चंज्ञा अप्रया सर्वनाम पर के साथ 'खे' परसर्ग लगाकर चंपन तिया जाता है; स्याप ये फला मधु से भी मधुर हैं, स्याम मोहन से सुकुमार है, हसादि।

७७२. तमवंत विशेषणा (तुपरलेटिव) का भाव विशेषणा पर के पूर्व 'सबसे', 'सबसे', 'सबसे सक्कर 'रासारि क्यारान तथा क्रियकरण परवांगुक पर बोहकर एकट किया बाता है; यण राम पवने क्रया सबसें बुदिमान है, वह अपनी कज़ा में सबसे बकर या सबसें क्रयान किया है, हरणारि।

\$ ७.३२. तमानता खपवा साहरय का भाव संज्ञा खपवा सर्वनाम पर्दो के साथ सरीका, त्रैया, ता खादि पर कोक्कर प्रकट करते हैं, और इन पर्दो में भी खकारांत विशेषण पर्दों के समान कपविकार होते हैं; यथा उमा सरीकी नारियाँ, इन्पा जैसे पुरुष इस्यादि।

इन पढों की ब्युत्पचि निम्न प्रकार से संपन्न होती है-

हिं॰ सरीखा < म॰ भा॰ छा॰ सरीच्यु < पा॰ भा॰ छा॰ सहरा; जैसा < जहस < याह्य; सा < सर्थ < सम ।

९ ७७४. क्रतिशयता (इनटेनसिटी) या क्राधिक्य का भाव प्रकट करने के लिये वशेषसा पद के साथ 'सा' प्रयुक्त होता है, क्रीर इसमें भी आकारांत विशेषसा पद के विकार होते हैं; यथा बहुत से फल, घच्छी सी पुस्तक इत्यादि। यह सा < स॰ भा• क्रा॰ सो < प्रा॰ भा• क्रा॰ से द्वारा है।

सर्वनामीय विशेषसों का उल्लेख सर्वनामों के साथ होगा ।

## संख्याबाचक विशेषण

हिंदी के संख्यात्राचक विशेषणा पदों का निम्नलिखित वर्गीकरणा किया

### गलनात्मक संख्यावाचक विशेषण

\$ अध्य नीचे हिंदी के गश्नास्मक संख्यायाचक विशेषणा, ब्युत्पत्ति सहित दिस् बाते हैं। रूपकम में पहले हिंदी तब मण्याण और तब प्राण्याण आज का रूप दिया गया है।

- (१) एक (पं० इनक) < एक < एक
- (२)दो (ऋ० कॅं० वि॰ उदि॰ तुइ: गुज० ये; सरा॰ दोन) < प्रा॰ दो, (ऋशो॰ शाइ॰, दुवि तथा दुवे)।
- (१) तीन् < तिशि < त्रीशि
- (४) बार् ८ चउरो, बत्तारो, बतारि ८ बतारि
- (५) पौच् < पञ्च < पञ्च
- (६) छः ८ छह् ८ पट् (पप्)
- (७) सात् < सच < सप्त
- (६) झाठ् < झड्ड < झड्
- ( ६ ) नौ ८ नउ, नश्र, गश्र ८ नव
- (१०) दस् <दस, दह, डह, <दश
- (११) ग्यारह् इएश्रारह इएकादश
- (१२) बारइ < बारह, बारस < द्वादश
- (१३) तेरह < तेरह, तेरम < त्रयोदश
- (१४) चौदह < चउदह < चतुर्दश
- (१५) पंद्रह < पशारह < पञ्चदश
- (१६) सोलह < सोलह < पोडश
- (१७) सत्रह < सत्तरह < सप्तदश
- (१८) अठारह < अद्वारह < अधारह
- (१६) उन्नीस < उनवीसह < ऊनविंशति
- (२०) बीस् < वीसन्ना, वीसइ < विश्वति
- (२१) इनकीत् < एक ब्वीसम् < एक विश्वति
- (२२) बाइस् < बावीसं < द्वाविशति
- (२३) तेश्स् < तेबीसं < त्रयोविंशति
- ( २४ ) चौशीत् < च उन्त्रीस < चतुर्विशति
- (२५) प्बीस् < पंचवीतं < पञ्चविशति
- (२६) छन्त्रीत् < छन्त्रीतं < पड्विशति
- (२७) सत्ताईस् < सत्तवीसा < सप्तविंशति
- (२८) श्रहाईम् < श्रद्शवीता < श्रष्टाविशति

```
( २६ ) उंतीस् ८ ऊस्रवीसा, एक्स्यवीसा ८ ऊनविशत्
(१०) तीस् < तीसम् < तिशत्
(११) एकचीस् < एक्कतीसम् < एकत्रिशत
(१२) बचीस् < बचीसा < द्वातिशत्
(३३) तैतीस् < तेचीसा < त्रयस्त्रिशत्
(३४) चौतीस् <चोतीसं <चतुस्त्रिशत्
( १५ ) पैतीस < पन्नतीसं, पर्गतीसं < पंचत्रिंशत्
(३६) छचीस् < छचीसं < पट्त्रिशत्
(३७) बैंतीस् < सत्ततीतं < सप्तत्रिशत्
( १८ ) ग्रहतीस् < ग्रहतीसा < ग्रहातिंशत्
( ३६ ) उंतालीस् ( उंतालीस् ( अनचत्वारिंशत्
(४०) चालीस < चचालीसा < चलारिशत
( ४१ ) इकतालीस < एक्कचचालीसा < एकचत्वारिंशत्
( ४२ ) बयालीस् < वायालीसं < द्विचत्वारिंशत्
(४३) तितालीस् ८ ते शलीसा ८ त्रि
(४४) चवालीस् <चोवाजीसा <चतुश ..
(४५) पैतालीस् < पत्रचत्तलीसा < पंच ,,
( ४६ ) छियालीस् < छुज्वत्तालीसा < पर्,,
(४७) सैतालीस < सत्तालीसा < सप्त
( ४८ ) श्रद्धतालीस् < श्रद्धचत्तालीसं < श्रष्ट ,,
(४६) उंचार् ८ ऊष्वंचार, ऊष्प्रंचारा ८ ऊन्पंचारात्
(५०) पचान् ८ पशासा, पंचासा ८ पञ्चाशत्
(५१) इक्यायन < एक्कायस्यां < एकपंचशत्
(५२) < बावन(
                  < बावरां
                               < द्विपंचाशत
( ४३ ) त्रेप्पन्, तिरपन् ८ तेवग्, त्रिप्पग् ८ त्रि
(५४) चीवन् <चउपपा <चतुः
(१५) पचपन् ८ पंचायस ८ पंच
(५६) छप्पन् ८ छप्पण ८ षट्पंचाशत्
(५७) सचावन् ८ सचावर्ष ८ सप्त
( ५८ ) अहावन् < श्रहवर्ग < श्रष्टपंचाशत्
( ५१ ) उन्सर् < पगूर्यसाहि , ग्रउसहि < कनविष्ठ
(६०) साठ् < सहि < पंष्ठ
( ११ ) इन्सर् ८ एकसद्वि ८ एकपस्टि
(६२) वासद् ८ वासद्वि ८ हा
```

### विंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

```
(६३) त्रेसठ् ८ तेसड्डि, तिरसड्डि ८ त्रिपड्डि
(६४) चौसठ ८चउंसहि ८च्छः
(६५) पैंसठ ८ पहलडि ८ पंच
(६६) छियासट < घट
(६७) सङ्बठ् < सत्तसि
( ६ ) अइसठ् < श्रद्धसद्धि < श्रष्ट
(६६) उन्हत्तर < एग्र्गुसत्तरिं < जनसप्ति
(७०) बत्तर < बत्तरे < बप्तति
( ७१ ) इकहत्तर् ८ एकसत्तरि, एकहत्तरि ८ एकसप्तति
(७२) बहुत्तर् ८ विसत्तरि, वावत्तरि ८ द्वि
(७३) तिइचर् < तेवचरिं < ति सप्ति
(७४) चौहतर् ८ च उइत्तरि ८ चतुस्मप्तति
 (७३) पिन्हतर् ८ पग्रहत्तरि पत्रत्तरि ८ पञ्चसप्तति
 (७३) शियत्तर < छावत्तरि < पट
 (७७) सतत्तर् ८ सत्तहत्तरि ८ सप्त
 (७८) ग्ररहत्तर < ग्रहहत्तरिं < ग्रप्ट
 (७६) उनास्ती < उग्रास्ती < एकोनाशीति
 (८०) ग्रस्ती < ग्रसीइ < ग्रशीति
 ( ८१ ) इक्यासी ८ एक्कासीई ८ एकाशीति
 ( ८२ ) बयासी < बासीई < इयशीति
 (८३) तिरासी ८ तेसडि ८ व्यशीति
 ( ८४ ) चौरासी < चउरासीइ < चतुरशीति
 (८५) पवासी < पद्यासीई < पंचाशीत
 (८६) छियासी ८ छडसीडं ८ घडशीति
 (८७) सतासी < सत्तासीई < सप्ताशीति
 ( ८८ ) ग्रहासी < ग्रहासि < ग्रहाशीति
 (८६) नवासी ८एग्णनउई ८नवाशीति, एकोननवति
 (६०) नब्बे < नउए, नब्बए < नबति
 ( ६१ ) इक्यान्वे ८ एक्कासाउई ८ एकनवति
 ( ६२ ) बान्ये ८ बाख उद्दं ८ द्वि
 (११) विरान्वे ८तेश उद्दं ८ त्रि
 (६४) चौरान्वे ८ चउणउदं ८ चतुर्
 (६५) पचान्त्रे ८ पञ्च गाउई ८ पंच
 (६६) श्रियान्वे < इरुण उए < पर्यापनित
```

( १७ ) चचान्वे < चचानदार < चप्तनविति ( १ = ) श्रकान्वे < < श्रद्धाः ,, ( १ ६ ) श्रिकान्वे < < नव ,, ( १०० ) वी < छन्न, चन्न, चन्न,

६ ७७६ ह्यार मार ह्यार मार की प्रायः सभी शास्त्राक्षों में. गरानास्मक-संख्यायानक विशेषणा-पदों की ऋत्यधिक समानता वर्चमान है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विशेषमा पटों में भारतीय आर्यभाषा की विभिन्त प्रादेशिक व्यक्तियाँ श्चपरिवर्तित रहीं । यदि ऐसा हम्मा होता तो श्चन्य शब्द रूपों के सहश इनके रूप में भी परिवर्तन अपिडार्य सा हो जाता। इनकी इस समानता का कारणा सनीति कमार चैटकी के श्रनसार इन विशेषण-पटी का मध्य भारतीय श्रायभाषा की किसी विशेष बोली से सभी छा॰ भा॰ छा॰ भाषाओं में प्रकडी रूप ग्रहणा किया जाता हो सकता है। चैटर्जी का यह मत है कि मध्य भारतीय आर्यभाषा के प्रथम पर्न में मध्यदेश य भाषा पाली से इन संख्यावाचक विशेषण पदीं का अध्यक्षिक मारत्य यह सचित करता है कि पाली के ये रूप समस्त देश में प्रयक्त होते थे खौर इन्होंने स्थानीय रूपों को दवा दिया था, यद्यपि किसी किसी संख्यावाचक विशेषण के स्थानीय रूप भी प्राप्त हो गए हैं; यथा पंजाबी बीह ( हिं॰ बीस् ), सिंधी-वए, गु॰ बे, बॅ॰ दुइ (हिं दो )। परंतु इन स्थानीय रूपों की संख्वा श्रह्यहप है। पाली में भी द्वादश का रूपपरिवर्तन पाली की प्रकृति के अनुसार दुवादस या द्वादस होना चाहिए और यह रूप पाली में प्राप्त भी है। परंत इसके साथ ही पाली में दादश > बारस रूप भी मिलता है, जो संभवतः किसी ख्रन्य बोली से पाली में श्राया हुआ मालम होता है। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि गयानात्मक संख्यावाचक विशेषणा पदों के रूप में भिन्न भिन्न बोलियों के ध्वनितत्वों का मिश्रण भी हुआ और म॰ भा॰ भा॰ भा॰ काल में यह सर्वत्र एक ही रूप में ग्रहीत हुए !

विभिन्त झा॰ भा॰ झा॰ भाषाझों के ग्रावात्मक उंख्यावाचक विद्येषवा यदो में तू र ह स्वादि परिवर्तनों की (यथा पंचावी-वीह, वालीह, वाहठ, परंतु हिंदी, बील, चालीठ, बाठठ, वे स्वित होता है कि पाली दे रचको प्रचल करने के परचात् उत्तर-पर्वियम की भाषा में स्ट ह परिवर्तन हुआ और तब यह परि-वर्तन विभन्न प्रदेशिक भाषाओं में भी विभिन्न खंदी में यहीत हुआ।

६७७७ नीचे चटकों के आधार पर हिंदी के गणनास्मक संक्यावाची विशेषणों के मुख्य मुख्य परिवर्तनों पर विचार किया जाता है---

- (१) एक् ध्विन परिवर्तन की सामान्य प्रष्टुचि के अनुसार मा॰ भा॰ आ॰ में प्रा॰ भा॰ आ॰ का प्रतिरूप एक्ष होना चाहिए था। परंतु व्यंबन व्यनि कृष् को सुरित्त रखकर इस सामान्य प्रष्टुचि का उस्लंचन किया, यह इस्ट में योगाधिकर का ही प्रमान समभाना चाहिए। अन्य संस्थावाचक शान्यों के संयोग से एक् का हिंदी में 'क्ष्ट्रे रूप हो काता है; यथा इस्कीत, इस्तालीत, इस्त
- (२) दशकी उथित मन भान झान्दो < प्रान्मान झान 'ही' से हैं। इस्त संव्याधी के साथ संवुक्त होने पर दो का बा ख्रयवा व में परिवर्तन हो सात है, यथा बारह, वाईन, वचीत, वयातील, वावन इत्यादि। इस परिवर्तन में सा, व< प्रान्भान झान हा। यह परिवर्तन दिख्या-पर्धिक्ष में प्रारंभ होकर ख्रयन वोत्रों में यहीत हुआ। ख्रयन शन्दों के साथ समन्त होने पर दो> दुः अया दुस्ता, दुर्डेस, दूर्डेस, दुर्डेस, दुर्डेस, दूर्डेस, दुर्डेस, दुर्डेस, दुर्डेस, दूर्डेस, दूर्
- (३) तीन इसकी व्युत्ति मन्भान ह्याः तिथि < प्रान्त भाव ह्याः वीथि है। नर्तृतक लिंग का यह रूप मन्भान ह्याः भावप्रश्लल के प्रारंभ ने ही तीनों लिंगों में मुद्रक होने लगा था। अशोक के कालकी एवं थीली बीगद् अभिलेखी में भितिक्या, तिनि (कालकी) पानानि प्रयोग मिलता है, वर्षक विभागत अभिलेखी में पितिक्या, तिनि (कालकी) पानानि प्रयोग मिलता है, वर्षक विभागत अभिलेखी में पितिक्या तिनि (कालकी) पानानि प्रयोग मिलता है, वर्षक विभागत अपित स्वारंग कालकी प्रारंग कालकी स्वारंग स्वारंग कालकी स्वारंग स्वा
- म० भा॰ आ॰ तिरिष्ण रूप की स्युत्तिति तीचे त्रीशि ते न होकर बीच के रूप तीर्षि ते हुई बात पड़ती है, क्योंकि व्यतिगरियतंन की सामान्य दिशा का अनुसरण करते हुए शिख का म० भा० आ। में तीर्षि अपया (मानची) टीषि रूप बनाना चाहिए था। अनुमानित तीर्ची में ध्युत्त ल्यंकन के समीक्रस्य तथा परिशामतः पूर्व दीवं स्टर का इसम करने ते तिरिष्ण रूप निष्यत्र हुआ; यही परिवर्तन का सामान्यतः भाग रूप है। मामधी में वि<ि आव भी हिंदी 'टिकरीं' (काँती का खंमा) शब्द <िकाडिका में उपलब्ध है।

इत्य संस्थानाचक शब्दों के साथ संयोग होने पर ीन का ते (यथा देरह < प्रयोदशः तेईस < प्रयोदिशः), तें (यथा तेतीस्, पैतीस्), ति (यथा, वितालीत्), अथवा तिर (तिर्वम्) रूप हो काता है। इस रूप की व्युप्पित्रयः अथवा वि से विद्व होती है।

समस्त पर्दी में स्वरसंगति के फलस्वरूप ते>ित; यथा तिहाई < क्रिमा-गिक; तिपाई < त्रिपादिका इत्यादि।

(४) बार्—रहक्की उत्पत्ति पुरानी-हिंदी-स्थारि < म॰ मा॰ ह्या॰ (ग्रा॰) चलारि, ह्यप॰ चारि < प्रा॰ मा॰ ह्या॰ चलारि से हुई है। शीख के सहश मर्पुतक लिंग रूप चलारि भी श्रन्थ लिंगों में व्यवहृत होने लगा होगा।

इशोक के कालसी अभिलेख में पुर्लिंग में 'चत्तालि'रूप मिलता है। परंदु गा∘) चतारि अप्रप॰ चारि में 'चू' के लोग का रपष्ट कारस्य नहीं देखता। संभदत: समस्त पदों के साथ चदुः —> चड —के साहदग पर यहाँ मी चका लोग इक्षा।

श्रन्य संख्याबाचक शब्दों के साथ संयुक्त होने पर इसका रूप ची, चौं <चड—<चतुः.—होता है; चौ चौधीन, चौंतीन इत्यादि । समस्त पदों में चार श्रथवा चौका व्यवहार वाया जाता है; यथा चार्वाई, चौषाया, चौराहा ।

- (५) पाँच इसकी लु.पचि मण्याण्याण पंच < प्राण्याण छाण्यं से है। संस्थानाचक राज्यों के साथ संयुक्त होने पर इसका रूप पन्यन्या अन्न प्याण पेहह, इक्कान्य् चीवन् स्रुप्पन्) या पेँ (यथा पेंहह, इक्कान्य् चीवन् स्रुप्पन्) या पेँ (यथा पेंहालित) हो आता है। इन रूपों की उरपीय क्रमशः मण्याण पद्म से है। पंचनेत इत्यादि समस्त पद्मों में पाँच > पेंच् स्वरागत् के निवंत पद्मों के कारणा है।
- (७) क्षात्— इतकी उत्पत्ति म∘ भा० आ० सत्त पर इतके < प्रा॰ मा० आ० सत्त वे स्वद है। अप्य संक्ष्यावायक शब्दों के साथ संकुक्त होने पर इतके क्षय साम त्रा (प्रथा स्वाइत स्वताव्य), में (प्रथा, सेंतीव) तथा सह (प्रथा, सक्या स्वत्य) हैं (दें दें स्वत्यंगीते के साथ आप पहता है और तैतीव के साइयय पर इतने अन्द्रताशिक का समावेश दुआ है। अक्ट में

परिवर्तन का अप्रमचलित रूप मिलता है। संभवतः यह श्रंग सठ के साहदय पर हुआ है।

- (८) ब्राठ्—इसकी ब्रुव्यंति म०भा० ब्रा० आह ८ प्रा० भा० ब्रा० क्षष्ट के दश्व है। अन्य संख्यावाचक शब्दों के साथ मिलने पर इसके ब्रद्ध, ब्रह्ध, या ब्राठा कर होते हैं, यथा—अदहबर, अद्दर्शाह, अद्रास्त्री। अद्यतीत् इस्यादि कर्षों में ब्राठ > अब्द असावार्या परिवर्तन है।
- (१०) दल्—इसकी उत्पत्ति म० भा० आर० दस < प्रा० भा० आर० दश मे सिद्ध होती है। संयुक्त संख्यायाचक शब्दों में दह, रह, लह, रूप प्राप्त होते हैं: यथा—चीटह, बारह, सोलह।
- (११) बीस—पा॰ भा॰ जा॰ विशित > (पाली) धीतित, बीसइ, बीसइ, पाली बीसा बीस, बीस की उत्पत्ति शिशत, के साहस्य पर विशान से बिद्ध प्रतीत होती है। संवशायकत शन्दों के साथ बंगुक होने पर बीस या हैत रूप मिलते हैं, प्रथा—चौंशीस, बाईस, प्रधीस, उसीस्।

बीस के लिये हिंदी में कोड़ी शब्द का व्यवहार मिलता है। यह शब्द संभवतः 'कोल' प्रभाव के कारण है, क्योंकि बीत को ईकाई मानकर गिनने की प्रथा कोलों' में सुप्रतिष्ठित है।

- ( २२) तीत् इनकी उत्पत्ति प्रा०मा० च्रा० त्रियत् ने स्पर्ट है । संख्या-वाचक शभ्दों के बाथ वंशेय हो रे पर इवके रूप में विकार नहीं च्याता है; यथा---इकतील, वसील, इत्यादि ।
- (१३) वालीत्— इतकी उत्पत्ति म० भा० छा। चतालील < प्रा० भा० छा। चतातील ते संपत्त हुई है। र्ाल् से माल्म हांता है कि चतालीत रूप ने, पान्य प्रदेश से, अन्य दोनों में सबार पाया। छत्य संख्यावाचक शब्दों के साथ सेवीन होने पर हरके तालील, वालीत्या वालीत्र रूप मिलते हैं, यथा एक्सालील, वालीन् या वालीत् रूप मिलते हैं, यथा एक्सालील, वालीन् या वालीत्
- (१४) पचाल—प्रा॰ भा॰ द्या॰ पंचाशत् से इसकी ब्युत्पति निष्पन्न होती है। क्रन्य संख्याक्षांसे योग होने पर इसके पन्, बन् रूप सिलते हैं जो भ॰भा॰क्षा॰ पंचा, पन्न से सिद्ध हैं; यथा तिरपन्, चौबन् इत्यादि। उंचास में 'व'कालोपभी मिलता है।

- (१५) ताट—इतकी उत्पत्ति म॰ भा॰ झा॰ सट्टि< मा॰ भा॰ झा॰ विडि से निष्पन्त होती है। तमुक संख्याबाचक शब्दों में स्वरायांत के प्रधाव से इसका रूप सट्हों गया है; यथा इक्नट, बासट् आदि।
- (१६) तचर्—प्रा० भा॰ छा॰ वसित के पाली में वचित, वचारे रोनों, प्रतिरूप मिलते हैं। ल्र्र्का परिवर्तनकम त्र्र्र क्र्र्रहा होगा और संभवतः द्र्र्र परिवर्तन वसदयः उत्तरहा हो प्रभावित हुष्या होगा। हिंदी में हिला क्षेत्रन 'ल्र' की अवश्वित पंतावी प्रमाद का स्वक है। छंतुक संव्यानाक शन्दों में वाधारणावा चत्त्र रूपा का हत्त्र, वहत्त्र, वहत्त्य, वहत्त्र, व
- (१७) अस्ती—इतकी ब्युत्पत्ति पा० भा० आग अशीति से निष्पन्न होती है। संयुक्त संस्थाओं में इसका रूप आसी या यासी है, जो हिंदी के प्यनि विकास के अनुकृत है। 'अस्ती' में दिस्त व्यंत्रन पंत्रात्री प्रभाव के कारणा है।
- (१८) नक्त्रे—प्रा॰ मा॰ झा॰ नवति से इसकी उत्पत्ति स्त्रिक होती है। हित्त व्यंत्रन पंत्रावी प्रभाव के कारण है। संयुक्त संख्याओं में इसका रूप नवे ही जाता है: यथा इक्शानवे, यानवे खादि।
- (१६) सी—इसकी उत्पत्ति सउ< सब, रस्त से दुई है। इसका यही रूप संयुक्त संख्यावाची शब्दों में भी सुरक्षित है; यथा एक सी, पाँच सी, आदि। सैकड़ा शब्द में सी <सइ, स्व, सज्जा
  - (२०) इजार---यह फारती से हिंदी में श्राया है।
- (२१) लाख—इतकी ब्युत्पत्ति म० भा० श्रा० लक्ख < प्रा० भा० श्रा० लक्ष से स्पष्ट है। समस्त पदी मे लाज > लल्हों जाता है; यथा लल्पती १
- (२२) करोड़ —यह शब्द संभवतः सं० कोटि> कोडि, कोड को संस्कृत रूप देने की प्रवृत्ति के कारण, बन गया है। संस्कृत से अनभिज्ञ लोगों के सुख से भोजन, ऋाप जैसे अशुद्ध रूप आज भी इस प्रवृत्ति के सुचक हैं।
- (२३) श्ररव—यह शब्द संस्कृत श्रर्जुद से ब्युत्पन्न हुआ है और सरव संश्लर्वका श्रश्नाल रूप है।

### क्रमात्मक संख्याबाचक विशेषण

१७७८ हिंदी के प्रारंभ के चार कमात्मक-संस्थावाचक-विशेषया परी के रूप एक दूसरे से कुछ भिन्न हैं। इनकी न्युत्पिच नीचे दी जा रही है—पहला ८ (अप प पहल, पहिल्ल —( पड़म + हस्ल ) < सं- प्रथम।

दूखरा है स्वानी है। इस्तर्भ है। इस्तर्भ ने सरा—की उत्पत्ति सं० स्वत है सानी है। इस प्रकार इनकरों की उत्पत्ति सं० दिस्सुत, त्रिस्सुत से होगी।

## चौथा < च उत्य < चतुर्थ ।

१०७६ ग्रेन क्रम-याचक-संख्याओं के क्रांगे वॉग्रस्थय लगता है। स्त्र्र् के स्रुठवॉप्चं स्रुठा, दोनों रूप पाए जाते हैं। स्रुठा की ब्युश्यित सं∘षष्ठ से हैं। — बा <व (+क्रा) <-गः (वधा सं∘पंचम इत्यादि)।

१७८० क्रमात्मक संख्यावाचक विशेषण पदी के से रूपविकार होते हैं, वधा-पाँचवाँ लडका, पाँचवाँ लड़की इत्यादि।

### गुणात्मक-संख्याबाचक-विशेषण् ( डिमांस्ट्रेटिव्स )

%=र हिंदी में गुणात्मक संक्यावाचक विशेषणों के रूप में या तो बार ( <सं॰ वास्स्) शब्द पुकुत होता है: यथा दो बार छात ( = चौरह ) हरवादि अयथा दूनी दूना, तिथा, चौका आदि शब्दी (विशेषत्वा पहाड़े में) का व्यवहार होता है। बाहने में मुद्रक गुणात्मक-संक्यावाचक-विशेषणा पद निम्मालिखित हैं—

- (१) इकं, या एकं: यथा एक इकं या एकं, एक ( < सं ० एकम्)।
- (२) दूना, दूनी; यथा दो दूना चार ( < सं द्विगुशा; )।
- (३) तिया; यथा, तीन तिया नी ( < सं ० तृतीयक- )।
- (४) चौका; यथा, चार चौका सोलह (<सं० चतुष्क-(+ क->)।
- (५) पंजाः यापचे यथा, पाँच् पंजायापचे पच्चीत (< सं॰ पंचकः )
- (६) छकाः यथा, छह छका छत्तीस ( < सं० पटकः ( + क > )। (७) सत्ता, यासतेः यथासात सत्ता यासते उन्नास ( < सं० सप्तकः )।
- (८) अट्ठा, या श्रष्टे; यथा, श्राठ श्रट्ठा या श्रष्टे चौंसठ् (८सं० श्रष्टक>)।
- (६) नौ नवाँ; यथा, नौ नवाँ इकासी (<सं० नवम्-)।
- (१०) दहाम; यथा दल दहाम सी ( < सं ॰ दशम-, प्रा॰ दसम-) । दूना, तिया इत्यादि शब्द तिर्यक्त रूप में भी प्रयुक्त होते हैं; यथा, दो दूने चार, तीन तिये नी इत्यादि ।
  - (४) समूहवाचक संख्याएँ (कलेक्टिय न्यूमरल्स)

५(७८२) हिंदी में साधारणतया निम्नलिखित शस्दों का प्रयोग समृह-वालक संख्याओं को प्रकट करने के लिये होता है—

बोहा, बोड़ी < उत्तरकालीन सं यह (मिला सं युटक )।

र्गंडा 'चार का समूह' < मुंडा एवं संपाली शब्द गंडा । चौक् 'चार का समूह; < स∘ भा∘ श्रा॰ चउक्क < चतुरंप । पक्षा पांच का संग्रह < पछश्र < पछक ।

कोडी 'बीस का समद'।

सैकड़ा 'सो का समूह' < सं ॰ शत्-कृत।

लखा, लक्खा; (यथा, नीलखा हार) < सं • लख (+क)

इनके स्रतिरिक्त गणनात्मक-तंस्यावाचक-विशेषणों में हा स्रथा है प्रत्य के योग से भी समृद्द का स्त्रयं प्रकट होता है; बीसा, चालीसा, बचीसी, हजारा, सतस्य हत्यादि।

६ (७८३) इक्का, दुग्गा, तिगा, चौका, पंचा, इक्का, सत्ता, प्रहुत, दहला ग्रन्थ, यह के पत्ती के नाम के रूप में प्रदुक्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति संदिग्च है। इनमें दिल्व व्यंवनों की स्थिति से अनुमान किया बाता है कि कदा-चित्र वे पंचानी से झाए हैं।

## समानुपाती-संख्याबाचक-विशेषण् ( श्रीपोजिशनज न्यूमरल्स )

६( ७८४ ) शाघारखतया संख्यात्रों में 'गुना' ( < सं॰ गुखा ( +क ) प्रा॰ गुखाझ । शब्द के योग से समानुपाती-संख्यावाचक-पद बनाय काते हैं। इनके योग से साज्यात्मक-संख्यावाचक-शब्द के कप में थोड़ा परिवर्तन हो बाता है; यथा दुवान-दुना-दूना ( = टो+गुना), तियुना तिशुना, चौगुना पंचगुना झादि। — 'गुना' के स्थान पर कुछ, संख्यावाचक शब्दों में 'ह्रा' भी बोड़ा बाता है। इस 'ह्रा' की उत्पत्ति सं॰ हर-'भाग' से बताई बाती है।</p>

# भिन्नात्मक-संख्याचा चक-विशेषग्

## फ्रैकशनल न्यूमरल्स

्रेष्ट्रप्र हिंदी की भिन्नात्मक संख्याएँ नीचे व्युत्पत्तिसहत दी बाती हैं। सभी झा॰ मा॰ झा॰ भाषाझों में ये वर्तमान हैं:

रे पोवा, पान ८ म० भा० आ। पाउश्रा (पाउ+उका) पान्न ८ ई० पाद।

है पौन, पौना < पाउठा < पादोन, है तिहाई < तिहाइस्र < त्रिभागिकः

्रे ग्रहा, ग्राधा ८ ग्रह्म ८ ग्रह्म ६:

६ अक्षाः जापार अक्षेत्र र अक्षेत्रः १३ डेवः, डपोवा < डिझड्ड (श्र.) < दिझर्ड (क्र.)ः २६ दाई, भ्रदाई < ग्रड्टइम < ग्रर्ख तृतीय (क); १६ तवा < तवाम्र < तवाम्र

(तियंक्रूप) + वाढ़े < सड्ड < सार्द्ध।

# ऋगात्मक-संख्याव।चक-विशेषण

ुँ ७८६ (देदी में ऋषात्मक संख्या 'कम्' ( < फा॰ कम ) के योग से बनती है; यथा—एक कम् सी (= निन्यान्ये )। प्रायः ऋषद्—सोगी के व्यवहार में इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं।

### प्रयेक वाची संख्यावाचक विशेषण्

५ ७८७ प्रत्येक वाची संख्याएँ किसी गणनात्मक संख्यावाचक शब्द की दुइराने से प्रकट की वाती हैं; यथा एक एक, सी सी इत्यादि ।

## निश्चित संस्थावाचक विशेषण

६ ८८८ निश्चित भाव प्रकट करने के लिये गयानात्मक संक्यायाचक प्राच्यां में क्षो प्रस्यय लगाया बाता है: यथा, दोनों ('तीनों' के साहदय पर यहाँ 'नो' लगाया गया है, तंनों, चारों पोंचों, इत्यादि।

### श्चनिश्चित संख्यावाचक विशेषण्

्र ७८६ अनिरचय का भाव प्रश्ट करते के लिये दस्, श्रीत्, तीस्, सैकड़ा, इक्षार ग्रादि दस्के गुलित संक्यायाचक शब्द में क्यो प्रत्यय लगाया जाता है; यथा दसी, बीसी, पचाली इत्यादि।

### 'सर्वनाम'

६१६१ वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में सर्वनाम के रूपों का बहुत कुछ दिथरी-करणा हो चुका था। इन्हीं निम्मल रूपों ते हिंदी सर्वनामों की उत्पन्ति हुई, किंद्रु, माइत अपभेश तथा आधुनिक सावामों तक आते आते इनमें पर्यात विपर्वय लिकि होता है। कई आधुनिक आयोगायाओं में, सर्वनामों के विकल्प की, अनेक रूप मिलते हैं, किंद्र वे सभी कतिवय मुल रूपों के अस्तर्गत आ सकते हैं।

संज्ञापदों की धाँति ही, विकासकम के साथ साथ सर्वनाम के विकारी रूप लुप्त होते गए. एवं उनका स्थान संबंध तथा अधिकस्या कारक ने से लिया।

(रीपलेक्सिव)।

(रेसीप्रोक्त )।

संस्कृत में केवल अन्य पुष्प के ही वर्षनाम में लिंगमेद या, किंतु आधुनिक आर्थभाषाओं के विकास के वाय ताथ यह भी सुत हो गया। आधुनिक आर्थ-भाषाओं के वंशंक कारक के रूप वस्तुता लिंग वयन में तहत् होने के कारया विशेष्त्रा पर ही निर्मेर हैं। प्राकृत, आपांध की यही गतिविधि रही। हिंदी में यह कम आज भी अधुष्पा है। जैसे, मेरा नौकर, मेरी गाय।

## § ७६२ सर्वनाम के कई मेद हैं; यथा---

| (१) व्यक्तिताचकयापुरुषवाचक          | ( परसनल )।                |
|-------------------------------------|---------------------------|
| (२) उल्लेखयूचक                      | (डिमान्स्ट्रेटिव)।        |
| (क) प्रस्पद्ध उल्लेखसूचक            | ( नीयर डिमान्स्ट्रेटिव )। |
| ( ख ) परोच्च या दूरत्व उल्लेख्यसूनक | (रिमोट डिमान्स्ट्रेटिव)।  |
| (३) साकस्यवाचक                      | ( इनक्लृसिव )।            |
| (४) संबंधवाचक                       | (रिलेटिव)।                |
| ( ५.) पारस्परिक संबंधवाच ह          | (को-रिलेटिव)।             |
| (६) प्रश्नस्चक                      | ( इंट्रोगेटिव )।          |
| ( ७ ) ग्रनिश्चयस्चक                 | (इनडेफिनिट)।              |

## 'पुरुषवाचक सर्वनाम'

५ ७६२ इत तर्वनाम के हिंदी में केवल उत्तम तथा मध्यम पुरुष के रूप मिलते हैं। श्रम्य पुरुष में परोच्च वा तूरल उक्तेखन-सूचक-तर्वनाम के ही रूप पाद बाते हैं।

# 'डत्तम पुरुष'

## हिंदी में इसके श्रथोलिखित रूप हैं:

., (स्ती । लि ।) मेरी

( = ) श्रात्मवाचक

( ३ ) पारस्परिक

| ए∘व         | •              | ब० व०        |
|-------------|----------------|--------------|
| कर्ता       | ä              | इम्          |
| कर्म        | <b>मु</b> भ्के | इमें (इस+को) |
| तिर्यक् वा  | <b>मुम्</b> स  | <b>₹</b> ₹   |
| विकारी      |                |              |
| संबंध (पु॰) | मेरा           | इमारा        |

न्युत्पत्ति — हिंदी 'मैं' की उत्पत्ति तं मना + एन से हुई है। यह रूप हिंदी की स॰ बो॰, बॉ॰, न॰, कनी॰, हुदै॰, पं॰, को॰, स्वती॰, स॰

हमारी

पूरु रारु, मेरु, कुमारु, गढ्रु, में प्रात है। बुंदेरु, ख्वीर, मैरु, मोरु पुरु, चौर चीरु में इचका 'में' रूप भी प्रमुक्त होता है। प्राकृत के करण कारक में सवा > सप्। अपभांश में इचके 'मैं' तथा 'गईं' रूप मिलते हैं। अपभांश तथा दियी के अनुनाशिक का कारण बच्छाः 'पून' है (बेरु लैरु ६ ५ ६ ६)। यह अनुनाशिक पंरु में, गुरु में तथा भोरु पुरु में, अबरु में, लिरु तथा उर्जु , प्रारु सरारु स्वॉ एवं आहर सरारु 'मी' में बर्तमान है।

'इम' की उत्पत्ति संस्कृत वयम् के स्थान पर वैदिक 'ऋस्मे' से निम्नरूपेश परिनिष्पन्न हर्द--

श्रस्ते > श्रस्त > इस्य > इस । ब्रनभाषा में उ० पुन, एकवचन का रूप हों मी मिलता है । इसकी उत्पत्ति श्रहमू से निम्नलिखित रूप में हुई है :

श्रहम् > श्रहकं > हथं > हाँ । 'हम' शब्द हिंदी की श्राय बोलियों में 'खन तीन, बॉन, मन, बुंदेन, कीन, खुचीन, मेन, कुमान, गढ़ में में भी मिलता है। बचेन में हमह, भैन में हमतम, भोन पुन में 'हमरन', 'हमनी', पूर्व 'हमनी का', विरन में 'हाम्', 'हामें', 'होमें', कुमान में 'हाम्यें, रूप भी प्रयुक्त होते हैं।

सुभ तथा म॰ पु॰ के दुम्म् की उक्षित क्रमशः सं॰ महाम् तथा तुस्यम् से हुई है—महाम् > मा॰ भा॰ ग्रा॰ मण्क > सुभा। भा में उकार का आराम् दुम्म के साहर्य पर हुआ।

तुम्यम् > म० मा० श्चा० तुरुक्षः > तुक्षः । प्रो० लावेन ने **हाः >** रुक्षः के लिये सं० √लिह०—प्रा० लिष्कः उदाहरस्य उपस्थित किया है ।

'कुम' शब्द दिंदी की अन्य बोलियों में हे लाग बोग्में ही श्रास है। अग्में हरका मुक्त पूर्व मेग्नी मुक्त मिलते हैं। 'तुम्म' शब्द हिंदी की अन्य बोलियों में हे लाग्ने। में ही पाया बाता है। अग्में तुक्त्यं उग्पूर राग्त तथा मेग्ने मी तुक्त्य ही श्रास है। 'मेरा' की उत्पत्ति 'सम केर' हे निम्नि लिखित रूप में हुई है—

मम-केर (<कार्य) > ममेर > मेर ग्रा > मेरा।

यह शब्द हिंदी की लब्बो॰, बाँ॰, पं॰, विरः॰, तबा कु॰ में प्रयुक्त होता है। ज॰ में हरका 'मेरी'; मेर्बी; क्क में 'मेरी', बुदे॰ में 'मेरी; मोरी', को॰ में 'मोर' कुची॰ तथा मै॰ में 'मोर, म॰ में 'मोर', 'भोरा', मे॰ कीर ने॰ में 'मेरी' रूप मिलता है। यद्॰ तथा नो॰ में भी 'मेरी' रूप मिलता है।

'इमारा' की उरपत्ति 'ऋस्मकर' से निम्नरूपेश हुई-ऋस्मकर >हमारा ।

यह राज्य हिंदी के सन् बोन में दी प्राप्त है। इतका बॉन, मैं महारा, बन में इसारी, इसार्यी, कन में इसारीन कोन खत्तीन में 'इसार', नेन से हासरी, सदन में इसारी रूप भी मिलते हैं।

श्चवधी तथा मोबपुरी 'मोर' की उत्पत्ति 'मम-कर' से हुई है-

समकर > सोद्यर > सोर ।

'मेरी' 'इमारी' में 'ई' वस्तुतः स्त्रीप्रत्यय है।

## 'मध्यम पुरुष'

#### ६ ७६४ हिंदी में इसके निम्नलिखित रूप हैं---

|                  | ए॰ व॰         | ৰ ০ ব০             |
|------------------|---------------|--------------------|
| कर्चा            | त्            | तुम                |
| कर्म             | <b>त</b> ुमे  | तुम्हें            |
| तिर्यक्या विकारी | <b>इ</b> भ्र् | तुम् <b>र</b> -सुः |
| संबं• (पुं•)     | तेरा          | तुम्हारा           |
| (स्त्री० लिं०)   | तेरो          | <u>त</u> ुम्हारी   |

च्युप्पचि – तृकी उत्पचि वैदिक दु (जैता कि तु ऋम् में मिलता है) तथा लम्म् = प्रा॰ तृ, से हुई है। सं॰ अुष्मे कारूप प्रा॰ में 'तुन्हें' हो गया, यथा युष्म कारूप प्रा॰ में तुन्ह वन गया। इसी से तुम भी बना।

यह 'तू' राज्द हिंदी की ला॰ बो॰, क॰, पं॰, स॰ पू॰ रा॰, उ॰ पू॰ रा॰, मे॰, गद्र॰, जी॰, थिर॰, किऊँ॰, तथा कु॰ में बोला खाता है। बॉ॰, बुंदे॰, को॰, भो॰ पु॰, मार॰, मा॰ में इसका तुँ रूप मिलता है।

'दुम' शब्द हिंदी की ल० थो॰, म०, क०, खुँदे०, को०, छ्ली०, उ० पू॰ रा॰, मे॰ कुमा०, गढ़०, जी०, थिरः तथा कु० में व्यवह्त होता है। बचे॰ में दुम्ह क्लिंड में दुमें रूप मी मिलता है। हन रूपों में 'पू' के प्रमान से सं॰ पु > दा। दुम्म मी खुरपित दुम्प्यम् से पहले दी चा चुकी है। तेरा की उपपित तन-केर ( < कार्य) से हुई। यह शब्द बिंदी की ल० थो०, बाँ०, थिर०, किज्ञँ, तथा कु० में मिलता है। म० में तेरी, तेरणी, क०, उ० पू० रा०, मे॰, ने०, कुमा०, गढ़०, थिर०, में शक्का 'तेरो' रूप मिलता है।

'मुम्हारा' की उत्पित्त ग्रन्थ दुष्ण + केर ( < कार्य) से हुई। यह शब्द हिंदी की ख॰ वो॰, विर॰, किउँ में बोला बाता है। वाँ में 'धारा' न॰ में दुम्हारी, तुम्हारणी, तिहारी, तिहारपो, क॰ में दुम्हारी, ववे॰ श्रीर खुची॰ में दुम्हार कर मिलते हैं।

## 'प्रत्यच उल्लेखमूचक सर्वनाम'

६ ७६५ हिंदी में इसके निम्न रूप हैं-

ए० व० व० व∙

कर्चा यह ये

तिर्यक् इस इस इन्ह्र व्यत्पत्ति - यह की उत्पत्ति सं ध्रयः से इस प्रकार हुई है --

्युत्पाच न यह का उत्पाच वर्ण परा च वर्ष प्रकार दुर व=== एष: > पा॰ एस प्रा॰ एसो > ऋप॰ एहो > यह ! बहुवचन 'दे' की तस्यित सं॰ एते से निम्निलिखत रूप से हुई है —

एते > प्रा॰ एर, एवे (य-श्रुति से ) > खप॰ एइ > ये। 'यह' हिंदी की ख॰ बो॰, प्र॰, फ॰ में व्यवहृत होता है। पं॰ में हड् एइ मो॰ पु॰ में 'है', 'इहे' ब्रीर क्र॰ में इसका 'यह' रूप मिलता है।

तिर्यक् इस् की उत्पत्ति एतस्य से निम्न रूप से निष्यन्न हुई है —

एतस्य > पा॰ एतस्य > प्रा॰ एअस्स > इत् । यह शब्द हिंदी की ख॰ बो॰, त्र॰, पं॰, में पाया बाता है। क॰ में 'दिहे' मैं॰ में 'येहि' रूप इसके मिलते हैं।

इन्ह्की ब्युत्पत्ति इस प्रकार है—

एतापाम् > सं॰ एतेषाम् > एतानाम् > एक्राणं > एशह > एन्ह् > इन्ह् ।

यह शब्द हिंदी की ख॰ बी॰, को॰, छुची॰, मे॰, ने०, में मिलता है। छुची॰, म॰, मो॰ पु॰, में इसका 'इन्ह' रूप मिलता है।

# परोच्च अथवा दूरत्व उल्लेखसूवक

## ६ ७६६ हिंदी में इसके निम्न रूप **हैं** —

कर्ता बह वे तियंक् उस् उन्ह

व्युत्पत्ति—वह की व्युत्पत्ति सं० 'श्रदस्' शब्द के रूप, 'श्रसी' (प्र० ए० व०) से इस प्रकार हुई —

संब्ह्यसौ > पाव्यसु, प्राव्यसो > ऋहो, स्रोह, वह ।

हिंदी की ला॰ बो॰, ब॰, बवे॰, में यह रूप प्रयुक्त होता है। क॰ में बहु, हुहि, वहु आदि रूप भी उपलब्ध है।

'वे' का पूर्व रूप श्रपभंश में 'श्रोह' मिलता है; यथा—बह पुच्छहु घर बड् उर्ए हो वड्डा घर 'बोह' (हे॰ च॰, पद ४५) यदि तुम बड़े घर को पूछते हो तो बड़े घर वे हैं'। श्रविकारी ए० व० के रूप 'वह' में करता कारक व० व० की विभिक्त सं० एभि: > श्रप० श्रहि >—

हा > हिं० — ए जीइकर 'वे' रूप निष्पन्न हुआ। प्रतीस होता है। यह दिती की तरु, करु, सारु, उरुपूर रारु, और सबुरु में व्यवहार में आता है। खरु की से 'यह', 'वोह', 'शुह', तरु करु, सर्पूर रारु, उरुपूर रारु, में र में हतका 'वे' रूप मिलता है।

'उस्' की उत्पत्ति सं० श्रमुष्य से निम्नलिखित रूप में हु**ई**---

सं॰ श्रमुष्य > पा॰ श्रमुस्स, प्रा॰ श्रप्रस्त > हिं॰ उस्। यह शब्द हिंदी की ख॰ बो॰, पं॰, सा॰, ने॰ में प्राप्त है। मार॰ में उन्, सा॰ में उना। श्रादि रूप भी मिलते हैं।

'उन्ह' की ब्युत्पत्ति इस प्रकार है -

सं श्रिपुष्पाम् > श्रम्ताम् > श्रजनं > उन्ह, उन्ह। चादुन्धं ने हम रूपें को मंत्रुत मर्ननाम 'श्रव' से निष्यन माना है। यह श्रव नेद में केवल एक स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। आचीन कारणी में भी हम श्रव के कुछ कप शास है। परंगु भा ब्यान भी हम के वेल एक श्रात प्राचीन उदाहरणा को देख-सर यह कहना कि आल भा ला श्रात भा पात्रु तेत में इसके रूप बीवित हैं, कुछ किय प्राचीत होता है। टर्गर ने भी 'श्रव' से इन सर्वनाम रूपें की ब्युत्पांच श्रवंभव बताई है।

हिंदी की खब बोब, कः, तर, कोब, वर्षक, हत्तीन, उरु पूरु राज, मेर, मारु कुमार, में 'उन्, रुब्द प्रयुक्त होता है। मर, भोरु पुरु श्रीर वर्षेत्र में इसका 'उन्हें' रूप भी मिलता है।

#### साकल्यवाचक

्र ७६७ उभय, सकल तथा तब इसके द्यंतर्गत द्याते हैं। इनमें हिंदी में सर्वाधिक प्रचलित शब्द 'सब' ही है, जिसका प्रयोग भी पुराने पदों में मिलता है; यथा—

सकल पदारय यहि जग माही। 'सव'की उत्पत्ति संस्कृत सर्वे से हुई है— सर्वे > पा∘सब्को प्रा॰सब्व > सब्र ।

### संबंधवाचक

९ ७६ = हिंदी में इसके निम्नलिखित रूप हैं --ए॰ व॰

कर्ता जो . स्रो २–३५ तिर्यक् बिस विन्, जिन्हा। 'को'की उत्पत्ति सं∘यः, यो से निम्नरूपेण हुई है—

ाैकी उत्पत्ति सं∘यः, यो से निम्नरूपेण हुई हैं— यः. यो > पा०यो. ऋशो० प्रा०यो,ये > प्रा०जो > जो ।

यह हिंदी ही ख० बो॰, क॰, पं॰, मार॰, म॰ पू॰ रा॰, उ॰ पू॰ रा॰, मे॰, मा॰, मे॰, कुमा॰, गद॰, बी॰, श्रीर किउँ॰ में बोला बाता है। को॰, छुत्ती॰, मै॰, म॰, भो॰ पु॰ श्रीर कु॰ में यह सर्वनाम 'बे' कप में विद्यमान है।

तियंक् रूप 'जिस' की व्युत्पत्ति संव 'यस्य' से निम्नलिखित रूप में हुई है —

यस्य > पा० यस्स, प्रा० जस्स > हिं० जिस्।

यह शब्द हिंदी की लाज बोज, मज, पंज, श्रीर माज में प्रयुक्त होता है। पंज में 'बिह', कोज में 'बंत', मैंज में 'बाहि', मज में 'बेह' श्रीर भोज पुज में 'बेह' रूप भी मिलते हैं।

किन्, किन्दू की उत्पत्ति जार्था – येगां से हुई है। इसपर करणा के पुराने सहुतवन के रूप येमि: > विदि का भी प्रमान है। हिंदी की बोलियों में यह प्रदाद लग्ने थे, तर, कन, लुचीन, उन पूर रान, मेन और मा में 'किन्' रूप में मिलता है। इसका 'किन्दु' रूप जुचीन, मन, मोन पुन में मिलता है।

श्रवची तथा शिहारी बोलियों में. संबंधवायक सर्वनाम के, जीन्, जबन् रूप भी प्राप्त होते हैं। ये कौन्, कबन् से साइड्य रखते हैं। जीन्, जबन् की उरपत्ति य: ⊬ पुनः > जयुख > जउख > जीन, जबन्।

# पारस्परिक संबंधवाचक

९ ८६६ हिंदी में इसके निम्नलिखित रूप हैं— ए० वर्ण

तिर्यक् तिस तिन, तिन्ह्

खुवरि—टर्नर के श्रवनार तो उरपित तं ने तो — (- त -3) ते हुई है रे (देन, ने० दिन, पुन ६२२)। यह 'तो' प्राचीन तथा मध्यपुतीन बँगला के वैष्णव परो में मिलती है। जुलधीरासकृत 'रामचिरतमानत' में सांई (= वही) कोर देकर उच्चारण के कारण है तथा हमको खुवरित सः + एव है। 'सो' की उराचि चाउुर्ग निमाक्ष्येण दिव्ह मानते हैं—

ग्रा॰ ग्रा॰ खः, सङः ('खः', का विस्तृत रूप) — > शौ॰ प्रा॰ सको सगो > सको सउ < सो। यह शब्द हिंदी की खा॰ बो॰, ब॰, क॰, पं॰, ग्रार॰, ने॰, गद्र॰, श्रीर बो॰ से बोला चाता है। को॰, से॰, स॰, सौ॰ पु० सें इसका थे। रूप सी मिलता है। तिर्यक् रूप तिस्की उत्पत्ति संकृत तस्य से निम्न-रूपेस हुई है— छं तस्य < पा॰ तस्य प्रा॰ तस्य > दिं तित् में 'इ' का आयम बस्तुत: किन् के शादरय पर हुआ। यह गान्द दिदी की अपन कोतियों में से सा को न, म॰, पं॰, में बर्तमान है। क॰ में 'तेदि', को० में 'ते', खुनी॰ में 'ते', 'तोन्, 'तीन्,' कुमा॰ में 'ते', 'तै' 'सी' और गढ़ में इनके 'ते' तै रूप मिलते हैं।

बहुबचन रूप तिन् की उत्पत्ति, सं॰ तेषां से निम्मिलित रूप में हुई है—
सं॰ तेषां > तानां ( प्राकारांत प्रिक्षिण के पन्ती विभक्तिप्रत्यय नां के योग
से ) > म॰ भा॰ ग्रा॰ ताणां - ताणां > तिन्द् - तिष्ट् ( तिन्द् पर करण कारक
बहुबचन तीमः > तेष्टि - तेष्टि का भी प्रमाव है )। हिंदी की ख॰ बो॰, म॰,
कर, खुवी॰, श्रीर ने॰ में इसका तिन्य रूप मिलता है। खुवी॰, म॰, भो॰ पु॰ में
इसका 'तिन्य' रूप वर्तमान है।

मो॰ पु॰ में पारस्परिक संबंधवायक रूप के, ते, तीन, तबन्हें। 'खे' की स्मुत्पित डा॰ चादुवर्षों के अनुसार प्रा॰ भा॰ आर॰ 'खाः' ते इस प्रकार हुई है—
प्रा॰ भा॰ आर॰ सा, सकः > अर्थमानधी, मानपी सके, शके >सेने, शने
>स्प, शद् >सइ, शइ >ते-(= शे; अस॰ में-श->-ख होकर 'ले' रूप भारता किया है )।

'ते' की उत्पत्ति 'सकः' > से के झादशंपर 'तत्+क' से प्रतीत होती है खप॰ तेइं (< सं॰ तेवां) से भी इसकी उत्पत्ति संभव है।

तीन, तबन की उत्पत्ति 'कीन' 'कबन' के समान 'तत्' से हुई है।

### प्रश्नस् चक

६ ८०० डिंदी में इसके निम्नलिखित रूप हैं---

ए॰ व॰ व॰ व॰ व॰ कतां कीन् किन् कीन् तिर्वक् स्यु:पवि — कीन् की उरावि कः, पुनः वे इट प्रकार हुई है— कः—पनः > कपवा > कतवा > कीवा > कीवा > कीवा ।

"कीर' हिंदी की ख॰ बो॰, न॰, क॰, को॰, खची॰, न॰ में प्रयुक्त होता है। व॰, उ॰ पू॰ रा॰ और से॰ में 'कीय' को॰ में कतन्, चसे॰ में कजन्, मो॰ पु॰ में के 'कबन्, कीर् कप मिलते हैं। बोलियों में यह 'कीर्' कबन् रूप में मिलता है। इस 'कबर' की स्प्रुपचि भी कः—पुत्रा ही है। मो॰ पु॰ तथा बैंगला में अविकारी रूप के मिलता है। इसकी उत्पचि निम्म प्रकार से कई है—

कक;>कके>कगे>कप्>के>के। विर्यंक्, कित्र्की उत्पत्ति सं० कस्य से इस प्रकार दुई है--- कस्य > म॰ मा॰ ध्रा॰ कस्म, किस्म > किम् । यह शब्द हिंदी की बोलियों में स्तर बो॰, बं॰, पं॰, में बोला जाता है ।

क्क में 'के दि', 'का', पंठ में 'किह' को ठ में 'के', मैठ में 'का दि' मठ में

'केह' भी । पु । में 'केह', 'कीना' श्रादि रूप पाए जाते हैं।

बृद्वन के रूप फिन् की उत्पत्ति केशाम्, कार्य से हुं है। यह कार्य बाद में कार्य में परिवर्तित हो गया, किंतु पाली फिस्स <कस्य तथा किया के प्रभाव से यह किया हो गया है और इली से किन्द रूप शिख हुआ। इस फिन् में ही कस्या की विमक्ति-ह, -हि बोड़कर बोलियों के किन्ह, किन्दि, रूप निस्थन हुए। हिंदी की बोलियों में फिन्' एक बोल, बल, कल, उल्कूर का श्रीर मेल में बर्तमान है। इसका फिन्ट' रूप मल और मोल पुल में पाया जाता है।

### श्रनिश्चयसच क

८ = ०१ हिंदी में समझे जिल्लानिक रूप हैं---

| 3 1     | Sett at Some parameters are set | 4     |
|---------|---------------------------------|-------|
|         | ए० वर                           | ब॰ व॰ |
| कर्ता   | कोई                             | कोई   |
| तिर्थक् | किसी                            | किन्ह |

ब्युःपिं⊡ - 'कोई' की उत्पत्ति कः श्रिप, कोपि से इस प्रकार संपन्त हुई है— कः द्यपि, को' पि > को' वि > कोई घोई | दिनी की बोलियों में 'कोई' रूप कः बो०, फ०, पं०, श्रीर म० में श्याद्वत होता है | भै० में इसके के न्थी, मो० पु० में के ऊ. म० में कं ऊ रूप मिशत है : केठ, केऊ तथा के झो रूपों की उत्पत्ति कः श्रीच में निम्मतिश्वित रूप में हुई है—

कः श्रपि> मार्माक के पि> के चि> के च > के - उ, केउ, केउत्त तथा केंद्र चेट्ट । श्रंतिम दोरूप वस्तुतः 'हं श्रन्थय की सद्दायता से संपन्न हुए हैं ।

तिर्यक्रम 'किसी' की उत्पत्ति 'कस्यापि' से इस प्रकार हुई है --

कस्यापि > म॰ भा॰ ग्रा॰ कस्त-वि > कस्त = > हिं॰ किसी, ने॰ कसी । यह रुप हिंदी की स्व॰ बो॰ में पाया आता है। क॰ में हसका 'कीनीं', 'किस' पं॰ में 'किसे' इस्ती॰ कोनी रूप मिलता है।

ब॰ व॰ रूप किन्हीं की उत्पत्ति केषामिष से इस प्रकार हुई है --

केशमपि>कानामपि>म । भा ह्या कार्यापि, कार्यापि>कार्या-इ [किन्ही वस्तुतः करण विभक्ति भिः>हि के संयोग तथा पालि किस्स के प्रभाव से संपन्त हुआ है ।]

हिंदी में निर्वीत पदार्थ के लिये श्रानिस्वयमुक्क सर्वनाम 'कुछ' का प्रयोग होता है। मै॰, भो॰ पु॰, श्रव॰, में 'किंदु' तथा उ० में यह 'किंद्रि' रूप में वर्तमान् है। 'फिश्रु' की उत्पत्ति संस्कृत किंचिद् से हुई है। श्रशोक के मध्य तथा पूर्वी शिलालेथीं में 'किंडि' रूप मिलते हैं। 'किंड्यु' में 'उ' वस्तुतः 'हु' अववय के कारण है। हिंदी के कुछ रूप में 'उ' या तो स्थानपरिवर्तन कर गया है अपवास्तरतंगति से कुछ रूप से कुछ हो गया है।

### **भात्मसूच**क

\$ ८०२ हिंदी भाग में झात्मसूर्यक अथया निकशचक 'स्वयं' के अर्थ में 'आर्य का प्रयोग पाया जाता है। हसका प्रयोग आहर्त्यहर्युनार्य तथा कभी कभी अव्ययुक्ष के रूप में भी उपलब्ध होता है। हसकी व्युत्पत्ति संहत 'आत्मन्' शब्द हे संपन्न होती है। 'आत्मन्' शब्द का प्राहृत में 'आयों तथा 'आय' दो रूप प्राप्त हैं। ये दोनों असिम्या में आता, पिता एवं आए, पितामह अर्थ में वर्तमान है। येपायों में, कती में, अपा, करण में अपनी एवं कमें तथा संबंध में 'अपना।' रूप मिलते हैं (वै० लैं० १४६१)। इस अप्य हे हिंदी 'आप' का स्वक्त

भो ॰ पु॰ श्रापन्, वँ॰ श्रापनि श्रस॰ श्रापोन् का संबंध वस्तुतः प्रा॰ श्रुप्पराश्रश्च ≪ सं॰ श्रारमनक से हैं।

#### पारस्परिक

्र ८०३ पारस्परिक सर्वनाम के रूप में 'श्राप' तथा 'स्वयं' इन दो शब्दों का प्राय: यथोग होता है। 'श्राप' की ब्युत्पत्ति ऊपर दी गई है। 'स्वयं' तस्तम शब्द है। बँगला तथा भो० पु० में 'निव' शब्द का भी प्रयोग मिलता है।

# सर्वनामजात विशेषण

्र ८०४ हिंदी में सुख्य सर्वनामजात विशेषण निम्न हैं—(क) परिमाश-बाचक (व) इत्ना, इता (क० इतनो, त्र० इतनो, इती, मार० इतरो, शकु इतना, इपाा, ने० यति, श्रव० एतना, एतिक, भो० श्रतेक म०, मै० एचेक, श्रव० एतेक उद्वि० ऐते, वॅ० एते)।

हिंदी इतना, इत्ता की ब्युत्पत्ति प्रा०भा० आ० 'इयत्तक' से इस प्रकार हुई है---

प्रा॰ मा॰ श्रा॰ इयत्तक>म॰ भा॰ श्रा॰ एतिश्र, एत्तश्र>हिं॰ इत्ता, इत्ना ('ना' को बीम्स ने लघुतावाचक प्रत्यय माना है परंतु यह श्रपना ऋषें खो सुका है)।

श्रन्य विभाषाओं तथा भाषाओं के रूपों की व्युत्पत्ति भी छं॰ 'इयत्' या 'इयत्तकृ' के स्त्री मकार हुई है। अब, भो० पु०, म०, मै, इयत्तक-का-क प्रत्यव दुर्वित है। मार० इतरों में ले-गे-प्रा० मा० झा०-र (ल्युतावाचक प्रत्यव)। ने० 'वित' में वर्जनाम आंग (पी) का प्रमाव है।

- (१) उतना-उत्ता (क॰ उतनो, म॰ उतनो, मार॰ उतरो, गद्द॰ उत्ता, उद्गा-उित ( संस्वाशास्त्र ), ने॰ उति, अद॰ छोतना,—श्रोतिक, भो॰ पु॰ श्रोतेष, श्रोतिक, श्रोतेष, स्वान संदेनाम-अंग 'उ' भे-तक चित्र च त्रा,—तना (—'ना' अस्य लगाकर) श्रादि लगाकर दुई है।
- (३) जितना-जित्ता (कः जितनो, जर जितनो, मारः जतरो, गटः जत्ना-चय्गा-जति, नेः जतिः, श्रवः जेतना-जेतिक, भोः पुः जतेक्, जितना-मः जेत्तेक जेतना, मैंः जेतना, श्रवः जेतेक उद्षिः जेते, वैंः जेतेक।

ये रूप भी 'इत्ना' क्रादि के समान म॰ भा० क्रा॰ 'जेत्तिक्र' से उत्पन्न इस्टैं।

(४) कित्ना-कित्ता तक कितनो, म॰ कितनी, मार० कतरो, गद० कत्-ना, कथ्गा, कित, ने॰ कित, अव॰ केतना केतक, मो॰ पु॰ कतेक्-कितना, म० केतेक-केतना मै॰ केतना-कतेक, अव॰ केतेंक्, वँ० कत, उदि० केते )।

इनकी उत्पत्ति 'इतना' आदि के समान प्रान्धाः आः कियत्तक>मः भाः आः केलिक से संपन्त होती है।

(ख) गुणवाचक—(१) ऐसी (फ॰ ऐसी, म॰ ऐसी, मार० इस्वो-ऐरो, गढ़॰ इनी यनी, ने॰ ऋषी, स्रव॰ श्रस-यस, भो॰ प०, म० श्रद्धनन, मै० ऐसन)।

इसकी उत्पत्ति सं॰ एताहश (गढ॰ इतो, सं॰ ईहश से इस प्रकार हुई है— सं॰ एताहश > म॰ भा॰ खा॰ एदिस पहस > खा॰ भा॰ खा॰ ऐस (+ स्वार्थे—खा 'ऐसा '> खहस + ~ 'न' 'खाइसत' — ऐसत' )।

(२) वैसा ( कः वैसो, बः वैसो, मारं उस्यो वैरो, गादं उनो-बनो, ने अ उसो, श्रवं श्रोस, भोर पर, मरं श्रोहसन, मैं वैसन-श्रोसन )।

इनकी उत्पत्ति 'ऐसा' श्रादि के समान प्रा० भा० श्रा० 'श्रोतादश' से निष्यन्न हुई है।

(१) जैसा (कल्जैसो, सर्जैसो, सार्विक्यो-जेरो, गढ० बनो, नेक्बसो, श्रवरुवस, भोव्पुरु, सर्जाइसन, मैर्जिसन )।

इनकी ब्युस्पत्ति 'ऐसा' के समान प्रा० भा० श्रा० 'यादश' से हुई है।

(४) कैसा (क॰ कैसो, त॰ कैसी, मार० किस्यो-कैरो, गद० कनी, ने० कसो, अव॰ कस, मो० पु०, म० 'कइसन' मै० कैसन )।

इनकी उत्पत्ति 'ऐसा' ब्रादि के सहश सं॰ 'कीहश' से हुई है।

(५) तैसा ( क॰ तैसो, ब० तैसो, भार० तिस्यो तैरो, गढ्० तनो, ने० तसो अव० तस॰, भो॰ दु॰ म॰ तद्दसन, मै० तैसन्)।

इनकी उत्पत्ति भी 'ऐसा' आदि के समान संव ताहश से हुई है !

\$ ८०५ चातु तथा प्रत्यय के संयोग से शब्दलुष्टि होती है और बन एक से स्विक शब्दों का बन्ह मिलकर हृद्दत् शब्द की स्विक शब्दों के वच्छ समाल कहते हैं। दश् बृद्दत् शब्द का निर्माण विभक्ति के लोग से अंपल होता है। बन समस्त पद के शब्दों को प्रथम करके विभक्ति को प्रकट करते हैं तब इस प्रक्रिया को दिनह की संख्या दो बाती है। उदाहरण के लिये दशाहमार शब्द किया बा सकता है। यह सामाजिक शब्द है। इसका निर्माण द्या तथा सागर इन दो शब्दों के संयोग से हुआ है। इन दोनों शब्दों के संयोग साला अनुसर्ग 'का' है। इस समस्त पद का शिवाद द्या का सागर है। वहाँ समासकद होने पर भी विभक्ति का लोग नहीं होता उने अलुक् समास के नाम से अभिहित किया बाता है, जैसे वेंगला का 'मामार बाह्र' प्रयाद मामा का यह।

भारोपीय परिवार की तभी भाषाखों में तमाव विद्यमान है। यह हक कुल की सूरण, रूडी, इंरान तथा भारत की प्राचीन एवं ख्रवांचीन भाषाओं में वर्तमान है। धरण आधुनिक ख्रावंभाषाओं —वंगला, ख्रविभिया, उदिया, मराठी एवं गुकराती —की भाँति ही हिंदी प्रदेश की तभी बोलियों में तब प्रकार के एक्टों के संयोग के तमस्त परों की रचना होती है। इन शब्दों के खंतनंत प्राइतक, देशी, तत्तम, ख्रयंतत्तम तथा विदेशी, आदि, तभी शब्द लाते हैं।

्रे⊏०६ सभारणतया समास के निम्नलिखित तीन विभाग किए का सकते हैं—

१ संवीगम्लक या इंदसमास—इन प्रकार के समास में समस्यमान-पदसमूह द्वारा दो या उससे श्रीपंक पदार्थ (बस्तु या भाव ) का संवोग प्रका-शित होता है। इनमें संवोगी पद पूर्णुतया स्वतंत्र होते हैं।

२ व्याक्यानमूलक या ऋाश्रयमूलक समास — इस प्रकार के समास में प्रथम शब्द द्वितीय शब्द को सीमाबद्ध कर देता है श्रथवा विशेष्या रूप में होता है।

व्याख्यानमूलक समास के निम्नलिखित मेद ै :---

[क] तत्पुरुष — उपपद. ऋलुक् तत्पुरुष, नञ् तत्पुरुष, प्रादि समास नित्य समास, ऋन्ययीभाव, सुप सुपा।

[ख] कर्मधारय - रूपक, उपमित, उपमान, मध्यपदलोपी ।

[ग] द्विगु

३--- वर्षांनामूलक समास -- इस प्रकार के समास में समस्यमान पद मिलकर को अर्थे प्रकाशित करते हैं, उसके द्वारा किसी अन्य पदार्थ का बोच होता है। वर्जनामुलक समात को बहुत्रीहि समात कहते हैं। इनके चार भेद हैं— गाधिकत्या बहुत्रीहि, समानाधिकत्या बहुत्रीहि, व्यतिहार बहुत्रीहि, तथा मध्यपद-सोपी बहुत्रीहि।

# संयोगम्बक समास

# द्रंद्व समाप्त

६०० द्वंद्र शन्द का अर्थ है, बोड़ा। इसमें समस्यमान पद के कव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनका विग्रह 'छो', 'छोर', 'एवं' तथा संयोजक खब्यों के द्वारा ही संपत्र होता है। समस्यमान पदों में जो कव ख्रयवा उच्चारखा में छोटा होता है वहा प्राय: पहले होता है, फिंदु इस नियम का खपवाद भी है और शीरवीचक राज्य वड़ा होने पर भी पहले छा बाता है।

(१) इंद्र समास के उदाहरशा-

गायन्त्रेल, वेटा-चेटी: भाई-बहिन; घटी-छड़ी, नाक-कान; गाँ-बाप; दाल-भात; दथनोटी: विद्वी-पाती, थी-गुड़: दाल रोटी; खान-पान: हक्का-पानी।

देव-द्विन; यो-त्राहार्यः, गुरु-पुनेदितः माता-पिताः, वास-दासीः, राजा-प्रजाः, लामालामः दीन-दन्तीः इष्ट-मित्रः सर्य-चंदः एत्र-चलत्र ।

र।बा-वजीर, लाभ-नुकसान, वकील-मुख्तार, याना-पुलिस, डाक्टर-वैद्य, पीर-पैरांबर, नका-नुकसान ।

- (२) कतियम द्वंद्र समास संस्कृत से ख्राए हैं छोर ये संस्कृत व्याकरण के नियमों का अनुसरण भी करते हैं। यथा -- माता-पिता < नातृ-पितृ, इसी प्रकार पितापुत्र </p>
- (२) कुछ बंद समासों में. दो से ऋषिक पदों की समासरवना होती है, यथा द्दाय-पैर-नाक-कान; हाथी-त्रोड़ा-पालकी; तन-मन पन; नून-तेल-लकड़ी।

ल. चलक इंद्र ---

वँगला, भो॰ पु॰, मैिली, मगडी द्वादि मागधी प्रदुत भाषाश्रों में इसके कई उदाइरख मिलते हैं; यथा हाटेबाटे (बाबार में रास्ते में) दूधे-भाते (दुब में-भात में)।

र्कित चलुक इंद्र का हिंदो में प्रायः अप्रभाव है। 'आगो-पंःछे,' तथा 'आमने-सामने' में अवस्य यह वर्तभान है।

ग. इत्यादि श्वर्थवाची दंद समास -

सहनर राज्यों के साथ समात द्वारा अनुरूप बस्तुओं के भावप्रकाशन के लिये एक प्रकार का दंद समास ऋश्वितक ऋगर्यभाषाओं में मिलता है। हिंदी में इसके निम्मलिलित उदाहरण हैं, यथा— १ (प्रकार्यक) सहचर-शब्द-शिंद समास-कामकाक; बीवजंदु: भूल-चूक: लेन देन; साग पात; चमक दमक; मला चंगा; कृदा कचरा कील काँटा; कंकड पश्यर:

२—अनुचर-राब्द-पहित समात-—चोरी चमारी; आस पास; माल मसाला स्नम्न चल; श्राचार विचार: चर द्वार; नाव रंग; लाना पीता; पान समाबू: बंगल; भ्राही: जैवा तैवा; साँप विचन्न नन तेल।

२---प्रेतिचर-शन्द-सहित समात ---दिन रात; रावा मंत्री; हिंदू सुसलमान; राजा प्रवा; राजा रानी; पाप पुण्य; श्रागा पीछा; चढा उतरी; लेन देन; कहा सुनी ।

४ — विकार-शब्द-सहित समास — जला जुला ( जलाकर ); फूँक फाँक; खालू ( खाकर ); ठीक ठाक; जून पात ।

५ — श्रनुकार या ध्वन्थातमक शब्द सहित समान - तेल मेल (तेल इत्यादे); पाली वाली: घोड़ा श्रोड़ा; उलटा सुनटा: मिटाई सिटाई; पान बान; खत बत; कामज वामज ।

#### घ. समार्थक ढंड ---

कई दंह समास के समस्त परों में दो बिभिन्न भाषाओं के शब्दों के संयोग उपलब्ध होते हैं। ये दोनों राब्द एक ही अर्थ के बोधक होते हैं; यथा--हाट-बजार; कागज पत्र; राजा यादशाह; सेठ साहकार; ख्रादि।

# व्याख्यानमूलक श्रथवा बाश्रयमृताह समास

#### तत्पुरुष

्र ८० स्तरपुरुष में दो पर परस्पर ऋन्तित होते हैं। ये दोनों विशेष्य होते हैं, क्षितमें प्रथम पर द्विगीय के ऋषं को जीमित करता है। प्रथम पर का झन्त्रव दितीय पर के साथ कमें करण, संपदान, अपादान, संबंध, तथा ऋषिकरण रूप में होता है। इसमें दितीय पर का हो ऋषे प्रथम होता है।

तत्पुरुष का श्चर्य होता है उत्तले संबंध रखनेवाला पुरुष । यह समस्त पद के प्रतीक श्चयवा नामस्वरूप होता है। हिंदी में भी द्वितीया, तृतीया, चतुर्षी पंचमी, षध्ठी, सत्मी तत्पुरुष भिलते हैं। इनके उदाहरण निम्मलिखित हैं।

- (i) कर्मवाचक द्वितीया तत्पुरुग--रवके हिंदी में बहुत उदाहरख मिलते हैं, यथा--चिडीमार; कटफोड्या खादि। संस्कृत के भी द्वितीया तत्पुष्टम संबंधी खनेक शब्द हिंदी में प्रचलित हो गए हैं; यथा - स्वर्गप्रात; बलपिवासु; खाशातीत; देश-गय; खादि।
- (ii) करण्वाचक तृतीयाः तःपुरुष-पथा—श्चाग्कताः त्रलतीकृत रामायखः; मनमानाः दर्शनाराः गुँहमाँगाः मदमाताः श्वादि ।

संस्कृत शब्दों के उदाहरण--ईश्वरदत्त; मक्तिवश; मदांच; कष्टसाध्य; गुण-

(iii) उद्देश्यवाचक चतुर्था तत्पुरध—मालगोदाम स्मोईषर; ठकुरसुहाती; रोकडवडी: बाक महस्ता ।

( उर्द शब्द )-राइखर्चः शहरपनाइ ।

( संस्कृत शब्द ) — कृष्णापंषाः देशमिकः; बलिपशुः रणितमंत्रणः विद्यायहः स्रादि ।

(iv) अपादान कारक : पंचमी तत्युवय—देशनिकाला; गुवमाई; कामचोर; आदि।

( संस्कृत शब्द )--जन्मांघः ऋग्रमुक्तः, पदच्युतः, जातिभ्रष्टः, धर्मविमुख ग्रादि ।

( v ) संबंधवाचक षष्ठी तस्युरुप — रामकया; हायधड़ी; वनमानुष; छड्-दीङ्, बैलगाड़ी; राजपूत; पनचछी; मृगळीना; राजदरवार; श्रादि ।

( संस्कृत शब्द )— प्रजापति; वेवालय; नरेश: विद्याभ्यास; सेनानायक; লংশীपति; স্থাবি ।

( vi ) स्थान काल-वाचक सप्तमी तत्युरुष; यथा----मनमौजी: श्रापशीती; कानाकृती; श्रादि ।

( संस्कृत राब्द ) प्रामवास, निराचरः कलाप्रवीया, कविश्रेष्ठः यहप्रवेराः यचन-चातुरीः, दानवीरः श्रादि ।

# कर्मकारक

्र ८०६ हव समाल का पहला पर विशेषणा होता है, किंतु तूवरे पर का ऋषं प्रधान होता है। कमंशरत का कर्ष है कमं ऋषना हत्ति धारणा करतेवाला। बद विशेषणा विशेष्प, विशेष्प विशेषणा, विशेषणा तथा विशेष्प विशेषणा विशेषणा विशेष्प विशेषणा व

- (१) साधारण कर्मधारय समास को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है—
- (i) वहाँ पूर्वपद विशेषसा हो; यथा-नीलगाय; कालीमिर्च; पुच्छ्रलतारा कालापानी; भलामानसः शुटमैया; श्रादि।
- ( संस्कृत शब्द ) -महाजन, पूर्वकाल; पोतांबरः शुभागमन; नीलक्रमल; परमानंद; श्रादि ।
- ( ii ) बहाँ उत्तरपद विशेषण हो; यथा—वनश्याम; प्रमुदयाल; शिवदीन; रामदहिन; ऋदि ।
- ( संस्कृत शब्द )-पुरुषोत्तमः, नराधमः, मुनिवरः, आदि ।

- (iii) नहाँ दोनों पद विशेषणा हों; यथा भला कुरा; जैंच मीच; छोटा नदा; मोटा ताजा; ब्रादि ।
- ( तंस्कृत शन्द )--नीलपीतः शीतोष्णः शुद्धाशुद्धः मृदुमंद, स्रादि ।
  - (iv) बहाँ दोनों पद विशेषसा हो; वया राजावहादुर।
- ( v ) श्रवधारख पूर्वेनद—बिस कर्मधारय समात में पहले पद के आर्थ के तंबंध में विशेष बल दिया बाए, वहाँ श्रवधारख पूर्वेनद कर्मधारय होता है; यथा—कालवर्ष ( बो सर्प कालकर होकर स्नाया हो ); गुकदेव ( गुरु ही देव श्रववा गुरु रूपी देव ); पुक्यरम; धर्मेशेतु: बुद्धिबल, श्राहि ।
- (vi) जहाँ प्रथम पद सर्वनाम, उपसर्ग, या अञ्यवनाची हीं; यया— अधमरा, दुकाल।

( संस्कृत शब्द )-दुर्वचन; निराशा; सुयोग; स्वदेश; श्रादि !

- (२) उपमान कर्मवारय—जहाँ समान गुरावाचक शब्द हो श्रीर उपमेव में वही गुरा हो; यथा—धनस्याम ।
- (३) मध्यपदलोपी कमेंबारय-जित्त कमंबारय समास के विमह में मध्य-स्थित व्याख्यानम्लक पद का लोप होता है; यथा-दूच मिला-मात > दूबभात हत्यादि।
- ( संस्कृत शब्द )- मृतान्न ( मृतमिश्रित श्रन्न ); पर्गशाला ( पर्गुनिमित शाला ) ।
- (४) रूपक कर्मधारय जहाँ उपमान उपमेय के बीच साहत्र्य स्पष्ट न हो; यथा मुखचंद्र, नरसिंह।

## द्विगु

६ ८१० जिसमें प्रथम पद संस्थानाचक होता है तथा समस्त पद द्वारा समिष्ठ का शेष होता है, वहाँ द्विगु समास होता है;— यथा चौराहा; दोपहर; चौमासा; सतसई; बुगहा; बुक्षनी; चहारदीनारी; क्रादि । ( संस्कृत सन्द ) नदरम; शियुनन, नैलोकन, क्रादि ।

# वर्णनामुलक व्यथवा बहुत्रोहि समास

्रदरश्चमें कोई पद प्रधान नहीं होता और इसका समस्त पद किसी अन्य पदार्थ का बोध कराता है।

इसके विग्रह में जो, जिसके, जिसका आदि शन्दों का प्रयोग मिलता है। इसके निम्नलिखित मेद हैं—

 (i) व्यथिकरण बहुनीहि - इसका पूर्वपर विशेषण न हो; यथा — बज्रदेह, शूलपाणि ।

- (ii) समानाधिकरण बहुनीहि जिसका पहला पद विशेषण एवं उत्तर पद विशेषण हो; यथा नीलकमल, बृहदीदर।
- (iii) व्यतिहार बहुब्रीहि—जिसमें परस्पर सापेल किया को प्रकट करने के लिये एक ही शब्द इहराया गया हो; यथा—बूँसा बूँसी, युक्का मुक्की।
- (iv) अध्यपदलोपी बहुवीहि—चहाँ विश्वह वाक्य में द्यागत पद लुस हो: यथा—डेडगजा (डेडगजा लंबाई हो निसकी )।

#### क्रव्ययीभाव समास

६ ८१२ इसका प्रथम पद साधारवातः श्रन्थय होता है; यथा हर रोज किल अर ।

अप्रतेक स्थलों में शब्द को द्वित्व कर बीप्सा अर्थात् पीनः पुन्यका भाव भी इसके द्वारा प्रकट होता है; यथा खाते खाते; सोते सोते।

# क्रियापद

### धातुएँ

्रदश् संस्कृत वैयाकरणों ने चातुओं को दस गणों में बाँटा है। प्रत्येक गणा के धातुओं के रूप तीन बचनों, 'तीन पुरुगें', विभिन्न कालों और प्रकारों में एक दूसरे से भिन्न भाए जाते हैं। इसके अलावा धातुओं के कुर्दत रूप बनते हैं। इस प्रकार एक एक धातु के अपनेक रूपों ने प्रा० मा० आर० मा० की चातुप्रक्रिया को रूपकटला एवं दरुक बना दिवा था।

में अप आप भा काल के आरंभ में हो इस प्रक्रिया के सरलीकरण की प्रकृति लिख्त होने लगी और इसके फलस्वरूप विभिन्न गर्यों के धातुरूपों में साहरूप स्थापित हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अपभी काल में परते परते गर्याविभाग का लोप हो गया और प्रायः स्था धातुरूपों के रूप स्थापित स्थापत के समान कने लगे। आप्रमोपद परस्पैयद के सेद का लोप हुआ; हिवचन समाप्त हो गया और कालों एवं प्रकारों के विभिन्न रूपों की संख्या कम हो गई।

सरलीकरण की यह प्रश्तिक क्षायों एवं क्षायेंतर बातियों के कंदोग से विक-चित हुई, क्षीकि धानुधिक्या की दुरूहता क्षायेंतर बातियों के लिये दुवेंच थी। क्षत: उनके प्रल से शब्दी तथा धानुकों का रूपस्यत्य स्थापाविक क्षायों चलकर सरलीकरण की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण योगशान किया। क्षायेंतर जातियों के संपर्क से धानुरूपों में सरलता के साथ कुई क्षाय नई महत्त्वियों भी उतस्य हुई । म॰ मा॰ श्रा॰ भाषा में तिङ्त रूपों के व्यवदार की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो स्प्रिक सरल थी।

पादुरूपों से ही सभी कालों एवं प्रकारों का अर्थयोतन कराने के लिये नए नए उपाय काम में लाए गए। संयुक्त कियाओं का प्रयोग भी हसी युग में प्रार्थन हुया। इस प्रकार कियापद प्रकिया संरत्नेपायस्था से निरत्नेषायस्था की कीर अपनर हुई।

भारतीय आर्यभाषा के मध्य एवं आधुनिक काल के संक्रांतिकाल में किया विश्लेषायस्था की और पर्यात वह जुकी थी। द्वार मार आर आर भाषाओं ने किया- पर प्रक्रिया की सरततर बना दिया। इस प्रकार प्रारु भार आर भार के अवस्था दियां त स्वार आर भार के आर पर्यात के साम प्रकार के स्वार के साम प्रकार के साम प्रकार के साम प्रकार के साम प्रकार के स्वार क

५ ८१४ चाटुच्यां के वर्गीकरण के अनुसार हिंदी की घातुओं को दो मार्गों में विभावित किया जा सकता है—

१— चिद्ध घातुर्एँ (प्राइमरी रूट्स) — वे घातुर्एँ को मूल रूप में सुर-वित हैं; यथा, कर् (ना), कौंप् (ना), गूँव (ना), पिस् (ना) इत्यादि।

२ — साधित धातुर्षे (चेकंडरी रूट्च) — वे घातुर्षे वो मूल प्रत्यव के बोग चे बनी हैं यथा कराना — करवाना (√कर्+क्षा, — वा प्रेरणार्थक प्रत्यव ), बैटाना (√वेट+क्षा), लिखाना (लिख+क्षा) हत्यदि।

इन दोनों भेदों को निम्नलिखित शीर्षकों में बाँटा वा सकता है— १— सिद्ध धातएँ

- (१) संस्कृत से स्नाई हुई तद्भव सिद्ध घातुएँ :
- (क) साधारणे भादुएँ, (ख) उपसर्गयुक्त भादुएँ
- (२) संस्कृत शिनंत से ऋाई हुई सिद्ध भातुएँ।
- ( ३ ) संस्कृत से पुन : व्यवहृत तत्सम एवं अर्थतत्त्वम विद्वः धातुर्हें;
- ( ४ ) संदिग्ध ज्युत्वित्ताली देशी धातुएँ ।

## २--साथित बातुर्दे



नीचे प्रत्येक शार्थक पर विचार किया जाता है— ६ ८ ५ तडव सिड-धातरूँ—

प्रा० मा० आरा० मा० से आई हुई तद्भव किंद्र धातुर्एँ ऐसी भी हैं, को यहते पहल म० मा० आरा० काल में दिखाई देनेवाली धातुओं का तद्भव कर हैं। हानेले के अनुवार हिंदी में तद्भव किंद्र धातुओं की संख्या ३६१ है। हन तद्भव-धातुओं में कुछ ऐसी भी है, बिनमें संस्कृत गणों के विकरण वर्तमान हैं।

ु ७६६(क) साधारण वातुएँ—हिंदी की कतिपय प्रसिद्ध साधारण धातुएँ जटाहरसार्थ नीचे टी जाती है :---

हि॰ √अकह् (ता), पं॰ ध्रॉकह्ना, गु॰ ध्रकह्बुँ, स॰ ध्रकह्बुँ, विह॰ श्रकुलत्, ने॰ ध्रकलु। हि॰ श्रॅंबन् (ना), स॰ श्रंबन्युँ, पं॰ ध्राँबान, ने॰ ध्रवाउतु, सं॰ घ्राचासति √ध्रायसन्। हि॰ √उसल् (ता), पं॰ उग्मल्या, इ॰ उगल्यों, त॰ उमल्या, सि॰ उमिराई, स॰ उम्ल्यों सं॰ उदगलति पा॰ उग्गिलति, पा॰ उग्गिलदः, ने॰ उगेल्तु। हि॰ √उ पाह् (ना), पं उत्राह्ना, कु॰ उत्राह्मो, वं॰ उत्हान, छि॰ उपाह्मा, तु॰ उपाहर्द्ध, म॰ उपडयाँ, ने॰ उत्रातुं, छं॰ उद्घाटयति, पा॰ उग्मटेति, प्रा• उन्त्राहर । हि॰ √उछाल् (ना १, पं॰ उछाल्सा, वँ॰ उछालान, ल॰ उच्छाल्, गु॰ उछाल्युँ, ने॰ उछानं, प्रा• उच्छालेइ, सं॰ उच्छलति। हि॰ √वतार् ( ना ), पं॰ उतार्णा, कु॰ उतार्णो, वँ॰ उतरान, गु॰ उतार्वें, म॰ उतर्गं,ने उतार् ,मं उत्तारयति, पा उत्तारति, पा उत्तारेश । हि ्र/ऐट (ना), पं॰ ऐठणा, कु॰ ऐठणो, ने॰ ऍठनु, सं॰ श्रावेष्टते। हिं०√उसर् (ना),गु॰ श्रोधा-र्बुँ, म॰ श्रोतर्णाँ, ने॰ श्रोतार्नु, सं॰ श्रपतारयति, श्रवतारयति, पा॰ श्रोतावेति, प्रा॰ क्रोसरइ। हिं० √कड् (ना), पं० कहिया, कु॰ कडगो, दँ० कहा, उ० कहिना, सि॰ कहमा गु० कहेत्र, म० कह्या, ने० कहन, स० कथयति, पा० कथेति. पा॰ कट्ट । हि॰ र्काट् (ता), पं॰ कट्टगां, का॰ कटुन् , कु॰ काटगों, श्र॰ काटिंब, बंग् काटा, उः कटिया, लग् कष्ट शिंग् कटगु, गु॰ काटबुँ, म॰ काट्गुँ, संग् कर्तति, पा० कत्तति, प्रा० कट्टइ । हिंग् √सन् (ता), काण्सानुन्, कुः० खरसी, श्रव खनाइव, तिव खस्सु सुव खस्तु, मव खस्मी, संव खनति, पाव खनि प्रा॰ खग्र । हि॰ √खप् (ना ), कु॰ खपीगो, श्र॰ खपिन, ने॰ खप्नु, स॰ च्राप्यते । हिं० √खेल् (ना), श्रार खेलिय, बँ० खेला, उ० खेलिया, पं० खेल्या, गु॰ खेलो, म॰ खेल्यों, ने॰ खेलनु छं॰ खेलति । हिं॰ √खोल् (ना ); कार खोलून् , खुल्ह्या. कुर खोल्यो, बेंर खोला, उर खोलिया, पंर खोल्ह्या, ल॰ खोलया, वि॰ खोलगु, गु॰ खोल्बुँ, म॰ खोल्गों, ने॰ खोल्नु। हिं∘ √गल् (ना), का॰ गलुन्, कु॰ गल्गो, श्रं॰ गलिब, बँ॰ गला, उ॰ गलिया, पं॰ गल्या, ने॰ गल्तु, सं॰ गत्रति, पा॰ गलित, पा॰ गलह । हिं॰ √भौंय (ना), कु० गन्हुन् , श्र० गौंथिय, बँ० गौंयान, गौंथा, उ० गंधिना, गु॰ गाँधवुँ, म॰ गाँध्यों, सिंह॰ गोतनु, ने॰ गाँउनु, सं॰ ग्रंथयति, पा॰ गेंथेति, प्रा॰ गेंथइ। हि॰ √ तूम् (ना), प्रा॰ घुम्मइ, कु॰ घुम्गो, ऋ० घुमाइब, बंग्धुमा। उब्धुमाइबा, पंचुम्मणा, सिब्युमणु, गुण्धुम्बुँ, सब्धुम्णों, नेव् खुम्तुः हिं॰ √घोल् (ना ), प्रा॰ घोलेइ कु॰ घोल्यो श्र॰ घोलिब, बँ॰ धुलान, उ॰ वोरिना, पं॰ धोल्या, ल॰ घोलख, धि॰ घोरणु, गु॰ घोलखँ, म॰ घोलखँ, ने पोत्नु । हिं० √चमक् ( ना ), कुं व्यमक्षो, श्रव समस्य, बँव चम्कान, उ॰ चमकिवा, पं॰ चमक्षा, सिं॰ चमक, गु॰ चमक्बुँ, म॰ चमक्षों, पा॰ चमक्केइ, ने॰ चम्कनु । इं॰ √चल् (ना), का॰ चलुन् , कु० चलुणी, श्र∙ चित्र, वं॰ चला, उ॰ चित्रा, पं॰ चल्या, गु॰ चल्डुँ, म॰ चल्या, ने॰ चल्नु, सं॰ चलति, पा॰ चलति, पा॰ चलह । विं॰ √चिन् (ना), पं॰ चिण्ना, गु॰ विष्युर्व, म॰ विष्युर्वा, ने॰ विन्तु, सं॰ विनाति, पा॰ विनति,

प्रा॰ चिड़ेइ। हिं॰ √चून् (ना), कु॰ चून्गो, प्र० सोहिन, वें॰ चुसा, उ. बुविना, चोविना, पं मूलगा, ति बुह्गु, गु बुह्नु, ने बुल्तु । दिंश √छल ( ना ), कु० छलगो, थ्र० सालिब, बँ० छला, पं० छल्ना, ने० छल्नु, मं • छलयति, पा • छले हा हिं • √ छापु (ना), ग्र • छापित, बं • छापा, उं • छापिता, पं∘ छापणाः सि० छापणाः गु॰ छापतुँ ने० छाप्ताः हि०√चाग् (ना), रो॰ जंगेल, का॰ जागुन, कु॰ जागुणी, ग्र॰ जागिन, बं॰ जागा, उ॰ जागिन, पं बाग्या, ल वाग्या, पि बाग्या, गु बाग्या, म बाग्या, ने बाग्या, सं बागति, पा व जगति, पा व जगह । हिं ० 🗸 जार (ना , का व जालुन , अ व कालिब, उ॰ जालिबा, पं॰ जाल्या, म॰ जाल्यों, ने॰ जानुं, छं॰ ज्वालयति, पा जालेति, पा अलेह । हिं जीत् (ना ), कु जीत्यो, बँ जिता, उ जितिना, पं श्रीच सुर बीत्युँ, म श्रीत्युँ, ने श्रीत, सं जित, पा जिता। हिं० √ जोत् (ना), तु० जोत्एों। वँ० जोता, उ० जोतिका, वि० जोतव\_, पं बोत्या, गु बोत्रु, ने बोल, सं योकत्रम्, योकमयति । हिं प्रमुख ( ना ), बँ० भटकान, उ० भटकिया, पं० भटकना, वि० भटको, ग० भाँटकत , म॰ भट्कर्यों, ने॰ भङ्कतु। हिं॰ √भपट् (ना), कु० भपट्यो, उ० भपट, पं॰ भपटा, भपट्या, गु॰ भपाटो, भपाट्युँ, म॰ भपाट्युँ, ने॰ भण्टनु। हि॰ √ मूल् (ना), कु॰ मुल्या, बँ॰ मुला, उ॰ मुलिबा, पं॰ मुल्लया, सि॰ मूल्या गु॰ मुल्याँ, म॰ मुल्याँ, ने॰ मुल्यु, प्रा॰ मुल्लाइ, हि॰ √टपक् (ना), उ॰ टिपिना, पं॰ टप्पसा, सिं॰ द्रपसा, मा टाप, समनतः संस्कृत वर्षयति । हिं० √टल् (ना ), श्रव्यटलिब, बँव्यलन्, उव्यालिबा, लव्यत्तार्था. विं टारशु, गु॰ टल्बुँ, म॰ टल्खेँ, ने॰ टर्नु । हिं ० √टहल् ( ना ), कु॰ टहल , बँ० टहला, उ० टहलिया, ति० टहल गु. गु० टेहेल बुँ, म० टेहेल गुँ, ने॰ टहल्नुः हि॰ √टाल् (ना), का॰ टाल्न् , कु० टाल्गो, आ०ट।लिब. वें वाला, उ वालिब, पं वाल्या, ल वाल्या, विवारमा, मु वाल्या, म० टाल्गुँ, ने० टार्नुं। (६०√ टोक् (ना) का० टुकुन्, कु० टोक्गो, बँ० टोका, पं॰ ठोक्षा, ल॰ टोक्ष्य, सि॰ टाक्ष्यु, गु॰ टोक्बुँ, म॰ टोक्स्यु, ने॰ टाक्न्यु। हिं• √डॉट् ( ना ), वें॰ डॉटा, उ॰ डॉण्रिवा, ल॰ डहा, सिं० डटागु. गु० ढाटो, डाट्डुँ, म० डाट्गुँ, ने डाँट्नु । हिं० √तर् (ना ), का० तस्न्, कु० तरणो म॰ तारिव, बँ॰ तरा, उ० तरिवा, पं० तर्ना, ल० तरण् . सिं० तरणु, गु॰ तर्ह्युँ, म॰ तर्खें, ने॰ तर्नुं, मो॰ पु॰ तरल, सं॰ तरावि स्त्रा॰ तरित, प्रा॰ तरइ। इं॰ √ताक् (ना) कु॰ ताक् यो, बँ॰ ताकान, ल॰ तक्कण्, सिं॰ तकस्यु, गु॰ ताक्तु, विद्दं तकतु, ने॰ ताक्तु, भो॰ पु॰ ताक्त, सं॰ तक्त्रवि, पा॰ तक्केति, प्रा॰ तक्केति, प्रा॰ तक्केह। हिं∘ √तान् (ना), का॰ तादन्, कु॰ तारयो, श्रः तारिन, उ० तारिना, पं० तार्या, ल० तारया, वि० तारसु, गु०

तार्खुं, म॰ तार्खें, ने॰ तार्चं, भो॰ पु॰ तारल, छ॰ तारयति, पा॰ तारेति: हिं॰ √तान् (ना), पं॰ तास्ता, ल॰ तस्तन्, ति॰ तास्तुः, सु॰ तास्तुः, म॰ ताखुर्ये, हं वनोति, पा॰ तनोति, ने वान्तु, मो॰ पु॰ तानल: हिं० √तोल् (ना) का तोलुन्, ने तौलनु, भो पु तउलल, सं तोलयति; हिं। √र्योंक् (ना). कु० थाक्गो, का० थकुन्, ग्र० थाकिन, बॅ० थाका, उ० यकिया, पं वयक्काणा, ला वयक्काणा, पि व्यक्तणा, गु व्याक्तुँ, म व्याक्त्याँ, ने याक्तु, मो० पु॰ यक्त, प्रा० यक्क, यक्कइ; हि० √याप् (ना), कु० थाप्यो, यापित्रा, प॰ थाप्या, छि॰ थाप्या, गु॰ याप्तुँ, म॰ थाप्याँ, ने॰ थाप्तु, सं॰ स्थाप्यते, प्रा॰ याप्पिन्न; हिं० √थाम्ह् (ना ), का० थमुन् , कु० थाम्गो, चँ० थामा, उ० यमाइवा, पं० थम्ह्णा, पि० थम्भणु, गु० धँभ्युँ, म० याँव्याँ, ने० थान्तु, मो० पु० याम्ह्ल, सं० स्तम्भते, पा० थम्मति प्रा० थम्मद्दः हिं∙ √थूक् ( ना ), कु शुक्यो, बँ धुका, पं धुक्क्या, श्र धुक्क्या, सि धुक्या, गु थुँ क्बुँ, म॰ थुक्सें. थुँ क्सीं, ने॰ थुक्तु, भी॰ पु॰ थूकल. प्रा॰ थुक्कर; हिं० √दल् (ना) का॰ दलुन, कु॰ दल्यों, म॰ दलिय, ४० दला, उ० दलिया, पं॰ दल्या, सिं॰ दरसु, गु॰ दलडुँ, म॰ दल्युँ, ने॰ दल्नु भो॰ पु॰ दरल सं॰ दलति, पा॰ दलति पा॰, दलइ; हिं॰ √देख् (ना), कु॰ देख्यो, म॰ देखिन, मँ॰ देखा, उ॰ देखिना, पं॰ देख्या, ल॰ देख्या, गु॰ देख्याँ, ने॰ देख्नु, भो॰ पु॰ देखल, सं॰ द्रस्पति, पा॰ दक्खति; हिं॰ √धर् (ना॰) का॰ दरन्, कु॰ धर्गो, द्या धारिव, बँ॰ धरा, उ० धरिव, पं० धर्ना, छि० धरशु, गु॰ धरहुँ, म॰ धरशुँ, सिंह० दरशु, ने० धर्नु, भी० पु॰ धहल, सं० धरति, पा॰ धरीि, पा॰ धरदः हिं०√धाव् ( ना ), श्र॰ धाइव, वँ० धाउया, उ० धाइबा, पंरु धाउरा, गुरु धाइँ, मरु धात्रराँ, नेरु धाउतु, भोरु पुरु धावल, संर धावति, पा॰ धावति, पा॰ धावदः, हिं० √धुन् (ना), ऋ० धुनिव, वें० धुना, पं धुर्याक्ता, सि॰ धूर्यासा, गु॰ धूर्यातुँ, म॰ धुराक्सों, ने॰ धुन्तु, मो॰ पु० धूनल, सं॰ धुनोति, पा॰ धुनाति, पा॰ धुन इः, हिं०√नाच् (ना), कु॰ नाच्यो, **ग्र**े नासिन, बँ० नाचा उ० नाचिना, प० नवाणा, ल० नवाण्, सि० नचाणु, गु॰ नाच्युँ, म॰ नाच्याँ, ने॰ नाच्यु, भो॰ पु॰ नाचल, सं॰ नृत्यित, पा॰ नच्यति, प्रा॰ सब्चइ; हिं∘√नाप् ( ना ) कु॰ नाप्सो, पं॰ नाप्सा ने॰ नाप्तु, भो • पु॰ नापल, सं॰ ज्ञाप्यते. ज्ञापयति, पा॰ नापेति, पा॰ गाप्पइ: हिं०√ निकाल् (ना), कु॰ निकाल्ये, उ॰ निकालिय, पं॰ निकाल्या, स॰ निकक्तया, सि॰ निकारणु, गु॰ निकाल्बुँ, म॰ निखल्गुँ, रो॰ इ॰ निक्लवेल्, ने॰ निकाल्नु, भी • पु॰ निकारल, सं॰ निष्कास्य, निष्करोति, प्रा॰ निक्कालेइ: हिं०√पोस् ( ना ), कु॰ पोत्तगो, श्र॰ पोहिब, बँ॰ पोला, उ० पोलिबा, पं० पोहणा, गु०

पोस्तुँ, म॰ पोस्यों, ले॰ पोस्तु, भो॰ पु॰ पोसल, सं॰ पोषयति, पा॰ पोसेति, प्रा॰ पोसेइ; हि॰ 🗸 पहुँच ( ना ), बँ॰ पहुँचा, उ॰ पहुँचिवा, पं॰ पहुँचा। सिं॰ पहचग्रा. म॰ पोहँचग्रों, ने॰ पौच्नु, भो॰ पु॰ पहुँचल, प्रा॰ परुक्तहः हिं०√फाँद् ( ना ), कु ॰ फाँद्शो, बँ० फाँदा, म० फाद्शों, ने० फाँद्तु, सं० स्पन्दते पा०, फन्दति, प्रा॰ फन्दरः; हिं०√विसर ( ना ), रो० विकरेल् , कु० विसर्गो, पं० विस्तर्ता, विस्तर्णा, ल० विस्तर्ण , गु० वितिरण, म० वित्तरणों, ने० वित्तर् सं॰ विस्मरति, पा॰ विस्मरति, पा॰ विस्तद्दः हिं०√भाज् ( ना ), पं० भजाउगा, सि॰ भजाइनु, का॰ बजुन्, ल॰ मन्जस् , ने॰ भजाउनु सं॰ भन्यते; हिं॰ भन् (ना) रो॰ इ॰ फेनेल, श्र॰ भनिव, उ॰ भणीवा, उ॰ भाणीवा गु॰ भणावुँ, सं॰ भनति. पा॰ मराति, पा॰ मराह: हिं॰ भवक् (ना ), पं॰ भवक् सि॰ भमक् गु॰ मध्को, म॰ भवकर्णी, नै॰ भवाउतु, भो॰ पु॰ भम्कल; हिं०√भण् (ना), का॰ सधुन् श्च० मथिव, बँ० मथा, पं० मध्या, ति० मथया, गु० मथ्तुँ, म० मथ्यां, ने० मध्त, भो े पुर सथल, संर मध्नाति, पार मध्यति; हिरे √माँग् ( ना ), कार माँगुन्, पं माग्या, गु माँगुन्, म माग्या, ने माग्नु, भी पु माँगल, सं अ मागिति, पा० मग्गति, पा० मग्गइ: हिं०√रम् (ना ) का० रमुन्, श्र० रमिव पं॰ रम्या, वि॰ रमगु, गु॰ रम्युँ, म॰ रमग्रों, ने॰ रमाउनु, सं॰ रम्णाविः हि०, रो ( ना ), कु० रुगो, वँ० रोया, ५० रोगा, ल० रोवग् , सि० बँश्रणु, गु॰ रोहुँ, म॰ क्ण, ने॰ क्नु, मो॰ पु॰ रोवल, सं॰ रोदति, पा॰ रोदिति. पा॰ रोदद्द; हिं॰ √लड़् (ना), का॰ लड़न्, बु॰ लड़गो, वँ॰ लड़ा' उ॰ लड़िबा पं लह् गा, त । लह्या, गु । लह्युं, ने । लह्युं, भो । पु । लह्ला, हिं । 🗸 ललकार् (ना), पं व लतकार्या, गु व लल्कारखँ, म व ललकार्यां, ने व लल्कानुं, भो पु ललकारल, प्रा॰ लल्लक्क; हिं० / लीप् (ना), श्र॰ लिपिया, बँ॰ लेपा, उ॰ लिपिया, पं० लिप्पण गु० लिपबुँ, ने० लिप्नु, भो० पु० लीपल, सं० लिप्यते, पा० लिप्पति प्रा∘ लिप्पइ; हिं० √श्रोक् (ना), कु० श्रोकाणो बोकाणो, वँ० श्रोधाक्. गु० श्रोक्डुँ, म० श्रोक्णों, ने० बाक्तु; हि०√सक्(ना) कु० सक्णों, पं० सक्ला, गु॰ शक्तुँ, म॰ सक्त्यों, ने॰ सक्तु, भो॰ पु० सकल सं० शक्तोति, शक्यते, पा० सक्कोति, प्रा॰ मक्केइः सक्कइः हिं०√समेट् ( ना ), कु॰ समेट्खो, पं॰ समेट्खा, गु॰ समेट्युँ, म॰ समेट्गां, सं॰ सम्वर्तगति, पा॰ सम्वर्ततयति, पा॰ सम्बत्तेर, ने॰ समेट्तु, भो॰ पु॰ समेट्तः (ईं० √ईंत (ना), गु॰ हस्तुँ, म॰ हसर्गों कु॰ ईंसग्रो, उ० इसिबा, ने० हाँस्तु, भो० पु॰ इसल, सं० इसति, पा० इसति, पा० इसह; दिं० √हार (ना), कु॰ हार्गो, श्र॰ हारिब, बँ० हारा, उ० हारिबा, पं० हार्ना, ल॰ हारण्, सि॰ हारणु, गु॰ हार्तु, म॰ हार्गो, ने॰ हार्नु, भी॰ पु॰ हारल, सं वहारयति, मा वहारेति, मा वहारह ।

## ५ ८१६ ( ख ) उपसर्गसंयुक्त धातुएँ —

हि॰ उक्सान, पं॰ उकास्या, गु॰ उकास्याँ, म॰ उक्सयों, सिंह॰ उकन्, कु॰ उकासची, सं॰ उत्कर्षति; हि॰ उखहना, कु॰ उसेलची, बँ॰ उखहान, उ॰ उखा-हिना, पं व उक्लह्ना, ल व उल्लाह्मा, सि व उल्लाह्मा, ग् व उल्लाह्मा, म उल्लाह्मा, प्रा॰ उक्खलिश्र < उत् - स्कृत (मि॰ सं॰ उत्करोति ); उग (ना ) ( < मं॰ उत् √गम् ); हिं॰ उगल्ना, पं॰ उग्गल्गा, ल॰ उगल्ख, सि॰ उगिराइ, म• उगल्गों, सं अद्गलति, पा अगलति, पा अगलति, पा अगलहः हैं। उगाहना सं उद्पाहयति, प्रा उगाहेशः हि उछल्ना, उछर्ना, बं उछला, उ॰ उछ्जिया, स॰ उच्छलड्, सि॰ उछ्जिस्, गु॰ उछ्जल्डु, म॰ उसल्यों, सं॰ उच्छलति, प्रा॰ उच्छलदः हिं॰ उजाद्ना, पं॰ उजाद्गा, कु॰ उजाद्गा, उ॰ उबाहिबा, ल॰ उबाह्या, ति॰ उबाह्या, तु॰ उबाह्याँ, तं॰ उपबाटयति, पा॰ उच्चाडेह; हिं उठाना, कु० उठ्यो, बं उठान, उ० उठाहवा, पं० उठाउगा, गु॰ उठान्त्रॅं, म॰ उठविर्णें < इशापय√सं॰ उत्थापयति, पा॰ उत्थापेति, पा॰ उट्डावेदि; हिं॰ उड़ाना, पं॰ उडाउगा, ल॰ उडावगा, सि॰ उडाहगा, गु॰ उडान्तुँ, म० उडविगों, बँ० उड़ान, सं० उड्डापयति, प्रा॰ उड्डावदः हिं० उतार्ना, कु॰ उतार्णो, बँ॰ उतरान, पं॰ उतार्णा, गु॰ उतारवुँ, म॰ उतर्णों, सं उत्तारयति पा उत्तारेति, पा उत्तारेह, हि उपब्ना, कु उपब्सी, श्रव श्रोपितन, बँ० उपना, पं० उपन्या, सि॰ उपनया, गु॰ उपन्युँ, म॰ उपन्याँ; सिष्ट० उपदिन, सं० उत्पर्यते, पा० उप्परवति, पा० उप्परवह: हि०√उभडना, श्चा उमितव, ता उन्मरण, सि॰ उमिरण, गु॰ उमरावुँ, म॰ उमर्गों, सं॰ उद्भारयति; हिं०√उलट्ना, का॰ बुल्टाबुन, श्र० श्रोल्टिना, बँ० उल्टा, पं० उलट्गा, गु॰ उलट्बुँ, म॰ उलट्गों उ॰ उल्टिया, सं॰ उल्लाटयति:हिं॰√ निरख (ना) < सं∘ निर्√ईस् 'देखना', परख्(ना) <(सं∘ परि - √ईस्); √निहार् (ना) <( सं∘ नि—√भाल्, प्रा॰ निहालेह (—ल्)—र्); √निवाह् (ना) ( <प्रा॰ नि⊸√वह्—प्रा॰ मा॰ ऋा॰ नि√वह् 'ले बाना'); √पहिर् (ना)<सं॰ परिधा—, प्रा॰ पहिरेद्द ; √पखार (ना)<सं॰ प्र √ ज्ञाल्— ; √पा (ना) (<सं॰ प्र√श्राप् 'प्राप्नोति', पाता है ); √भीग् (ना) <(सं॰ क्रमि—√ग्रञ्ज्—>; सँमल्(ना) <सं॰ सम्—√माल्—सौंप (ना)<(सं∘सम्√श्चर्ष)।

्रे ८१७ म० मा० झा० भाषाकाल के ज्वन्यासक तथा रूपासक परिवर्तन द्वारा, संस्कृत से, हिंदी की तद्भविद्ध बातुओं का रूप बदलता रहा। ऋतः म० भा० झा० भाषाकाल में बातुरूपों में अनेक परिवर्तन हुए। यखों का वर्षीकरख समाह हुआ, प्रायः सभी बातुओं के रूप आदि यख की तरह होने लये। म० मा० आता भाषा में संस्कृत की झनेक धातुओं के विकरणायुक रूप, धातुरूप में ग्राहीत हुए कीर ये हिंदी में भी उसी रूप में चले खाए। इसीक्षिये हिंदी की कविषय धातुओं में पार भार खार भार के विभिन्न गर्यों के विकरणों के चिक्क मिल बाते हैं। ऐसी कुछ धातुएँ उसाहरणार्थ नीचे दी बाती हैं—

- (१) —य विकरण युक्त √नाज् (ना)<( सं॰ नृत् य —ति, प्रा॰ वच्चइ, —त्य>च्च; √जूस् (ना)<(सं॰ युज्य—य—ति, प्रा॰ जुण्सह, —घ्य> —च्का, ), √बृक्ष (ना)<सं॰ युज्य—य—ते, प्रा॰ सम्बुण्सह) ।
- (२)—नो विकासा-युक्त √चृत् (ना) < (सं॰ √ वि —, 'वि'—नो ति', म० मा॰ छा॰ विसाइ, चुसाइ, √सुन् (ना) < (सं॰ √ श्र —, श्रयोनित, म० मा॰ छा॰ सुसाइ ) √ धुन् (ना) < (सं॰ धुन्नो ति )।
- (३) ना विकरग्रयुक्त — $\sqrt{ आ}$ न (ना) <(सं $\circ \sqrt{ }$ शा 'जा ना ति') ।
- (५)—च्छ्र विकरवायुक्त—( मारो०—स्कोखों): संस्कृत वैद्याकरवाँ। वेस् विकरवा का उल्लेख नहीं किया है, परंतु निम्मलिखित धातुस्त्री में यह स्पष्ट तथा वर्तमान है—पर्नुच (ना) <(भारो० भी—मु—स्के-ति>भमुज्झते,>पर्नुच्छह, पर्नुच्चह; पुछ (ना) < सं॰ १९ —च्छ्र ति ।

यहाँ यह भी स्मरणीय है कि संस्कृत कर्मनाच्य के रूप जन कर्तृनाच्य में तिए गए, तो उनके अर्थ में भी योड़ा बहुत परिवर्तन हो गया। उदाहरण से हैं —

(१) तं क क्षंताच्य>म० भाग छा। कर्तृबाच्य> आ। भाग छा। कर्तृ-बाच्य; वया—संग छारच्यते 'तहकाया छयवा लेवन किता काता है'>म० भाग छा। 'अरुभंतर' 'रायं को लेवन करता है > हिंग भीगे बोलियों में 'भीजे' 'भीगता है', तं तप्ते 'तपाया काता है', म० मा० छा। तप्पद 'स्वयं को तपाता है' > हिंग तपे 'तप्ता है गरम होता है'। (१) तं॰ प्रविधात काल > म॰ या॰ द्या॰ तथा खा॰ भा॰ खा॰ वर्षमान काल यथा तं॰ खा—कक्ष्यति (√कृष्—)> म॰ मा॰ खा॰ खाकच्छ्रद > खाछ-च्छ्रद खायंच्छ्र, छायंचर्>हिं॰ ऍचे (√ऍच्—ना)।

 $\S$  मरह संस्कृत के हिंदी को सिद्ध भातुओं के रूप में कुछ विजंत भातुएँ मिली हैं। यथिए इनमें प्रेरवा का अर्थ नहीं रह गया है, तथापि ये अन्य सक्तमंक कियाकों की मौति प्रयुक्त होती हैं। इनके संस्कृत के शुद्धरूप हिंदी में अक्तमंक क्रिया के रूप में हैं। प्रेरवागंक रूप निगनन करने के लिये पुन: 'आग' या 'था' बोहना पहता है; यथा —  $\sqrt{\mu_{\rm t}}$  (ता) — (अक्तमंक) 'जो पैदा होता है यह अवस्य मरता हैं  $<(6 \circ \sqrt{\mu_{\rm t}} -)$ ,  $\sqrt{\mu_{\rm t}}$  (ता)  $<6 \circ$  मारपित, त्याजंत'— सक्तमंक, 'यह साँप को साठी है मारता है;।

इसका हिंदी में प्रेरणार्थ रूप्/भरवाना' होगा । हिंदी की इस प्रकार की कतियब धातकों के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं —

्रेडलाङ् (ना ) < ( सं॰ उत्तः लाटपति )  $\sqrt{sg}$  (ना ) ंडकमा' < (सं॰ ज्ञादपति),  $\sqrt{sg}$  (ना ) < (सं॰ क्षेत्रपति),  $\sqrt{sg}$  (ना ) < (सं॰ क्षेत्रपति),  $\sqrt{sg}$  (ना ) < (सं॰ क्षेत्रपति),  $\sqrt{sg}$  (ना ) < (सं॰ क्षापपति),  $\sqrt{sg}$  (ना ) < (सं॰ क्षापपति),  $\sqrt{sg}$  (सं॰ क्ष्रपत्तापति),  $\sqrt{sg}$  (सं॰ क्ष्रपत्तापति),  $\sqrt{sg}$  (ना ) < (सं॰ क्ष्रपत्तापति),  $\sqrt{sg}$  (ना ) < (सं॰ क्ष्रप्ताप्यति)  $\sqrt{sg}$  (ना ) < (सं॰ क्ष्रपारपति)  $\sqrt{sg}$  (ना ) < (सं॰ क्षरपारपति)  $\sqrt{sg}$  (ना ) < (सं॰ क्षाप्रपति)  $\sqrt{sg}$  (ना ) < (सं॰ क्षरपारपति)  $\sqrt{sg}$  (ना ) < (सं॰ क्षरपारपति)  $\sqrt{sg}$  (सं॰ क्षरपारपति)

\$ = २० संस्कृत से पुना: ज्यबहृत तस्तम तथा धर्घ तस्तम धातुएँ—
अपभंश हे निकलकर जब हिंदी के स्वतंत्र विकाल का समय आया, तब उचरगारत घारिक एयं वास्कृतिक आंदोलांनों का प्रदेश या विकर्क प्रमाव से लोगों का
रंख्य अप्यथन की ओर भुकाव हुआ। प्रचारकों की भागा का जनभागा पर भी
अधिकाधिक प्रमाय पढ़ा । इन प्रकार संस्कृत की अनेक तस्तम धातुओं के कर
हिंदी में आने लगे। इनके साथ अनेक तस्तम, अध्यतस्म शन्द भी आया।
उदाहर्या के लिये कुछ कियापद नीचे दिए बाते हैं, यथा अरप ( ८ ५ अर्च-)
अर्थित करना; अरच्य ( ८ ५ अर्च-) अर्थन करना; तर्च ( ९ ५ गर्च-); गर्चन
करना; गरचना; वर्च ( ८ ५ वर्च ), काना; तम् ( ८ ५ रच्च ), कोकना; सोम
( ८ ५ ग्रीम –), शुँदर काना, तेम् ( ८ ५ न), वेसा करना; स्वारि ।

(ii) हिंदी में ऐली ख़नेक चातुएँ हैं जिनकी उपिष संस्कृत से नहीं प्रतीत होती, बधा—√टोइ (ना); √टोक् (ना); √टोक् (ना); √टोक् (ना); √टोक् (ना); √वडोर (ना); मेंट (ना); √लोट् (ना); √लाट् (ना)

## साधित धातुएँ

\$ ८२१ सिज्यंत (प्रेरसार्थक) — ऊपर इष बात का विवेचन किया बा बुका है कि तंस्कृत की स्थित धातुष्ठों से प्रास्तकाल में प्रेरसा का अर्थ लुत होने सता था, और संभवः इसका प्रयोग, रीन्तेनिसन अर्थ में चल पढ़ा था। दिरी तक काते आते से प्रेरसा का अर्थ छोड़ कर सकर्मक धातुर्य नग गई, यथा सं० √ म्-'मरता' धातु के प्रेरसार्थक रूप 'मार्याते' से स्टुत्यन हिंदी रूप √ मार् (ना) में प्रेरसा का अर्थ नहीं रह गया है, अपितु यह सक्संक धातु है। इस प्रकार प्रान् माठ आप भा० की स्थित प्रक्रिया को देने पर हिंदी ने निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई —

(क) मूल थातुश्रों में —वा —के योग से; यथा —√कर्वा (ना); (√कर्ना);
 √गह्वा (ना); (√गढ़) (ना); √वढ़्वा (ना); (√चढ़) (ना); इस्वादि ।

ि शिजंत रूप बनाने में एकाव्यरीय (मोनोशिलेबिक ) दीर्घ-वर-वुक्त-धातुओं का दीर्घ स्वर हस्य में बदल जाता है (पेंप), जी का छोत्रकर) और ऐसी स्वरांत धातुओं में धातु पूर्व न वा के मध्य में — ल् — का आगम होता है। उदाहरण कमशः वे हैं —

 $\sqrt{\eta}$ म् (ना) —  $\sqrt{\eta}$ पुन (ना);  $\sqrt{\eta}$ म् (ना) -  $\sqrt{\eta}$ म् (ना); परंतु —  $\sqrt{\eta}$ र (ना) —  $\eta$ र्व (ना);  $\sqrt{\eta}$ र (ना) —  $\eta$ र्व (ना);

  $\sqrt{\text{Tagn}} \left(\pi\right) - \sqrt{\text{Tagan}} \left(\pi\right) \cdot \sqrt{\text{sing}} \left(\pi\right) - \sqrt{\text{sing}} \left(\pi\right) \cdot \sqrt{\text{sing$ 

(ल वा - प्रत्यको उरवित्ति दिशुणित - शिच् प्रत्यप - आप्-मुजाप् -> - ज्ञावाप -> वा - १ । संस्कृत में आप प्रत्यप आक्रांशि पातुकों में लगता धा; यथा - √ स्ता - 'स्तापवित् / दा - , 'दापपित'। परंतु माकृत काल में यह प्रत्म पातुकों में भी बुद्देने लगा। संस्कृत का सूक्ता प्रत्यापंक प्रत्यप - आप या; यथा/इ-, 'कारपितं / इ - , 'दारपित'। आप - प्राकृत में - ए - ये पार्श्यत हुआ, परंतु अधिक प्रत्यो - आण् - प्राच - आप - प्राच - का हुआ और आप् - प्राच ने कित यह (यथा - भोक पुरुष्ट - भाषाओं में प्रत्यापंक इस वनाने के लिये यह (यथा - भोक पुरुष्ट - वेटना' - √वरटाव् ) अथवा दवका दिशुणित रूप - वाच् - अथवा - आप स्वात हुआ। भो पुरुष्ट में वाच के योग से भी खित्रतं - रूप वनते हैं। अक्रमिश में भी - औदा - , - उवा - के रूप में दिशुणित न शिच् प्रत्यप वर्तमान है।

६ ८२२ हिंदी प्रेरणार्थक रूप में नल्न की उत्पत्ति के विषय में कैलोंग का विचार है कि संस्कृत में √पा धातु के साथ न्ष्राय् न के स्थान पर आल् जोड़कर पालब्द खिब्रत रूप बता है। संभवतः प्रावृत्त ने इस प्रणाली का अधिक उपयोग किया है और हिंदी में प्रेरणार्थक घट्य के साथ यह भी स्वरात धातुओं में यहीत हुआ हो। यथा पिल् वा ( ना ) ( √पी ना ) के साहदय पर  $\sqrt{\alpha}$  ( ना ) तें  $\sqrt{\alpha}$ लिल् वा ( ना ) रूप बन गया। प्रायः सभी सिद्ध तथा नाम- धातुओं के प्रेरणार्थक रूप बन नते हैं।

\$ ८-२ नासभातु— संशापद तथा क्रियामूलक विशेषणा (पार्टिशियल पेटजेक्टिय) वब क्रियायद बनाने के लिये धादुरुत में प्रयुक्त होते हैं, तब उन्हें नामधातु कहते हैं। नामधातु की प्रया अर्थत प्राचीन है। प्रा० भा० आर० भा० में भी यह वर्तमान है। तथा इसकी विद्ध धातुकों में अप्रेक मृलतः नामधातु हैं। प्रा० भा० आर० भाव को उचरायिकार में भाव हते हैं। प्रा० भाव को उचरायिकार में भाव हते हैं।

\$ ८२१ म० भाग आण भाषाकाल में संस्कृत के भ्तकालिक कर्रत कर्षों से अनेक नामधातुर्ये निष्यन हुई। इस तरह नामधातुर्ये की संस्था में अभितृद्धि हुई। इस प्रकार के उदाहरण थे हैं संग् उपसिष्ट ( म० का क का के साम 'वहडूदर' (हिंग श्रीवर्द्धा में का कर से मापाओं में तिक्र भाग मापाओं में तिक्र भागओं के प्रतीत होते हैं, यथा—प्राण विद्वर (संग् पिट च्याओं के प्रतीत होते हैं, यथा—प्राण विद्वर (संग् पिट च्या) |

्रदश् द्वा० भा० क्या० भाषाकाल में भी क्या लगाकर क्रानेक नाम-धातुक्रों का निर्माण हुआ है। यह क्या प्रत्यय<्रा० भा० क्या०—क्याय। क्या० भा० क्या० भा० के खिल् (प्रेरियापिक) प्रत्यय तथा क्या <√<्रा० भा० क्या० क्याच के साथ क्यसाहयय होने के कारत्य नामबस्तु प्रस्यय एवं प्रेरियार्थक प्रस्यय में कोई क्रेंतर नहीं रह गया है।

्र २६ श्रनेक विदेशी - संज्ञा तथा विशेषणा शन्दों में श्रा कोड़कर दिंदी में नाम — धानुष्टें बना ली गाई है, यथा फारुगमं (मिलार संर प्रमं, हिरु पाम, श्रवेर गरेंम, लैंश फोर्मस, ग्री० थमंस, श्रव वार्ष्ट्र) से√गर्मा (ना) कुद्रदीना; फारुग्रामें के√शर्मा (ना) 'लंडला करना' द्वनाहि ।

\$ ५२८ हिंदी की प्रामीय बोलियों यथा, प्रज, कनीजी, बुंदेललंडी, कवनी, बचेती, छ्तीधनाढ़ी एवं विहार प्रदेश की बोलियों. भैपिली, मगही तथा भोजपुरी में नामधातुआं का अरुपिक श्रवीम होता है। हथर जबने हिंदी में अपने कर उपनाध लिखे जाने लगे हैं, तबसे हन प्रामीय बोलियों में उपलब्ध नामधातुआं का परिनिद्धत हिंदी में भी प्रयोग होने लगा है। नीचे हिंदी तथा अपन्य बोलियों की नामधातुआं का परिनिद्धत हिंदी में भी प्रयोग होने लगा है। नीचे हिंदी तथा अपन्य बोलियों की नामधातुआं का परिनिद्धत हिंदी में भी प्रयोग होने लगा है।

 $\sqrt{3}$ हुर् (  $\pi$  ) < (  $\acute{e}$  '  $\acute{e}$  '  $\acute{e}$   $\acute{e}$  ।  $/\sqrt{3}$   $\acute{e}$   $\acute{e}$  (  $\pi$  ) < (  $\acute{e}$   $\acute{$ 

<(सं॰ ग्रंथि); √चुरा (ना)<(सं॰ चौर--); रंचीन्ह (ना)<(सं॰ चिह्नं'; बो॰ चित्र, चितियाना; चौखा (देशी; चोक्ला, पवित्र, बँ० चोला=तेव करना ). चोखानाः चीची (ध्वनि से ), चिविश्वानाः √छीन् (ना)< एँ० छिन्न—)ः खगरा ( छाग-छागर, प्रा॰ तथा बँ० छागल, बकरा ), बकरी का 'छगराना'; √जोत् (ना)<( सं० युक्त-मा० जुन ); √जम् (ना)<( सं० बन्म ); बो० विद्वा, विभिन्नाना, जुता सारने से, जुतियाना; /अताह (ना)<(स॰ भा० छा। भाइ भगह ); √ताक (ना)<( सं० तक-तकंयति, म० मा आ० तक्क ) बो० तिच. तिताना: √थाम (ना)<( सं० स्तंम. म० मा० आ० थंम ): बो० स्थिर: थिरथिराना:√दला ना थिर <(तं • दु:ल) (म० भा • ख्रा • दुक्ल); दुईल, दुक्राना: टंकरा, टॉकना: टीका, टीकना: ठंढा, ठंढाना: नाक, निकयाना: नाँश, नाँसना: √पक (ना) ( सं० पक्व, म० भा० आ० पक्क ): √पतिश्रा (ना) (<प्रा॰ पतिश्रा < सं ० प्रत्यय) म • भा • श्रा • पच्चय:पच्चश्र. प्रः इत का पति ह्य शब्द प्राचीन काल में ही संस्कृत से उधार लिया प्रतीत होता है 'विश्वास करना'। र्पैठ (ना) < (सं• प्रविद्व प्रा॰ पदह); √पीट् (ना)<( तं॰ पिष्ट, म॰ भा॰ श्रा पिष्ट ; बो॰ पागल, पगलाना; पातर, पतराना; पानी से सीचने से, पनियाना; पीतर, पितराना; पीठ, (9g), पिठियाना ( पीछा करना); बो॰ फल, फरिश्राना; √फाँस (ना) फँस (ना) <(सं॰ पाश--,पा॰ फंस ); फल, फलाना; फफकार (फस्कार), फककारना; फिलम, फिल्माना ( यह प्रयोग नवीन लेखकों द्वारा हो रहा है); √बीरा (ना) <ासं वातल- प्रा॰ वाउल ), पागल होना: वितिष्ठा (ना)<(वं वाती, म • भा • मा • वत्ता, वत्त ); बलान (ना) < (तं • व्याख्यान, प • बस्लागा); बो॰ उगल देना. बोकरना: बीर, बीराना: वाय बनाना: बरथा (बलह. बलिबद-) वर्धाना, बदाना, भूख ( बुभुक्खा, बुभुक्का ), भुखाना, √माँग् (ना)<( सं० मार्ग-मार्गयति 'खोजता है', म० भा । मगाइ ); \/मृत् (ना) (सं । मूत्र -, प्रा । मुत्त ); बो॰ मोइ, मोहाना; मीठा, मिठाना; मिट्टी मटियाना; ( मिट्टी से हाथ साफ करना ): मोटा, मोटाना: मंबरी, मोबरियाना: रिस, रिसाना, रिसियाना: √लितिया (ना)<(स॰ मा॰ श्रा॰ लचा, लच ); बो॰ लट, लटियाना; सासा, लिस्थानाः लोभ. लोभानाः साबुन, सबुनानाः √स्ख् ाना) < (सं गृण्क ->प्रा० सक्ख ). शीत सितियाना; √इथिया ्ना)<् सं० इस्त, म० भा० खा० इत्थ): बो॰ हरा. हरियाना !

५ ८२६ मिश्रित अथवा संयुक्त एवं प्रत्यययुक्त चातुएँ — मिश्रित अथवा संयुक्त वातुएँ वा तो वातुओं के योग से अथवा किसी बातु से पूर्व कोई संज्ञा, क्रियाबात विशेष्य अथवा कृतंत पर बोहकर बनती हैं। पहले प्रकार की चातुओं में आ॰ मा॰ आ॰ मावाओं में विरले ही उदाहरण मिलते हैं। हिंदी स्वाकरणों में में पुरूष शहिषों के नाम से श्रमिदित परों में दूसरी केषी के (बाहुओं के पूर्व क़र्दत, क्रियाबात रिरोध्य श्रमवा संज्ञापद बोइकर बने हुए ) ही टराइस्या मिलते हैं: यमा – 'बीट देना', 'कह सकना', 'कान लेना', 'काने देना', 'उठ बैटना', 'कर काना', इस्पारि।

\$ ८६० विद्व श्रथवा नामधातु में, किसी प्रत्यय के योग से प्रत्यय-पुका धातुएँ तिश्यन हुई हैं। इस महार की धातुएँ तभी झाल आल झाल मावाश्चों में मिसती हैं। मूल श्रथवा नामधातु से दनके श्रथ में कुछ झंतर भी झा खाता है। हिंदी की इस प्रकार की कतियय चातुएँ नीचे दो आती हैं—

(१) क् (सं• √ङ –) प्रश्यम् सुनाः √श्चटक् (ना)< (पा॰ श्रष्टो, प्रा॰ श्रुद्ध रूप्तं ।< (पा॰ श्राः सुन्दक् — ८सं॰ श्रुद्ध रुप्तं ।< (हिट्ट सं॰ श्रुद्ध नः); √भवक् (ना) (हिट्ट सं॰ श्रुद्ध नः); √भवक् (ना) (क्ष्या — श्राक्षसम्भ तथा तिरंतर क्रियां); √यवक् (ना), (प्रताः ने॰ टव्कनु रुप्तः भा॰ श्राः टयम — भया — (८तां १); √श्चक् (ना) (सं॰ श्रूप्त् रुप्तः)

 $\sqrt{2} (\sqrt{5} - ); \sqrt{4} \xi \phi ( ना ) ( < 4 \xi /5 \circ ) : \sqrt{4} \xi \phi ( ना ); \sqrt{4} \phi ( ना ) ( <math>\sqrt{4} \xi \sqrt{5} - )$ ।

- (२) ट्< मं॰ बृ॰√( म॰ मा॰ झा॰ वह ; प्रत्यत्वुक्त /निसट (ता) ( सं॰ षर्म+इन ,;√विषट् ( ना )<( प्रा॰ विष्य+वह;√क्षपट( ना <( सं॰ ) ( क्रम्य इन ); ंडिषट् , ना ) <( सं॰ वर्ष+इन )।
- (३)– ङ्< म० मा० छा० इयुक—  $\sqrt{9}$ कड़ (ना) म० मा० छा० पक ड),  $\sqrt{4}$ माइ (ना < (म० मा० छा० मग -z-),  $\sqrt{2}$ कार (ना) हाँक् (ना) < (म० भा० छा० इस्क -z . सिला० ने० दकानुं तथा दांबनु < मं० को०  $\sqrt{2}$ कार-2लानां, पा० इस्कारेद तथा छं० को० इक्कपीं- चिल्लाता हैं, पा० इस्कार, हाँक्ता हैं  $\sqrt{19}$ लहं (-1),  $\sqrt{2}$ लाइ (ना) < (छं० परचान् > पा० परक्षां+द्र)।
- ( ४ ) र-युक्त ्ंटहर (ना) ्मिला॰ ने॰ टहर्नुं ८ गा॰ भा॰ ख्रा॰ स्तिभिर दे॰ सं- स्तीभतः दिश्य किया हुवा', 'स्तागविते' = स्थिर करता है').√पुकार (ना) <गा॰ पुक्कारेड, पुक्तरेड, पोक्काइ पोक्करेड )।
- (५) ल युक्त -- ्रहल् (ना ), मिला॰ ने॰ टहल्तु < टहल्तु <

५ ( प्देश ) ध्वन्यात्मक अग्वा अनुकार ध्वनिज वासुएँ — रह प्रकार की बातुर्य भी नामवादुओं ने अंतर्गत शाली हैं। इन्हें दो मार्गो में बाँठा बा तकता है — सुरुव अनुकरस्तात्मक तथा द्विल अनुकरस्तात्मक । मुख्य अनुकरस्तात्मक भारत्यें भी दो प्रकार की हैं — साधारस्त तथा दिल ।

श्रनुकरणात्मक थातुर वैदिक तथा संस्कृत में भी प्राप्य हैं, किंद्र उनकी संस्था सदर पर है। मन भान ज्ञान भागाकाल में हमन्त्री संस्था सदृत कृत सद्या स्था भान ज्ञान भें हस प्रकार की थातुर्ग कुछ वे हैं— लडफ्नड ( है वं कं ४-१६६ ) पड़क्तहानां, 'परप्रपर' कींचनां, 'परप्रपर' कींचनां, 'परप्रपर' कींचनां, 'परप्रपर' कींचनां 'प्रमुक्तानं 'प्रमुक्तानं कांचित करानां, 'परप्रपर' कींचनां 'प्रमुक्तानं 'प्रमुक्तानं को स्था आहत के कींचा आहत के स्था आहत को देशी के अंतर्गत रखा है। फिर भी कतियथ अनुकरणात्मक शब्द संस्कृत में वर्तमान है, यथा, भाइत न, मुझन -, हुनते महत्व में हिस्स-अनुकरणात्मक निवायों की निवयति हुई है। संस्कृत में हिस्स-अनुकरणात्मक निवायों के कुछ उदाहरण ये हैं—खटखटायते, मद-भावते सरस्तानं है। हस्सित हैं

६ ८३२ प्रायः सभी द्या॰ भा॰ द्या॰ भाषाद्यों में अनुकरणात्मक---धातुर्षे वर्तमान हैं। नीचे हिंदी की कतिषय श्रनुकरणात्मक धातुर्षे दी जाती हैं---

(१) प्रुख्य — झनुकरणात्मक — धात्रुष्टँ: (क) वाधारण —  $\sqrt{cq}$  (ना) 'कृदकर पार करना':  $\sqrt{s}$ क् (ना) < (प्रा॰ कुस्कर, र्छ॰ क्रुकरीतिः  $\sqrt{s}$ क् (ना) (पा॰ डि, फन्त — , मिला॰ र्ष॰ को॰ दिक्का — ) (ख) दिख —  $\sqrt{ez}$ क्तरा (ना):  $\sqrt{eq}$  स्वटा (ना):  $\sqrt{s}$ कन् कना ना)।

ष्ट्राधुनिक दिंदी किनियों के साहित्य में, संस्कृत शब्दों एवं धातुओं के तसम कर, पर्याम मात्रा में मिलते हैं। इस प्रकार संस्कृत की ऋगेक धातुर्यें, तद्भव कर के साथ साथ तस्तम तथा शर्थतसम कर में भी हिंदी में आ गई है। देशी कब धातर्यें उदाहरवासकर नीचे दी बाती हैं—

्र गर्ज् (ता) < (तसम् छं॰ गर्ज् );  $\sqrt{n}$ रज् (ता) ( द्वार्ष-तस्त्रम् ),  $\sqrt{n}$ स्ता् (ता) 'छोड्ना' ( छं  $\sqrt{n}$ -);  $\sqrt{n}$ स्त् (ता) 'रोक्ना' ( छं॰  $\sqrt{n}$ );  $\sqrt{n}$ -् ता) छं॰  $\sqrt{n}$ ;  $\sqrt{n}$ िंग् ( छं॰  $\sqrt{n}$ );  $\sqrt{n}$ -्ता) छं॰  $\sqrt{n}$ 

६ ८२१ संविग्ध व्युत्पत्तिवाली घातुएँ, दिंदी में श्रनेक बातुएँ ऐसी है किन तो प्रा॰ मा॰ झा॰ भा॰ की किसी घातु से उनकी व्युत्पत्ति सिद्ध होती है श्रीर न वह साधित थाउँ ( वेकंडरी व्ट्ल ) ही प्रतीत होती हैं। प्राकृत वैवाकरवीं ने ऐसी थाउँ हों को देवी नाम दिया था। परंतु वर्तमान काल में, व्यविक संवाद का को भी परंतु वर्तमान काल में, व्यविक संवाद का को परंतु की परंतु के परंतु को परंतु को परंतु को परंतु को परंतु के परंतु को परंतु को परंतु को परंतु की परंतु को परंतु का परंतु के परंतु

तमिल भाषा में √कृद् की तरूप एवं समानार्थक धातु मिलती है। इतसे क्या यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि यह धातु ख्रा० भा० ख्रा० में तमिल से ली गई' इस प्रकार की हिंदी की कतिपप धातुएँ ये हैं—

 $\sqrt{\tilde{\pi}}$ र् (ना) 'समान';  $\sqrt{3}$ ठँग् (ना) 'पड़ना' सोना;  $\sqrt{\text{चिहुँक्}}$  (ना);  $\sqrt{\tilde{\pi}}$ । (ना);  $\sqrt{\tilde{\pi}}$ ।

(२) पुनरुक अनुकरणात्मक थातुर्ये—(क) पूर्णपुनरुक √टन्-टना (ना)ः √पुक् थुकाना। (ल) अपूर्ण पुनरुक—किनमें एक ध्वनिव अन्द का अन्य पातु के संयोग संमिश्रण होता है: यथा—√हड्यहा (ना); √अक्षका (ना) हत्यारि।

हिंदी की घातुएँ तथा कियाविशेष्य पद ( रूट्स ऐंड वर्षल नाउंड )

\$ - ६४ यद्यपि भावुर् वैयाकरणों की सृष्टि हैं तथापि वेरलेपासमक भाषाओं ( तियेटिक लैंग्वेजक ) में अधिक्षित लोगों में भी भावुताय वर्तमान रहता है। बोलते वसय उनके हरका आमास अवश्य होता रहता है कि को वाक्य ने बोल रहे हैं, उनमें अबुक क्रियापद हैं और ये अबुक भावुओं से निषक हुए हैं। परंतु कभी कभी आरंगंत वेरलेपासमक भाषाओं तक में भावुर्षे विषण पर्दों के कर में व्यवह्ता होती हैं; यथा — एंट हंग्, भुज्, भू, पृच्छू आदि शब्द— संज्ञातपात कि स्वार्षेत देशों स्वार्ष्ण पर्दों के कर में व्यवहृत होती हैं; यथा — एंट हंग्, भुज्, भू, पृच्छू आदि शब्द— संज्ञातपात क्रिया, दोनों क्यों में प्रयुक्त होते हैं।

इतका कारण यह है कि शब्दों के मूल रूप बायुएँ ही. होती है। संस्कृत में शब्दों के रूप चलाते समय उनमें निभक्ति अस्पर्ध का चोड़ना स्नावश्यक होता है। परंतु जनशासक परिवर्तन के कारण, बाद में कर्ता के एकवयन में प्राय: शब्द के मूल रूप ही रह सप्। स्नापुनिक सारोपीय मावाश्री—श्रमेशी, फेंच, वर्तन, हिंदी, बेंगला, आदि—में, यह परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार के पाद्व-चंडा-वर्दों के अनेक रूप हिंदी में वर्तमान हैं। ये पद या तो ककेले अपवा समानायंक पाद्वपदीं के साथ कोड़कर प्रयोग में लाद काते हैं और प्रायः कर्ता अववा कर्म कारक में होते हैं। इनके कुछ उदाहरयाँ ये हैं—

काट छाँट, हार् जीत्, धर्पकड़, डाँट्डपट्, इत्यादि ।

किया विशेषणा पद का प्रयोग सं कि कियाओं की रचना में होता है। आयो यथास्थान इनपर विचार किया बाएगा।

# वकर्मक तथा सकर्मक घातुएँ

\$ ८१५ हिंदी की घातुएँ या तो सकर्मक (द्रांबिदिव) होती है या स्नकर्मक इनद्रांबिटिव। प्रायः विद्व घातुएँ—प्राइसरी कट्ल—स्नक्ष्मक होती हैं: किंद्र ऋनेक साधित धातुएँ—सेकेंडरी कटल-भी श्रक्तक होती हैं: यथा—

 $\sqrt{\operatorname{ag}}(\pi)$ ,  $\sqrt{\operatorname{ag}}(\pi)$ ,  $\sqrt{\operatorname{ag}}(\pi)$ ,  $\sqrt{\operatorname{ag}}(\pi)$ ,  $\sqrt{\operatorname{ag}}(\pi)$ ,  $\sqrt{\operatorname{ag}}(\pi)$ ,  $\sqrt{\operatorname{ag}}(\pi)$ ) इत्यादि। इसी प्रकार कुछ, नामधाद्वर्षे भी अकर्मक हैं,  $\sqrt{\operatorname{ag}}(\pi)$ ) < (सं० वह, प्रा॰ वह से निष्पल),  $\sqrt{\operatorname{ag}}(\pi)$ ) इत्यादि।

े ९ ८६६ किन्न श्राक्त का बातुओं को सकार्यक में परिवर्तित करने के किन्ने या तो (१) शिक्— मिरावार्यक) प्रत्यय — आप् २ — आप को क दिया जाता है, अथवा मूल — अकार्यक — थातु के इस्त स्वर को दीर्थ कर दिया जाता है। उदाहरण कमया: ये हैं —

 $\sqrt{s}$ ट् ( ना ), ( अकमैक ),  $\sqrt{s}$ ।ट् ( ना ), ( उकमैक );  $\sqrt{n}$ म् ( ना ), हस्य स्वरवाली ये अकमैक धाउँदे, वस्तुतः झा॰ मा॰ आ॰ माथाओं में माचीन —िश्चर्यत —िकवापदों के दीर्थ स्वर को हस्य में परिवात कर बनाई काती हैं।

\$ ८ २७ सकर्मक थानुद्र वस्तुतः कर्मगुक होती है। अन्य आ० मा० आ० माणाओं के समान हिंदी में भी केवल अप्राधिवाचक वंजापद ही कर्मकारक में प्रकुक होते हैं कर्मात् हमने वाद वंजदान का परवर्ग 'को' नहीं आता, बा—'आम चुनो,' 'मात खाओ', 'खाठी दो', द्यादि। वह प्रशिवाचक वंजापद कर्मकारक में प्रवुक्त होते हैं तथा वे निरच्यातमक क्षर्य का बोच करते हैं, तब उनके खाप वंजदान कारक के परवर्ग 'को' का व्यवहार किया बाता 'है; यथा—'भोने को ले चलो'। परंतु वन वे साथारण कर में प्रयुक्त होते हैं तथा निरच्यातमक अपने के बोधक होते हैं, तब अप्राधिवाचक वंजवहार किया समान ही उनका व्यवहार होता है और उब दशा में परवर्ग 'को' का प्रयोग नहीं होता व्यवहार प्रवेश को उनका व्यवहार होता है और उब दशा में परवर्ग 'को' का प्रयोग नहीं होता व्यवहार वहां होता है और उब दशा में परवर्ग 'को' का प्रयोग नहीं होता व्यवहार वहां होता है आर

संप्रदान कारक के प्रसर्ग 'की' का कर्म कारक में प्रशेग वस्तुत: आधुनिक मारतीय आयंभायाओं की एक विशेषता है। सकर्मक कियाओं के मूत अध्या अर्तात काल में कमिंग प्रयोग—ंउतने रोटी लाई' के स्थान पर भावे प्रयोग उतने रोटी लाई' के स्थान पर भावे प्रयोग उतने रोटी लाई' के स्थान पर भावे प्रयोग उतने रोटी लाई' के स्थान पर भावें कि मारतीय आयंभायाओं में प्रचलित हुआ। वास्तव में संप्रदान के परसर्ग का कर्म में इतिकेश भी प्रयोग बढ़ा कि कर्म की विभक्ति का लोग हो जाने के कारया उतका निश्चय करना कठित हो गया तथा कुर्दरीय रूप मी उसे प्रकट करने में असमर्थ रहा।

### धातु-रूप-प्रशाली

्र=्⊏ इंदी की प्रायः सभी धातुओं के रूप एक ही प्रकार से निष्पन्न होते हैं। वेतल पॉन धातुमें एंसी है जिनके शातायंक प्रकार के आदरद्शक-रूप तथा भूतकालिक गुरंद और उससे बाननेवाले कालों के रूप कुछ भिन्न होते हैं। हमामें भी भिन्नता केवल हतनी ही है कि उपर्युक्त रूपों में धातु का रूप कुछ परिवर्तित है। ये धातुम् निम्नलिथित है—-

 $\sqrt{\epsilon}$ ो (ना),  $\sqrt{s}$ र (ना),  $\sqrt{\epsilon}$  (ना),  $\sqrt{e}$  (ना), तथा  $\sqrt{s}$  (ना)।

शादरबुत्तक शाशार्थक प्रकार एवं भूतकालिक छुटंत में इन चातुओं के कम कमशा √ह—( यथा—हुझा—हुए ), √कि—( यथा - किया—), √वि—( यथा— लिया) नथा √ग यथा— गया) हो जाते हैं।

### इसके अतिरिक्त वातुश्रों में श्रन्य कोई श्रसगानता नहीं है ।

६ = १६ भानुणों के रुज, लिंग, यचन, पुरुष, प्रकार, याह्य एवं कालमेर हे सिक सिक होते हैं। धातुरुषों में निगमेर हिंदी की एक रिशेषता है। इरवक्त कारण इन्देत रुपों में लिंगमेद होता है। यातुरुषों में निगमेद होता है, यथा सा गताः 'बह साया' 'चा गतां 'बह गई'। हिंदी ने चक इन्देत रूप स्था सा गताः 'बह साया' 'चा गतां 'बह गई'। हिंदी ने चक इन्देत रूप क्षमार, तो हसमें निगमेद की प्रशाली भी स्वतः चली आई। यही कारख है कि हिंदी भावुरुषों में लिंगमेद होता है। हिंदी में दिवचन समास हो जाने से वेवल एक वचन, बहुवचन में ही भावुरुष अनते हैं तथा प्रथम पुष्प, सम्यम् पुष्प उप्त पुष्प में भावुरुषों के रुपों में मिन्नता होती है। प्रश्यमंथीगी भविष्यत् एवं द्याधार्थक में प्रथमों की निकता से पुष्पमेद व्यक्त होता है। साथ्यमंथीगी भविष्यत् एवं द्याधार्थक में प्रथमों की निकता से पुष्पमेद व्यक्त होता है। साथ्यमंखीं में सिवता होती है। प्रथम से प्रथमें की निकता से पुष्पमेद व्यक्त होता है।

प्रकट नहीं किया जाता। ऋत्य रूपों में पुरुषमेद शहायक कियाओं में रूप मिलता द्वारा प्रकट होता है।

#### वसार

६८४० हिंदी में केवल तीन प्रकार है—निर्देशक (इंटिकेटिय), खाका (इंपिटिय) एवं पटनातराणिवृत अधवा तंत्रीका ( तक्वेक्टिय) प्रकार । इनमें के केवल आवा के कप, हिंदी की प्रा० मां० आ० भावा ते परंपरया प्रात हुए हैं। अपन प्रकार के कप, हिंदी की प्रा० मां० आ० प्रवारी के कप कपानी में हिंदी ने नई पहती अपनाई है।

६ ८५१ हिंदी के आशार्थक प्रकार के रूप, प्राचीन भारतीय आर्थभाप के वर्तमाम-निर्देशक-कार (मबॅट इंडिकेटिय) तथा अनुशा अपया आशार्थक प्रकार (संपेटिय) के रूपों के सिम्भश्च हैं। संमिश्र्य का अर्थ यह है कि हिंदी का आशार्थक मध्यम पुरव एक्डचन का रूप प्राच्या आडाभ्यंक के आशार्थक—निष्णु ए. युव से शास हुआ है तथा अन्य पुरुषों एवं बचनों के रूप, प्राच्या भा के वर्तमान निर्देशक प्रकार के रूपों से आए हैं। नीचे हिंदी के आशार्थक प्रकार की खुरविच दी आती है। इतसे ऊपर का कथन स्वष्ट हो आशासा

उत्त पुरु प्र वर्शों में मुल्ट्रिंग भार श्रार (श्रुप्) नलाउँ <
ग्रार भार श्रार चलामि (वर्तमान-निवेदक-उरु पुरु प्र वरु का रूप)। परंतु
ग्रार भार श्रार – ६ > (श्रुप्), — उँका कारण राय नहीं है। वीम ने देशका
कारण उत्तर प्र प्रमुचन एवं वरु वरु के रूपों का प्रस्य जनाया है। इस प्रकार
संग्वालामः (उरु प्रवंश नरः) > (ग्रार) चलामु, (श्रुप्र) चलाउँ > हिं
चलें (एर वर्र) श्रीर संग्वालामि > चलाईं > हिंग्चों (वर्ष वर्ष): वर्ष वर्षे (वर्ष वर्ष) चलां (श्रुप्र) चलाउँ , संग्वलां (श्रुप्र) चलाउँ , संग्वलां (श्रुप्र) चलाउँ , संग्वलामः। इसकी व्याख्या जन्नर दी
गई है।

মধ্যত দুও হত ব৹, (বু) चल < মত মাত স্থাত चল < ঘাত মাত ক্ষাত चल—( বৰ্ণমান—- স্থায়াৰ্থক প্ৰকাশ—নত দুও হত ব৹ )।

ब॰ यः, (तुम ) चलो < चलह, चलहु, चलउ < चलय (वर्तमान निर्देश मः पु॰ ब॰ व॰ )।

श्चन्य पु॰ प॰ व॰, (यह) चले <चलहि, चलह<चन्नीत (वर्त॰ निर्देश्य॰ पु॰)।

बगव॰, (वे) चलॉं < चलहूँ, चलहूँ < चलतिं (वर्त• निर्देश्यः पुश् बगव॰) ।

९ ८४२ हिंदी में खादरबुनक ग्राज्ञायंक प्रकार के रूप मध्यम पुरुष बहुनचन में मिलते हैं, यथा—( धाप) कीजिए, दीजिए, इत्यादि। हनकी उत्पत्ति प्रा॰ भा॰ छा॰ के — विधितिंग ( यथा — कुर्पोत् — दखात् ) से हैं। यह प्रा॰ भा॰ छा॰ या प्रयम, म॰ मा॰ छा॰ काल में — प्रश्य तथा बाद में — एज, — एज में परिवर्तित हो गया छीर इचके साथ निर्देशक — प्रकार के प्रत्ययों — मिं — लि — ति > ह में मिल गया। इस प्रकार म॰ मा॰ छा॰ मैं किजह, दिजह छादि रूप बने, जिनसे हिंदी के की जिए, दीजिए, हस्यादि छादर-सुचक रूपों की उत्पत्ति हुई।

\$ ८५३ घटनांतरापेवित अथवा धंयोजक प्रकार (तक्वीदेश्य मूड) का विश्वक भाषा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। परंतु दूवरे रूप लीकिक विद्यात में भी त आ को हिंदी में रहा प्रकार का भाव कानाकातिक कहते तथा 'को', 'यदि' शब्दों के योग से प्रकट किया चाता है, यथा— को मैं ऐसा जानता । इत प्रकार का भाव प्रकट करते के लिये अपसंश्रा में भी 'आह' संयोजक का प्रयोग मिलता है, यथा—'हर इस्ट कहते के लिये अपसंश में भी 'आह' संयोजक का प्रयोग मिलता है, यथा—'हर इस्ट कहा पाविड विचा' 'यदि एक सेर पी पाता' (प्राइत केंक्कल प्रवर्श रे)।

निर्देशक प्रकार की रूपरचनाका विचार द्यागे 'कालरचना' के प्रसंग में किया गया है।

#### वाच्य

\$ द्र४१ हिंदी में कमंबाच्य के रूव भूतकालिक कृदंत के साथ 'बाता' किया के रूपों के मंबोग से बनते हैं: यथा—मारा बाता है; मारा गया इस्थादि। उद्देश्य के लिंग एवं वचन के अनुसार भूतकालिक कृदंत के रूप में परिवर्तन कर दिया बाता है। इस प्रकार प्रिलृग बहुवचन में आकारांत कृदंत का आ > ए तथा खीलिंग में > ई हो बाता है।

\$ द्र १६ दियों में 'राम ने पुस्तक पढ़ी' बैसे रूपों में संस्कृत का 'कर्माखा' प्रयोग सुराखित है और इस प्रकार हिंद्री की सकर्मक चातुओं के भूतनिर्देशक रूप संस्कृत के कर्मबाच्य से संबद्ध हैं।

\$ < >> वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे काना जाता है कि बाक्य में कतों के विषय में विचान किया गया है, या कमें के विषय में, अपवा केवल भाव के विषय में; जैते, घोंदों कपड़े धोता हैं" (कतों), "कपदा घोंया जाता है" (कमें), "यहाँ हाता नहीं जाता" (भाव)।

(क) कर्तृवाच्य किया के उस रूपांतर को कहते हैं विससे काना काता है - कि वाक्य का उद्देश्य किया का कर्ता है; जैसे 'घोड़ा दौड़ता है''।

क्रिया के उस रूप के कर्मवाश्य कड़ते हैं जिससे जाता जाता है कि वाक्य का उहोश्य किया का कर्म है जैसे पुरुषक पढ़ी गई, रोटी खाई गई; इस्यादि।

\$ ८४८ कर्नुवाच्य का प्रयोग छक्तंक छौर सकर्मक दोनों प्रकार की कियाओं में होता है। कर्मवाच्य का केवल सकर्मक कियाओं में छौर भाववाच्य केवल छक्तंक क्रियाओं में होता है।

( श्र.) गरि कमेवाच्य श्रीर भाववाच्य कियाओं में कर्ता को जिसने की आवर्यकर्ता हो तो उने करण कारक में रखते हैं, "जैसे लक्के से दूध नहीं पिया गरा"। कर्मवाच्य में कर्ता कभी कभी हारा शब्द के साथ श्राता है; जैसे, "मेरे हारा सर्प मारा गया।"

( आ ) कर्मवाच्य में उट्टेय कभी अग्रत्यय कर्मकारक में ( जो रूप में अग्रत्यय कर्ताकारक के समान होता है ) और कभी सप्रत्यय कर्मकारक में आता है: यथा 'भीना एक नदी के किनारे रोकी गई' ।

६८४६ हिंटी में कर्मवाच्य कियाका प्रयोग बहुधा सर्वत्र न होकर नीचे लिखे स्थानों में होता है ---

- (१) जब किया का कर्ता क्रशत हो स्त्रधना उसके व्यक्त करने की स्त्रावरयकतान हो; जैते, ''कोर पकड़ा गया है'' ''श्राज हुक्स युनाया जाएगा'' न तुमारे जैहें सब राजा (रामः)।
- (२) कानूनी भाषा में प्रभुता जताने के लिये. यथा—''इत्तला दी जाती है''।
  - (३) श्रावश्यकता के श्रर्थ में; यथा--'रोगी ते श्रन्न नहीं खाया जाता'।
  - ( ४ ) किंचित श्रभिमान में; यथा 'यह फिर सुना बाएगा' । २-३६

कर्मवाच्य के बदले हिंदी में बहुधा नीचे लिखी रचनाएँ आती हैं-

(१) कभी कभी सामान्य वर्तमान काल की अन्यपुरुष बहुवचन क्रिया का उपयोग कर कर्ता का अध्याहार करते हैं। यथा—ऐसा कहते हैं (=ऐसा कहा काता है | ऐसा सनते हैं (=ऐसा सना जाता है)।

(२) कभी कभी कभी बर्भवाच्य की समानाधिनी श्रकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है; यथा—वाँच बनता हैं (बनाया बाता हैं) खेन सिंच रहा है (= सींचा बारहा हैं)।

(१) कुछ सकर्मक क्रियार्यक संशाझों के श्राधिकरण कारक के साथ (आना) क्रिया के विविद्युत काल का उपयोग काते हैं, यया—देखने में श्राया है (देखा गया है), मुनने में श्राया है (सुना गया है)।

(४) किसी किसी सकर्मक घातु के साथ 'पड़ना' क्रिया का इस्छित काल लगाते हैं; यथा—'भ्ये सब बातें देख पड़ेंगी छागे।'' जान पड़ता है; मुन पड़ता है।

(५) कभी कभी पूर्ति (संज्ञा या त्रिशेषणा) के साथ ''होना' क्रिया के विवक्षित कालों का प्रयोग होता है; यथा वे विश्वविद्यालय के उपकुलपित हुए (बनाए गए)। यह रीति प्रचलित हुई (की गई)।

(६) भूत कालिक कृदंत (विशेषणा के साथ संबंध कारक और 'होना' क्रिया के कालों का प्रयोग होता है; यथा—'वह बात मेरी जानी हुई है (मेरे ह्यारा जानी गई है)। यह पुस्तक मोहन की लिखी होगी (मोहन से लिखी गई होगी)।

्रभाववाचक किया बहुषा द्वाराकता के द्वर्थमें स्त्राती है; यथा— 'वहाँ कैसे रहा जायगा'। ''उसके कान से सुना नहीं जाता''।

(श्र) श्रशकता के अपर्यमें चकर्मक और श्रकर्मक टोनों प्रकार की क्रियाओं के अपूर्ण कियायोजक इन्दर्त के साथ "बनना" क्रिया के कालों का भी उपयोग दोता है; यथा "काम करते नहीं बनता"।

६८५० दिक्स के कियाओं में कर्मवाच्य में मुख्य कर्म उद्देश होता है श्रीर गीलाकम च्यों का त्यों रहता है; यथा — "ब्राइन्स को राज दिया गया।" "विद्यार्थी को न्याय पहाया क्षायता।"

( अ.) अपूर्ण उक्संक कियाओं के कर्मवास्य में मुख्य कर्म उद्देश्य होता है: परंतु वह कभी कभी कर्म कारक ही में आरता है; यथा—

'श्रस्यापक प्रधानाध्यापक बनाया गया''। ''राजकुमार को जेल के श्रंदर न रखा बाता।''

#### कालरचना

- $\S = 4 \cdot \S$  रचनाप्रयाली के आधार पर हिंदी कार्लों का विभाजन निम्निकिसित प्रकार से किया जा सकता है —
- (१) सरल या मौलिक काल (सिंपुल टेंसेज) जिनमें बात का तिडन्त इवयना कृदंत रूप किना किसी सहायक किया की सहायता से प्रयुक्त होता है। तिङ्तं भेद से इसके भी दो प्रकार हुए.—
  - (क, तिङ'त ---
  - (१) मूलात्मक—काल (१) वर्तमान इच्छार्थक
  - (२ वर्तमान, श्राज्ञार्थक (त्) चल
    - (रैडिकल टेन्स ); यथा (मैं चलूँ), (तुम) चलो, (वह) चले ।
- (ii) प्रत्यय एवं कृदन्त संयोगी-भविष्यत्-यथा (मैं) चलूँगा, (तुम) चल्लोगे (वह) चलेगा।
  - (ख) कृदन्तीय-काल ( पार्टीसिपल टेन्स )---
  - (i) साधारण या नित्य-म्रतीत-( सिंपुल पास्ट ); यथा-
  - (मैं) चला, (त्म) चले, (यह) चला।
  - (ii) कारगात्मक-श्रतीत ( पास्ट कनजंक्टिव ); यथा-
  - (मैं) चलता, (तुम) चलते. (वह) चलता ।
  - (iii) भविष्यत् स्राज्ञार्यक्, यथा--: तुम) पढना ।

(ग) मिश्र या यौगिक कालसमूह—(कंपाउंड टेंस) इसमें घातु के क्रदेत रूप के साथ फिली सहायक किया का प्रयोग होता है। इस कालसमूह के दो मेद फिल्म काते हैं (श)—घटमान-काल-समूह ( ग्रोमेंसिव टेन्स ) तथा (क्रा) पुरायटित-कालसमूह ( एएकेस्ट टेन्सेक )।

्रेट्यू रे (श्र) श्रयमान कालसमूह में वर्तमानकालिक कृदंत के साथ सहायक क्रिया प्रयक्त होती है। इसके श्रांतांत निम्नलिखित काल श्राएँगे—

(१) घटमान वर्तमान ( प्रेजेंट प्रोग्नेसिव ) - यथा—(मैं) पढ़ता हूँ; (तुम)

पढ़ते हो; (वह) पढ़ता है। (२) घटमान भूत (पास्ट प्रोन्नेसिव)— यथा—(मैं) पढ़ता था; (तुम)

पढ़ते थे, (बह) पढ़ता था। (१) घटमान भविष्यत ( फ्यचर प्रोग्नेसिव )—यथा—(मैं) पढता हैंगा,

(३) घटमान भविष्यत् ( फ्यूचर प्रोग्नंसिव )--यथा--(म) पढ़ता हूगा, (तुम) पढ़ते होगे, (वह) पढ़ता होगा।

(४) घटमान संभाव्य वर्तमान ( प्रेजेंट प्रोप्ने तिव—कनजेंदिव ), यथा— (मैं) पढता होजें, (तम, पढते (होबो), (बह्र, पढता (होबें)।

(५) भटमान संभाव्य— इतित—( पास्ट प्रोग्नोसिव फदजक्टीन, यथा—(में) पढता होता, (तुम) पढते (होते ', (बह्र) पढता (होता )।

्रेट्स ४ पुरायटित कालसमूह — इसमें भूतकालिक कृदंत के साथ सहायक किया प्रयुक्त होती है। इसके श्रंतर्गत निम्निक्षित काल हैं।

(१) पुराघटित वर्तमान ( प्रेजेंट परफेक्ट ) यथा (में) पढ़ा हूँ. (तुम) पढे हो. (वह) पढ़ा है।

(२) पुराबटित भृत (पास्ट परफेक्ट ) - यथा --(में) पदा था, (तुम) पढ़े थे, (वह) पढ़ा था।

(३) पुरधटित—भविष्यत (क्यूचर परफेक्ट) यथा—(मैं) पढ़ा हूँगा, (तम) पढे होगे, (बह्र) पढ़ा होगा।

(४) पुराघटित संभाव्य वर्तमान—( प्रेजेंट परफेक्ट कर्जेक्टिक है; यथा--(मैं, पदा होऊँ, (तुम) पढ़े होनो, (बह) पढ़ा होने-हो।

(1) पुराचटित छंमाल्य भूत- ( पास्ट परफेक्ट कंजेक्टिव ) यथा---

को देशा, (अन) पढ़ देशा, (पट) पढ़ा देशा। जीचे प्रत्येक-काल पर विस्तार से बिचार किया जाता है।

सरल या मौलिक काल (radical tense)

### (क) तिस्त्त-

्र ८५५ म्लात्मक काल ( वर्तमान इच्डार्यक ) के हिंदी में निम्नलिखित रूप बनते हैं--- उत्तम—पुरुष—एकषचन (मैं) पढ्रूँ, व॰ व॰ (इम), पढ़ें मध्यम पुरुष—एक ,,—(त्) पढ़ें, व॰ व॰ (तुम) पढ़ों स्नम्य पुरुष— ,,,—(वह) पढ़ें व॰ व॰ (ते) पढ़ें

इन रूपों की व्युत्पत्ति प्रा॰ भा॰ ऋा॰ भाषा के वर्तमान निर्देशक से हुई है। नीचे दिए हए तलनात्मक कोष्ठक से इनकी व्यत्पत्ति स्पष्ट हो बायगी :

| সা৹ মা৹ স্থা৹ | मध्य भा । श्रा ।       | fit  |
|---------------|------------------------|------|
| एकवचन         | पठानि                  | पट्  |
| पठसि          | पढ़िह                  | परे  |
| पठति          | पढ़िह, पढ़ह            | पढ़े |
| बहुवचन        |                        |      |
| पठामः         |                        | पवे  |
| पंठथ          |                        | 40   |
| पठन्ति        | पढ़ेन्ति ( ऋष० ) पढ़िह | पदे  |

जर के रूपों पर ध्यान देने से विदित होगा—िक हिंदी के रूप अपभंश से आप हैं परंतु उत्तम पुरुष बहुत्वन के अपभंश रूप पढ़ेंहें तथा प्रा० भा० आ० पटाम: रूपों से पढ़े को ब्युपति नहीं मानी जा सकती और अपभंश में उत्तम पुरुष एक बचन पऊँ की ब्युपति भी प्रा० भा० आ० पटामि > प्रा० पटामि पड़ामिह से संभव नहीं हैं।

इस प्रकार हिंदी के उत्तम पुरुष के रूपों की ज्युपित संदिग्ध है। बीम्ल महोदय का विचार है कि इस पुरुष के एकवचन एवं बहुबचन रूपों में ज्यलय के कारण हिंदी के रूप प्राच्यान की ज्युपित प्राच्यान हो गए हैं। इस प्रकार हिंदी के उत्तम पुरुष एकवचन की ज्युपित प्राच्यान आज उत्तम पुरुष, बच्चा के रूप से निम्म प्रकार से संपन्त हुई होगी।

प्रा० भा० ऋष पटामः > प्रा० पटासु, पटाऊँ, (ऋष०) पटऊँ > हिंदी, पर्दें,। इसी तरह हिंदी उत्तम पुरुष ब० व० के रूप पढ़े की व्युस्पत्ति प्रा० भा० ऋषा पटामि > म० भा० ऋषा पटाई से हुई होगी।

प्रा॰ मा॰ क्रा॰ के वर्तमान निर्देशक से प्राप्त क्ष्मों का प्रथोग अवस्त्रत में वर्तमान संमावनार्थ (प्रेक्ट कनवंदिटव) के रूप में निष्पक हुआ। है; यथा 'बह आवह तो आधिश्रह' (हेम॰ ८-४) 'यदि वह आपर तो उसे लाया आय'। हिंदी में भी इन रूपों का प्रयोग इस अर्थ में होता है; यथा—यदि 'बह पढ़े' इस्पादि।

### विंदी साहित्य का पूर्व इतिहास

५ ८.६ वर्तमान आक्षाधिक में वर्तमान एच्छार्थक रूप ही प्रयुक्त होते हैं, केवल सम्बस-पुरुष, एक वचन में, (त्) पढ़े के स्थान पर (त्) पढ़ रूप अवकृत होता है।

बर्तमान झाहार्यक के रूपों की प्राटमार छार तथा मर भार आर के रूपों से तलना नीचे दी आती है—

| মা <b>০ মা০</b> ৠা০ | म॰ भा॰ श्रा॰ | हिंदी  |
|---------------------|--------------|--------|
| एकवचन               |              |        |
| पठानि               | पठामु        | पढ़्रू |
| पठ                  | पठ           | पख्    |
| <b>प</b> ठतु        | पठहु, पठ उ   | पढ़े   |
| बहुवचन              |              |        |
| पटाम                | पटामो        | पढ़े   |
| पठत                 | पटह          | पढ़ो   |
| पठन्तु              | पटन्तु       | पढ़े   |

जर के रुपों को देखने हे विदित होगा कि हिंदी के केवल मध्यम पुरुष एक बचन के रुप्त (तू) पड़ की ही व्युप्तित प्राट आट आट माट के आ शार्थक रूपों से संपर्दे हैं। अपन रुपों की व्युप्तित प्राट माट आट के आ शार्थक रूपों से न होकर वर्तमान, निर्देशक के रुपों से दूर्ष बात पहती हैं।

दिशों में आशार्यक का आदरस्वक रूप केश्ल मण्या पुरुष वन वन में मिलता है। यथा—चिलए, दीबिए, इस्थादि। इनकी व्युप्यति प्रा० भा० आर भा० के आशार्शिया के न्या — (यथा दथात्, क्रयांत्) से निम्मलिलित प्रकार से मानी काती है:

या > म॰ भा॰ म्रा॰ इय्यः इजः > हि॰ इयः, इएः, ईनिए ।

९ ८५० प्रत्यय-संयोगी-सविष्यत् के हिंदों में निम्नलिखित कर मिलते हैं-उत्तम पुरुष प्र• व॰ (मैं) चलुँगा व॰ व॰ (हम) चलेंगे सध्यम पुरुष गुः, (त्र चलेंगा नः), (तुम) चलोंगे सम्य पुरुष गुः, (वह चलेंगा व॰ व॰ (वे) चलेंगे

ृ ८.६८ प्राचीन मारतीय आर्थमापा में एक प्रविष्यत् काल के रूप – इष्य अथवा – स्य विकरण के योग वे निष्पक होते थे। यथा√पट्, पठिष्यति.√इष्, हिनिष्यति, इत्यादि । यह इष्य अथवा स्य>म० मा० आ० इस्य अथवा स्व> आ० मा० आ० इद यादि । इय निदर्सायुक्त मविष्य के रूप, खड़ी बोली हिंदी में नहीं आ पाए, परंतु त्रवामापा, कन्नीकी, रावस्थानी, गुवसाती, पूर्वी हिंदी तथा मागवीयवृत मायाकों में विचमान हैं। खड़ी बोली हिंदी में बब वे न का पाए तो प्रा॰ मा॰ का॰ मा॰ के वर्तमान निर्देशक के रूपों ने पहाँ मी स्थान पाया। पीछ तिका का जुका है कि प्रा॰ मा॰ माण के वर्तमान निर्देशक के कों ते हिंदी के वर्तमान पर्वाचार्यक, स्रावायंक एवं संभावनायंक—करों की उत्पाच हुए हैं। इसके स्पष्टतया विदित होता है कि प्रा॰ मा॰ का॰ माथा के वर्तमान निर्देशक के रूपों का मूलभाव भुँ पता पह गया था, विससे उनका उपयोग स्रान कालों के रूप कालों के लिये किया वाने लगा। प्रा॰ मा॰ का॰ भाषा के वर्तमान निर्देशक के रूपों कंप्यं प्राम्य पानु के भूतकालिक हर्दत का रूप गत > म॰ मा॰ का॰ प्राचा के प्राचा भाग कालों के एस कालों के प्राचा कर वर्तमान निर्देशक कर्यों में प्राम्य पानु के भूतकालिक हर्दत का रूप गत > म॰ मा॰ का॰ प्राचा के प्राचा प्राचा की ली हिंदी में बाऊँगा, बाकोंगे हर्यादि भविष्यत् के रूप निपयन हरू।

्रदश्ह हिंदी में भविष्यत् आजार्षकः (म्यूचर इंपरेटिव) का केवल एक मौलिक रूप (तुम) पढ़ना मिलता है। यह स्पष्ट है कि धातु के असमापिका (इनफिनिटिव) रूप से इसका निर्माण हुआ है।

मौतिक कुदंतीय काल (रैडिक्ल पार्टिसियुल टेंसेज )

्र ८६० साधारया या नित्य धातीत (सिंपुल पास्ट) के हिंदी में निम्न-सिखित रूप होते हैं---

> उत्तम पुरुष ए० वर्श (मैं) पढ़ावर्ग्यर (इस) पढ़े मध्यम पुरुष ,,(त्) पढ़ावर्ग्यर (तुम) पढ़े इतन्य पुरुष ,(वह) पढ़ावर्ग्यर (वे) पढ़े

'पढ़ां की उत्पत्ति प्रा॰ मा॰ स्रा॰ माथा के भूतकालिक इन्दंत रूप पठितः> स॰ मा॰ द्या॰ पठिदो, पठिद्यो, पठिद्य से दुई है। बहुवचन में द्या≻ए।

्रद्भ कारवास्मक श्रतीत (पास्ट कनजंतिया) के रूपों (पढ्ना, पढ़्ते) की खुरविच प्रा० भाग आरंग भाषा के वर्तमानकालिक कृदंत रूपों से इस प्रकार क्वर्र है—

श० भा॰ क्षा∙ पठंत (√षठ्+श्रंत 'शतृ'—प्रस्पय )>स॰ भा॰ छा॰ षठंतो, पठंत>हिंदी पढ़ना। बहुचचन में श्रा>ए के कारशा पढ़ते रूप बना।

सिश्र या यौगिक कालसमृह (कंपाउंड टेंचेव )

्रे ८६२ जैटा पहिले लिखा जा जुड़ा है, मिश्र या यौगिक कालसमूह के रूप छहरनक क्रिया के रूपों के योग से निष्पन्न होते हैं। अन्नतः पहले सहायक क्रियाओं के रूपों पर विचार करना आवश्यक है। ६ ८६६ हिंदी में मुख्यतवा सहावक किया√हों ( ना ) रहं०√भू—का सहावक किया के रूप में प्रयोग होता है। घरंतु वर्तमान पर्व भूत में कमशा प्रा० भा• खा०√खह 'होना' तथा√स्या से उत्पन्न रूपों का प्रयोग होता है। विभिन्न कालों में, सहाबक किया के रूप ब्युप्यनिसहित नीचे दिए बाते हैं।

### वर्तमान

### भत

§ द्र६४ ए० व० ∼ उ० पु० (में) था, म० पु० (त्र्) था, फ्र० पु० (वह) था। व० व० — ,, (हम) थे, ,, (तुम) थे, ,, (वे) थे।

कतिपय विद्वानों ने 'था' की ब्युत्पत्ति की इस प्रकार दी है -

या<म० भा० झा० थाइ, थियो<मा० भा० झा० स्थित किंतु इसकी ठीक स्पुपित इस प्रकार है—संत के स्थान पर झर्तत> झर्तते > इती > इती > या। थे?—'पा' का विकार्ग रूप है। क्यों प्रत्यय लगाकर इसका रूप 'धी' हो बाता है।

### संभाव्य वर्तमान

१ ६६४ ए० व० - उ० पुर (सं) हो ऊँ, म० पुर (त्) हो, ऋ० पुर (वह)

हो, होए व॰ व॰ -- ,, (हम) हों, ,, (तुम) हो, वां ,, (वे) हों, होएं

हाऊँ < हुवाई, हुवामि < भवामि। इसी प्रकार ख्रन्य रूपों की ब्युत्पत्ति भी प्रा॰ भा॰ द्वार ४ भे ते मानी गई है।

### भविष्यत

ए॰ व॰ — उ॰ पु॰ (में) होजँगा, हूँगा, म॰ पु॰ (त्) होगा, श्र॰ पु॰ (वह) होगा व॰ व॰ — ,, (हम) होंगे, ,, (तुम) होगे, ,, (वे) होंगे।

संभाव्य — बतमान के रूपों के साथ सं । गत — > म । मा । आ । गन्न हिं। 'गा' के योग से इन रूपों की लिडि हुई है ।

### संभाव्य श्रतीत

६ द्राह ए० व० ∽उ० पु० (मैं) होता, म० पु० (त्) होता, ऋ० पु० (यह) होता

बर्ग वर्ग , (हम) होते, ,, (तुम) होते, "(वे) होते होता < प्रार्श होत्तो < संर भवना । 'होते' हसका विकास क्षेत्र है।

बैता पीछे लिखा जा जुका है, धातु के वर्तमानकालिक कृदंत के साथ सहस्यक किया के इन रूपों के योग से घटमान-काल-समूह तथा भूतकालिक कृदंतरूप के साथ इनके संयोग से पुरायटित कालसमृह के रूप निष्यन्त होते हैं। वहाँ इनके रूपों की पुनराहित पिश्वेष्या मान होगी, संपंक्ति सहायक किया के रूपों एषं कृदंतीय रूपों की स्थापित की जा चकी है।

कुरंतीय रूप या क्रियामलक विशेषण (पार्टीसिपुल्स)

९८६० (द्रा) वर्तमानकालिक कृदंत ता, ते, (व०व०) तथा ती (स्त्री-लिंग) प्रत्ययों के योग से बनते हैं: यथा—चलता आदमी, वहता पानी, रमता कोगी, क्रायादि।

इस प्रत्यय की उत्पत्ति संस्कृत एवं प्राकृत के कुदंतीय प्रत्यय खंत् से हुई है। ( खा ) कर्मबाच्य द्यतीतकालिक कृदंत अथवा खतीतकालिक क्रियामूलक— विशेषका ( पास्ट पैसिव पार्टीसिप्त्स )

\$ ८६८ हिंदी में अप्रतेतकालिक कृतंत के रूप आ (पुल्लिंग ) प्रथ्यों के योग से बनते हैं, यथा - मुना (हुआ) किस्सा, देखा हुआ देश, तारो-सवी रात. सनी सुनाई बात. इत्यादि )

इस प्रस्वय की उत्पत्ति प्रा॰ भा॰ झा॰ इत्> म॰ भा॰ झा॰ झ+झा (स्वार्थे -- प्रत्यय, ऋषवा < इस (स्वार्थे -- प्रत्यय)

इसके कर्मवाच्य के रूप इसके साथ गया (पुल्लिंग) तथा गई ,र्झालिंग) कोइने से बनते हैं, यथा -- देखा गया, कहा गया, पढी गई, घरी गई, छादि ।

(इ) असमापिका अथवा पूर्वकालिक किया

्रेट्स्ट हिंदी में इसके रूप धातु के साथ 'कर्' कोड़ने से बनते हैं, यथा— रेल् कर्, ला कर्, बर कर्, सुन कर्, इत्यादि। इत <कर्, के स्थान में 'के' का प्रयोग भी (विशेषतया बोलचाल में) होता है, यथा—सुन् के, देल-के) इत्यादि।

उड़िया, अधिमया, मैथिली, मगड़ी, भोजपुरी, तथा प्राचीन एवं मध्य वैंगला तथा हिंदी में भी, अखमापिका अथवा पूर्वकालिक क्रिया के रूप बातु के साथ 'हं' प्रस्थव के बोग से बनते हैं और उसके साथ के करि, किरि ( उड़िया ) स्नादि परसर्गों का व्यवहार होता है। इन ह प्रत्यपांत कर्यों की उत्यक्ति प्राव्यात क्यां हद (प्रयोग में 'ह्यूग' कर दिलता है, परंतु इनसे इन स्नाव्यात आप का कर्यों की उत्यक्ति नहीं मानी जा सकती है। संभवता 'इस्य' इत्यादि कर्यों की उत्पित्त नहीं मानी जा सकती है। संभवता 'इस्य' इत्यादि कर्यों की स्वाद्याय कर्यात हों। )—> मन साव स्नाव्या है सी 'इस्य' जैते कर बनाकर प्रयाद्या हों। )—> मन साव स्नाव्या है हिस सुन्ना की से इस 'इर' का लोग हो गा है सिंग हों। है से सुन्ना की से इस 'इर' का लोग हो गा है।

### (ई) द्वेत कियापद

\$ ८५० यीन: पुन्य प्रथम कार्य की निरंतरता का भाव प्रकट करने के लिये दिनों मंत्राय: कियाओं के सतस्यंत इस्तेरीय प्रथमचा पूर्वकालिक रूपों का दिल्व किया जाता है, यथा—उहते उहते, लाते लाते, सुन्ते सुन्ते, भागते भागते तेते तेते, स्थानि । पूर्वकालिक किया के दिल्य मं 'कर्' परसर्ग बाद में बोझा जाता है, यथा—गा साकर, वान् नावकर, इत्यादि ।

इत प्रकार के त्रयोग प्रा॰ भा॰ छा॰ भाषाओं तक मिलते हैं। पाशिनि ने भी 'बीप्ता' के खर्ष में द्वैत कियाओं का विश्वान किया है— यया स्मृत्वा-स्मृत्वा—निरंतर सोच सोचकर !

हिंदी द्यादि आ॰ भा॰ क्रा॰ भाषाओं में कई शानुबर युग्म रूप के मुख्क होते हैं। ये दोनों या तो समानार्थक होते हैं क्रयबा निरंतरताबोधक। हिंदी में इनके ये उदाहरण हैं —िलाल पड़कर, श्वा पीकर, कह् पुनकर, कृद काँदुकर, कृद पीक्कर इत्यादि।

्र ५०९ खन्य था । आ शा आपा हो सोति हिरों म मी पारस्परिक किवाबिनिमय पड़ट करने के लिये किवाबियोग्य पदों के दिगुणित कर प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार के सुगा में पहला पर—'खा' कारांत तथा दूसरा इंकारांत कर दिया जाता है, यथा—मारा मारी, देखा देखी, काटा काटी। इस प्रकार समानार्थक क्रियाओं के भी सुगा बना दिए जाते हैं, यथा—खीना कार्यी, इसादि।

# ( ३ ) संयुक्त कियापद ( कंपाउंड वर्ब्स )

5 ८०२ क्षायुनिक भारतीय आर्थभाषाओं में, कितापरों के साथ, संका, किवामूलक विशेष प्रथम करंतीय पर्दों के संबंध के कारण एक विशेष प्रकार का मुक्तरेरार प्रयोग बन काता है। इस प्रकार के संयुक्त संकार कर बा अधिकरण कारक में रखे बाते हैं और रोनों मिलकर एक ही अर्थ का प्रकाशन करते हैं। इन दो संयुक्त वरों में से किवामूर बस्तुतः सहायक करा में ही होता

है तथा यह संज्ञा एवं किवामूलक विशेषया या विशेष्य (पार्टीविपुल तथा वर्षल नाउंच) की विशेषता योतित करता है। छा॰ मा॰ छा॰ माषाछों में हह प्रकार की चंदुक्क किवाओं के निर्माण से माषा में नवीन शक्ति तथा स्कृतिं छा गई है। प्राचीन माषाओं, बेले संस्कृत, शीक, लैटिन छादि में किया-पदों में, उपवर्ग लगाकर नवीन मार्चों का प्रकाशन होता था। योद्या की कहें छाधुनिक आर्थभाषाओं में हनका प्रायः छाना होता था। हसकी बृतिपूर्वि अप्राचुनिक मारतीय छार्थभाषाओं में स्वकृतिक किवाओं के निर्माण से हो गई।

काधुनिक भारतीय क्रायंभाषाओं में प्राचीन काल से ही संयुक्त कियाएँ भिलती हैं। चर्यायरों से चटजों ने क्रनेक उदाहरख देकर इस बात को सिद्ध किया है। (दे जे जे ले ऽ ७७००)।

्र⊏७३ हिंदी में संयुक्त कियाओं को कैलाग' के अनुसार निम्नलिखित वर्षों में वॉटा आ सकता है---

(१) पूर्वकालिक कृदंत-पदायकः --

(i) मृशार्थक (इनटेंसिव), यथा — फेंक देना, फाइ डाल्ना, गिर पड़ना, गिरा देना, था बाना, पी लेना, इत्यदि।

(ii) शक्यतावोधक (पोर्टेशियःस) पूर्वकालिक कृदंत के साथ √ सक्(ता) के योग से निष्पत्र होते हैं, यथा खा सक्ना, पढ़ सक्ता, खा सक्ता, देख सकता, इत्यादि।

(iii) पूर्वाताबोशक (कंलीटिब्स) √ जुकता क्रिया के साथ पूर्वकालिक-इन्दंत रूप के संयोग से विद्व होते हैं: यथा —सो जुक्ता, लिख जुक्ता, रो जुक्ता, इत्यादि।

§ =७४ ( २ ) श्राकारांत कियामूलक विशेष्य पदयुक्त-

- (i) पौतःपुरमार्थक (फ्रीक्वेनटेटिंटन)—यह खाकारांत कियामूलक विशेष्य पद के साथ √कर (ता) धातु के योग से सिद्ध होते हैं; यथा— काया कर ना, पक्षा कर ना, लेला कर ना, सोया कर ना, इत्यादि।
- (ii) इच्छार्यक (विचाइरेटिन) ग्राकारांत कियामूलक विशेष्य पद के साथ √ वाह् (ना) धातु के बोग से बनते हैं, यथा—पदी बचा चाहती है, वह बोला चाहता है।

१ ८७५ (३) श्रसमिका पदयुक्त---

( i ) झार्रिफता चोचक ( इनवेंटिब्ल )— झतमापिका पर के विकारीकए के साम √ लग् (ता) पाद के योग से निष्पत होते हैं, यथा —साने लग्ना, सोने लग्ना, चल्ने लग्ना।

- (ii) अनुमतियोषक (परिमितिव)— असमापिका पद के विकारी रूप के साथ  $\sqrt{\hat{\mathbf{c}}}$  (iii) किया लगाकर बनते हैं; यथा आने देना; करने देना; क्षोंने देना, इत्यादि।
- (iii) सामध्यंत्रीयक (ऍकिविबिटिस )—श्रसमापिका पद के विकासी रूप के साथ √पा(ना) किया लगाकर बनते हैं: यथा - काने पाना, खाने पाना, करने पाना, पदने पाना, इत्यादि।

६ = ७६ ( ४ ) वर्तमानकालिक तथा भूतकालिक कृदंतपुक --

- (i) निरंतरताशेषक (कंटीन्युपटिल्स) —यह बर्तमानकालिक कदंत के साथ √रह (मा) के योग से संपन्न होते हैं; यथा जाता रहना, पढ़ता रहना, गाती रहना, सोती रहना!
- (ii) प्रमातिबोधक (प्रोमेतिव) ये वर्तमानकालिक कृदंत के साथ √ बा (ना) किया के योग से बनते हैं: यथा—झाग बद्गती आती थी, नदी घटती बाती थी, लड़के घटते काते थें।
- (iii) गत्यर्थक (स्टेटिकल)—यद वर्तमानकालिक फुट्त के साथ गतिबोधक धातु के योग से बनते हैं: यथा—वह मुप्तते हुए, खलता है।

६ ८७७ (५) विशेष्य श्रथवा विशेषण पदयुक्त<del>ः</del>

यह विशेष्य श्रमवा विशेषण पर के साथ √िकर (ना), √ हो (ना); √ ले (ना) श्रादि धानुआं के योग से बनते हैं. यथा भोजन करना, विश्राम करना, सुख देना, मौज लेना।

### ग्रन्यय

्र ८०८ संस्कृत, पालि एवं प्राकृत आदि में अव्यय नाम तथा सर्वताम प्राव्धों के बाद तदित के किपय प्रायय लगाने में दनते हैं। प्राचीन आर्यभाषाओं की यह विशेषता आधुनिक आर्यभाषाओं में मुरिह्यत है। आधुनिक आर्यभाषाओं में भी अव्यय संझा, सर्वनाम तथा प्राचीन अव्ययों के ही बनते हैं। सर्वनाम से संघेष राजेताओं अव्ययों पर सर्वनाम के ही अंतर्गत दिवार किया बा चुका है। नीचे अन्य अव्ययों के विषय में विचार किया बाएता।

### कालवाचक

- ्र ६७६ (क) संज्ञा पदों से निर्मित च्या ( धं० चया ), समय ( धं० समय ', पदी, चया, समय ( मं० धटिका, पा० घटिका, पा० घिक्का ), इती, शीध ( सं० स्कृति ) वस्त, समय ( फा० अ० वस्त )।
- (स) अव्यय पदों से निर्भित आगो, सामने बाद (सं॰ आसे, पा॰ पा॰ आगो ', आज (सं॰ अय, पा॰ प्रा॰ अव्य ), कत (सं॰ करवम्, करवे,

वा करका, प्रातः प्रा० करकां, कल्दि धीतनेवाला कर्का), द्वरंत (सं० द्वरते वर्तमानकालिक कृदंत तुरत, स्वरते पा० द्वरीत, प्रा० द्वरी, द्ववरंत > स्वरंत ) मिल्य, (सं० विश्वम् वर्गवार -च (ब्ल्व - स्वरंत ) मिल्य, (सं० विश्वम् वर्गवार -च (ब्ल्व - स्वरं क्रक्तार सं० एतम् / प्रा० एव्य ), क्वं, व्यव, तव की उत्पत्ति कमशः सर्वनामिक (क्षंग भोनाउनियल क्वं ) क्नंच, स्वन्व तया तव ने से संपत्न द्वर्ष है। स्वरं उत्पत्ति क्रम के संवर्ष के स्वरं क्षंग भोनाउनियल क्वं ) क्लंच सुक्ति है।

सर्वनाम संबंधी अन्त्रयों के तुहराने तथा अन्य अन्ययों के संयुक्त किए जाने से उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, यथा जन: जन हण के साथ तब तब प्रयुक्त होता है। हथी अका कहीं वहीं तहीं तहीं, कभी कभी तथा कहीं कहीं अन्यय पर निक्त होते हैं।

कभी कभी श्रानिश्चयवाची श्रव्यय का संयोग संबंधवाची श्रव्यय के साथ करके श्रानिश्चितता का श्रयंगीतन किया जाता है, यथा कव कभी, जहाँ कही, कभी कभी 'न' का प्रयोग दो श्रव्यों के बीच में करके श्रानिश्चितता का योतन किया जाता है, यथा वभी न कभी, कहीं न कहीं।

#### स्थानवाचक

५ ८८० यहाँ, यहाँ, बहाँ, बहाँ, तहाँ ख्रादि ख्रध्ययों का प्रयोग स्थानवाचक रूप में किया जाता है। इनकी ब्युत्पचि निम्न प्रकार है यहाँ < सर्वनाम ख्रंग 'यो + इहा' ख्रयवा यो + स्थिन्' (सप्तमी विभक्ते )>य - हीं।

वहाँ 🗸 सर्वनाम श्रंग 'व + इहा' श्रथवा -- स्मिन्

सहाँ < सर्वनाम अंग 'स + इहा' अथवा—स्मिन

कहाँ < सर्वनाम श्रांग 'क + इहा' श्रथवा - स्मिन्

तहाँ < सर्वनाम श्रंग 'त + इहा' श्रथवा-स्मिन्

इन श्रुव्यों के कातिरिक्त निम्नलिखित श्रव्यय भी स्थानवाचक रूप में प्रयक्त होते हैं—

श्चन्यत्र ( एं॰ श्रन्यत्र ); नवदीक ( फा॰ नवदीक ), मीतर ( सं॰ श्वन्यंतर फ॰ श्वम्पंतरं, या श्रमियंतर, श्रयः भिन्तर ), बाहर पा॰ बाहिरो, मि॰, छं॰ बहि:, प्रा॰ बाहि तथा बाहिर श्र, नीचे ( एं॰ नीचेसू ), ऊँचे (एं॰ उच्चेत्)।

### परिसासवाचक

्रेट्रियम, और (सं० स्त्रपर, प्रा० स्त्रदः), बहुत (प्रा० बहुत्त-कदाचित् सं० बहुत्सम, पा० सं, प्रि० सं० बहुः, पा० बहु, बहुको, प्रा० बहुत्र ), नवादा (फा० क्यादा), कम् (फा० कम ), कुल (कदाचित् सं० कुलस्) से ह इस प्रकार के श्रन्ययों से श्रानिश्चित संख्या वा परिमाशा का बोध होता है। इनके निम्नलिखित पाँच प्रकार के भेद किए जा सकते हैं:-

- (क) अधिकताबोधक-वहुत, श्रति, बड़ा, भारी, श्रतिशय सादि ।
- (स्व) न्यूनताबोधक-कुछ, लगमग, थोड़ा, दुक, किंचित् सादि।
- ( ग ) पर्योमियाचक-केवल, वस, काफी, यथेष्ट आदि ।
- ( घ ) तुलनावाचक-ग्राधिक, कम, इतना, उतना, जितना आदि ।
- (ङ) ब्रेग्गीवाचक थोड़ा थोड़ा, कम कम से, बारी बारी से आदि ।

### स्वीकार तथा निषेधवाचक

्र⊏८२ इतर्ने सर्वप्रमुख स्तीकारताचक ग्रब्यय 'हीं' तथा निषेश्वाचक 'न', 'ना', नहीं, 'भन' हैं। 'प्न' श्रीर 'ना' का प्रयोग किसी भी किया के साथ हो चाता है परंदु 'भन' को प्रयोग केशल विभिन्निया के हो साथ किया जाता है। इनकी श्रव्यक्ति इस प्रकार है—

न <सं॰ न ('ना' इमका विस्तृत रूप है )।

नहीं <म॰ भा॰ ग्रा॰ न—ग्रहह ( <क्ष ग्रसति सं॰ ग्रस्ति )

हाँ>सं० ग्राम् 'हाँ' <पा० श्रामः

इनके क्रतिरिक्त कतिपः संज्ञातथा विशेषणा परी का प्रयोग भी स्वीकार-बाचक क्रव्यय के रूप में किया जाता है, यथा शावश्य, निश्चय क्राहि । ते तसम सन्द हैं। इनके साथ बरूर <का॰ क्रब् करूर का भी एयोग होता है।

निम्मलिथित पा॰ श्र॰ रा॰दों का प्रयोग, हिंदी में श्रव्यय क्यों में होता है — बन्द- बन्दी शायद, हमेशा, शलबचा, लासकर, बिल्कुल, यानी झादि । कभी-कभी दो श्रव्यों तथा श्रव्यय एवं संज्ञापदों के संयोग से संदर

श्राविक स्थान से नुदर श्राविक विकास के स्थान से स्थान और कहीं, श्रान्यत्र, कभी नहीं, धीरे धीरे नहीं तो, शनैः शनैः श्रादि।

हिंदी में निम्मलिसित पर भी श्रव्यय की ही भौति व्यवद्धत होते हैं— बानकर, बानते हुए, मिलकर, मिलते हुए, मिहनत कर, नीचे सुँह कर श्रादि।

यह उत्लेखनीय बात है कि 'है', 'ही' का प्रयोग किसी बात पर बल देने के लिये किया बाता है। इसका द्वार्थ होता है ठीक, वही आहि। कभी कभी इनका उधारण उधास्त्र से करने पर भी इनने कोर आग बाता है। वया—यही, वही, राम ही, हस्या ही, न ही, में ही आहि।

# संबंधवाचक घट्यय (कनजंक्शन )

\$ == इ इन्हें निम्न दी श्रेशियों में वर्गीकृत किया का सकता है-

(क्र) समाज बाक्य-मंग्रीजक (को-बारहिनेटिंग )

( ख ) आधित-वाक्य-संयोजक ( सव-आरहिनेटिंग )

(क) समान-वाक्य-संयोजक के निम्नलिखित चार भेद हैं--

(१) समस्चयबोधक (क्यम्यनेदिव) (२) प्रतिषेधक (एडवरजेटियः

(३) विभाजक ( डिसजंक्टिव ) श्रीर।

(४) धनधारणात्मक ( ईलेटिव या कनक्लसिव )।

६ ८८४, हिंदी में श्रीर, एवं, तथा सन्द्वयवोधक श्रव्यय हैं। इनमें से एवं तथा तस्यम शब्द हैं। धीर को उत्पत्ति संस्कृत खपरम से जिस्तिलित कव में हुई है --

श्रापरम > पा० श्रापरं > प्रा० श्रापरं > हिं० श्रावर, श्रीर ।

हिंदी में प्रतिपेशक संयोजक के रूप में किंत, परंत, मगर, लेकिन का प्रयोग होता है। इन्में से किंत, परंत तो तत्तम शब्द हैं, मगर फा॰ और लेकिन फा॰ श्र ॰ से उचार लिए हए शब्द है।

हिंदी में श्रत्यधिक प्रचलित विभावक शब्द तीन हैं-बाद, श्रयवा, या। इनमें से प्रथम दो संस्कृत के तत्सम शब्द है और या खरवी का शब्द है।

इनके श्रांतिरिक्त विभावक के रूप में निम्नलिश्वित शब्द भी प्रयुक्त होते हैं-(श्रा) निषेधवाचक विभाजक---न, इनका प्रयोग प्रयोक वास्य में होता है. यथा-- मोहन काएँगेन सोइन, यह न फारसी से आया है न

श्चरबी से । ( आ ) कि का प्रयोग भी विभाजक के रूप में होता है, यथा तुम पढ़ोंगे कि नहीं,। इस 'कि' की उत्पत्ति सं । किम्, पा० पा० कि से हुई है, श्रथवा यह फा॰ कि से उधार लिया हथा शब्द भी हो सकता है।

(१) चाहे<धातु √चाहना प्रा॰ चाहइ <सं॰ चन्नते: यथा—चाहे कोई ग्राप चाहे त ग्राप ।

प्रहतवाचक क्या का प्रयोग संज्ञापद के साथ होने पर इसे विभावक बना वेता है. क्या घोडा क्या हाथी ? इस 'क्या' की उत्पत्ति सं शक्त से हुई है।

हिंदी में तो का प्रयोग अनुधारणात्मक संबंधवाचक अञ्चय के रूप में होता है; यथा - तुम नहीं गए तो मुमे जाना पड़ा । इस तो की उत्पत्ति सं • ततः ने हुई है ।

( ख ) ब्राश्रित वाक्य संयोजक

६ टट्स हिंदी में झाशित वाक्यवंशीकक के रूप में 'कि', 'मानी,' बैता' का प्रदोग होता है। कि की व्युवनि ऊपर दी वा जुकी है। मानो की उत्पित्त र्संक मान्यत से निम्मलिखित रूप में हुई हैं– संक्य न्यतु> मरुणुउ>मानो। इसी प्रकार कैश की उत्पत्ति वाहरा से हुई है।

मनोभाववाचक ( श्रंतर्भावःर्थक अञ्चय े (इंटरजेक्शन)

्र ८८६ स्वरविद्यांन व्यंकन प्यति म् का प्रयोग हिंदी तथा ऋन्य छार्य भाषाओं एवं बोलियों में भाववाचक रूप में होता है। उदाच ऋनुदाच खादि स्वरी के ऋनुतार इस एकाव्हर ऋग्य के ऋषे में भी विभिन्तता छा जाती है। यथा—

> में ( उबारोध स्वर ) = प्रस्तः में ( अवरोधी स्वर ) = दोनाः मं ( इटात् समातः) = विश्विः में ( अवरोधी एवं झारोधी )=वितर्कः, में ( निम्म खबरोधी ):-टीक हैं, देख लूँगा।

इसी प्रकार हैं, हुँ, अब्ययों के उदात्तादि स्थरों के उव्वास्**या से** भी अर्थ में विचित्रता आ कार्ता है।

(य) संमतिज्ञापक (ऐसिटिंव)—हों, श्रम्शुः, धरी, जी हों, ग्रादि इतके श्रंतर्गत श्रादेंगे। इनमें से 'हों की उत्पत्ति कंश श्राम् से तथा श्रम्यक्या! की उत्पत्ति तंश श्रम्यक्षां>पण अव्देशं>मा श्रम्यक्षा थे तह है। वही नत्तृतः यह पर बल देकर बना है। यह की स्मृत्यत्ति सर्वणा में दो वा चुकी है। बी की उत्पत्ति भी उत्पत्ति के श्रमुमार कंश बीन के निमम प्रकार हुई है—

# सं विव > जीम्र > जो [ टर्नर, ने ० डि ०, पृ ० २१६ ]

- (र) अप्रसंसिति झायक (नेगोदिव) —न, नः, नहीं। इनमें ज, की उरवित सं•न से हुई है। 'ना' इसी का विलान रूप है आरि इसी में बोर देने के लिये 'ही' का संयोग कर दिया जाता है।
- (त ) अनुमोदनकायक ( एनेशिएटिव ) —शह, वाह, स्रोही; शावाश; इनमें से अंतिम दो वास्तव में फारती से उपार लिए गए हैं।
- (व) पृष्णा या विरिक्तित्रयंत्रक ( इंटरजेश्तान झाफ हिनदुस्ट)— वी झी, खि, यू-यू दुर्-दुर्, राम-राम झाटि। इनमें ने क्षी-राग क्षी झी, यू यू <प्रा॰ यू-सं॰ यून्कार; दुर-दुर-राग वूर-रतं दूर; एवं विक्ताया राम राम संस्कृत तसम रूव है।

- (श) भय, यंत्रका या मनःकष्टव्यंत्रक—श्राह् हाय्, बाप रे बाप, मर गए, ब्रादि । ब्राह् <सं० ब्राः हाय <सं० हा ।
- (प) विश्मयद्योधक (ईटरजेश्यन स्नाफ सरप्राहव) हैं, एँ; ओ हो, इपरे राम, बाप रे बाप, इपादि। हैं, है की स्कुपित एं॰ इप्रद से प्रतीत होती है। ओ हो में संस्कृत करहा तथा और का संस्थितन हो गया है।

(स) करुणाकोतक (इंटरजेक्शन झाफ पिटी) स्नाइ, हाय राम

रे, चरे बाप रे इत्यादि । इनकी व्युत्पत्ति ऊपर दी जा चुकी है।

(द) अनुकारसुचक (श्रोनोमोटोपोयटिक्स) - इन शन्दों का प्रयोग अकेने अथवा अपना फिली किया के साथ होता है। अनेक अनुकार सुचक शन्द हिंदी में प्रचलित हैं; यथा--कौंव कौंव, कृक्, मृभू वह बह, थप चप, थप चप, भा भा ना चा आदि।

-00-

# तृतीय संद दिंदो का शन्दसम्द और शन्दार्थ

# हिंदी का शब्दसमूह और शब्दार्थ

### हिंदी शब्दों का वर्गीकरण

५ ८८७ हिंदी शब्दों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया का सकता है, बैसे (१) काव्यशास्त्र की दृष्टि से, (२) त्यायशास्त्र की दृष्टि से, (२) व्याकरण के आधार पर, (४) शिवा और संस्कृति के स्तर के अनुसार तथा (५) ऐतिहासिक उद्गम की दृष्टि से।

# काव्यशास की दृष्टि से

काव्यशासियों ने अर्थकोवभता के विचार से शन्दों के तीन मेद बताए हैं— बाचक, लड़क तथा व्यंकक । लेकिन में शब्दस्तुद्ध नहीं है। प्राय: एक ही शब्द अपने संदर्भ में कभी अध्याप्य (नाचक) होता है, कभी लहयायं क्रीर कभी व्यंकक । 'यहाँ उत्लु बोलते हैं' के तीन अर्थ हो तकते हैं—रे. हर क्याह उत्लुखों का शब्द पुनाई पहता है, २. यह बगाह उत्ताह है, और २. यह स्थान निवास्त्रोध्य नहीं है। अता वह प्रस्त उदता है कि 'उल्लु' शब्द को किस वेखी में रक्षा काए है बातव में वाचक, लक्क तथा व्यंकक अर्थमेद हैं, अपांत् शब्दों की शक्ति के मेद हैं, शब्दों के मेद नहीं।

### न्यायशास्त्र की दृष्टि से

६ ८८८ नैवायिक नाम अथवा शब्द के चार प्रकार बतलाते हैं—स्व., समुक्त, बोगरूद, वीशिक। वे भी बस्तुत: अर्थ के मेद हैं। यह अवस्य है कि बनाबद की दिष्टे से रूप दा तो वीशिक होते हैं या रूप । वास्कादि आवार्यों का मत है कि तब शब्द पान्द पानुआं ते वनते हैं; और गहराई ते विचार किया आव तो बाद प्राया ध्वन्यसम्ब होते हैं—

ग्रश् छाना, ग्रस्. वैउना ब्रद्, लाना रष्, चाइना चर्, भरना गै. गाना ग्लै, कबना कु, करना चर, चलना छिद्, काटना बप्. बपना वि. जुनना **बुर**् बुराना जु, बुढ़ाना दा, देना वू, बुःखी होना तम्, ताना व. तरना तृष्, श्रधाना दश्, देखना हप्, श्रवहना षा, रखना घू, हिलाना नम्, कुकना नी, से बाना पच्, पचाना, पकाना पत्, गिरना पा, रज्ञाकरना पीना हू, बोसना भन्, सेवा करना मिद्, दूटना भ्, होना भूव विश्वना भुज् बचाना

सर्, पीसना सर्, सथना सम्, शेकना या. जाना मस्, बदलना मा, मापना मृ, मरना रम्, मॅठ करना रम्, स्नानंद मनाना

लप . विलाप करना

लिप्, लेप करना, वस्, इटना त्रि, उवालना श्रु, सुना ह, घेरना शक्, सकता शी, सोना सिव्, सेंचना स्था, ठहरना स्वद्, पसीना वडाना

इन्, मारना इः, पाना हुः, इर ले जाना

आदि चातुमूल में किसी ज्यापार अथवा प्यति के अनुकरण में बने से । साद, चद, प्लदू आदि में शंतिम प्यति नार में बोड़ी गई आन पहती है। असा इन आवारों के मत के अनुसार मानना पर्वमा कि उस यान्द मीनिक होते हैं—उनके अर्थ कह होने लगते हैं। किंतु यह विद्यांत किसी भी भाग के वेपूर्या प्रत्माक्षात पर लागू नहीं होता। कुल्दड़, तरोई, वैगन, पेड़, पीतल, चयूतरा आदि शब्द किसी प्यतियों के योग से उस पदार्थ के योतक नहीं हुए। ये बनावट में कृतिम और कहें हैं। इस विषय पर कुछ विस्तृत चर्चा शब्दार्थ के अंतर्गत अगले प्रकृत्या

### व्याकरण के झाधार पर

\$ स्तर वैयाकरणों ने शन्यों के तीन भेद गिनाए हैं—नाम, आक्यात और अव्यय । संज्ञापद, सर्वनाम और विशेषण्य नाम हैं। क्रियापद आक्यात हैं। अव्यय के शंतर्गत क्रियाविशेषण, समुक्त विशेषक और वित्मयादिकोषक शब्द आते हैं। परवर्ग, उपवर्ग और प्रत्य भी मूल में स्तरंत्र शब्द रहे होंगे, लेकिन अब विश्व पिटकर वे शब्दांग बन गए हैं। ते, को, ते, का, में आदि परवर्गों की स्तरंत्र शब्दरुष्ठ को तो हिंदी में स्वीकार कर विश्वा गया है, पर उपवर्ग और प्रत्यव क्रम्य शब्दों के शाथ बुक्कर ही ज्ञाप होते हैं।

शम्दों के इन परों के उपमेदों प्रमेदों हो हिंदी का प्रत्येक विद्यार्थी और गाठक परिचित है। इनकी व्याकरत्यातत (करायना-संबंधी ) विशेषताओं पर एक अपन अध्याप में प्रकाश डाला तथा है। अतः यहाँ पर उन वालों का उक्लेख न करके अपने विषय है वंशीरत थोड़ी बहुत चन्चों कमाई कायगी।

५ ८६० यह मानना पहेगा कि उपयुंक वर्माकरण मयोग की दृष्टि के खारंत महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक है। वास्तव में शब्दों का वितना गंभीर क्रय्यवन वैवांकरणों ने किया है उतना काव्यशास्त्रियों और नैयायिकों ने नहीं। व्यावस्त्रा की राव्यशास्त्र का परिवय देते समय खे राव्यशास्त्र का परिवय देते समय खवले व्यावस्त्रात्र का हो गया है। कोशकारों ने मत्येक शब्द का परिवय देते समय खवले व्यावस्त्रात्र व वर्ष का है। असक व्यावस्त्रात्र व वर्ष का है। असक व्यावस्त्रात्र व वर्ष का प्रतिवय है। असक व्यावस्त्रात्र व वर्ष का प्रतिवय है। असक व्यावस्त्र व वर्ष का प्रतिवय है। अपन व वर्ष का प्रतिवय है। असक व्यावस्त्र व वर्ष का प्रतिवय स्त्र व व्यावस्त्र व व्यावस्त्र व व्यावस्त्र व व्यावस्त्र व व्यावस्त्र व व्यावस्त्र व व्यावस्त स्त्र व व्यावस्त्र व व्यावस्त स्त्र व व्यावस्त्र व व्यावस्त्र व व्यावस्त स्त्र व व्यावस्त स्त्र व व्यावस्त्र व

किया है, अनुरू विशेषया है; वह पुलिला है अथवा स्नीलिंग, किया जरूमंक, सम्मक्त अथवा प्रेरतायांक है, इत्यादि । न्युरपित की लोक में भी देला बाता है कि समुक्त राजद का मृत ( पद ) क्या है, उसमें क्या क्या उपवां-प्रत्यय लगे हैं, स्वादि आदि । कियो भी राज्य का यह विस्ताद और विकास ही उसे एक वर्ग से हमाक दूपरे में में और एक अर्थ से निकालकर दूसरे अर्थ में ले बाता है। उदाहरलायां हिंदी में—

ना प्रस्वय दो हैं, एक से श्रकाल किया बनती है और दूबरे से ( उपकरखा-यंक ) सेशा । किया के रूप में श्रद्धाना, खाना, माना, मरना, दकना के को श्रर्य और प्रश्नीय हैं उनकी तुकना संशाधक खाना ( भोजन ), श्राजा ( गायन ), श्रद्धाना ( माप ), मरना ( गोता ) और दकना ( दापने ने बस्तु) से करके देखा खाय। इस बर्गीकरण को जाने निना प्रस्तों का सही श्रद्ध बानना स्कित हैं।

बहुभा शन्द एक ही समूह में रहते हैं. खर्मात् वे या तो वंजा है या किया या विशेषस्य या कुछ और । प्रयोग में वे दूसरे समूह के खंतर्गत नहीं का पहले, रूप बदलकर भले ही वे इभर उत्तर चले जायें, जैसे भूठ, सच, संत, पेट, सीभ, दया, संज्ञा है: भूठा, सन्दा. दंदर, पेटू, सीभा, दयालु विशेषया हो जाते हैं।

हक वियतित रारम, बटिल, बहा, उपलब्ध और पतला विशेषणा है; परंतु ग्रास्मी बटिलता, बहाई, उपलब्धि और पतलापन संवापद हो गए हैं। बात, लात और हाथ मंत्रा है, बताना, लियाना और हिपयाना कियापद हों गए है। इतना, थोड़ा, पहला, प्रथम, विशेष विशेषणा हैं. इतने, थोड़े, पहले, बयुवचन में विशेषनया क्रियानिशोधणा बन गए हैं। परंतु इतने, थोड़े, पहले, बहुवचन में विशेषणा भी हैं। इसी प्रशास के और भी उपन हैं को एक ही रूप में दो-दो ( और कुकु-एक तीन-तीन ) वर्गों में रहते हैं। ह को लीवपद भी हैं। उदाहरणा—

| भग             | श्रमिम           | ग्रहा       | श्रनेक  |
|----------------|------------------|-------------|---------|
| क्रमर          | श्रम्ल           | ग्रारिष्ट   | श्रवशेष |
| ६कलका          | ₹ <b>®</b> î     | उचर         | उवाद    |
| उच्छिष्ट       | किशोर            | चांडाल      | छैला    |
| बर             | भनरा             | द्वितीया    | तृतीया  |
| दैव            | . <b>नव्युवक</b> | निराकार     | नका     |
| <b>निर्गेश</b> | पंडित            | बुढा        | भसा     |
| मीठा.          | मीन              | लेंगदा आदि। |         |

कुछ विशेषसों के विशेष्य लुप्त हो जाने से उन्हें संज्ञापद भी मिल गया है, चैते---

कञ्बी (रसोई) खरी खरी (बार्ते) इनाली (बंदक) बढ़े (श्रादमी)।

दूबरे ( लोग)

स्वानोड्भव विशेषण प्रायः संज्ञा भी होते हैं. बैसे---

हिंदी चीनी

रूवी

पहाड़ी श्राँगरेजी श्रादि ।

इनके भी विशेष्य (लोग, निवासी ऋषवा भाषा ) लुम है। इक और इन (डि॰ ई) प्रत्यांत शब्द भी प्राय: दोनों समझें में रहते हैं. कैसे---

जावानी

दार्शनिक दानी छावाबादी नाविक गुली रोगी मानी भाषी वैज्ञानिक सैनिक समाबबादी जानी छादि

'बाला' श्चर्यवाले श्रानेक शब्द द्विसमह होते हैं. जैसे---

उपासक जितेया रेचक विद्यावान् (विद्वान् ) भाजक शिकारी द्यादि ।

विज्ञान में ऐसे शब्दों का प्रयोग देखा वा सकता है।

संझापद भी कभी कभी विशेषशों की अंशी में चले जाते हैं, विशेषतः समास्य में, परंतु अधिकतर विशेषशा ही हैं को संझा रूप धारशा कर लेते हैं। उनमें इन्ह्र पेसे भी होते हैं को संझा की अंशी में बाकर वहीं के हो रहते हैं और अपना विशेषशास्त्र को देते हैं. जैने —

| श्रद्धत  | श्रमीर्ग  | श्रभि युक्त | श्चायुक्त    |
|----------|-----------|-------------|--------------|
| श्रमृत   | श्चनिष्ट  | श्रहित      | इष्ट         |
| इंगित    | कर्तव्य   | कार्य       | काव्य        |
| गद्य     | गश्चित    | द्रव्य      | <b>घान्य</b> |
| पुरुष    | परिशिष्ट  | ধ্য         | प्राकृत      |
| प्रारम्ब | पारितोषिक | भूत         | मक           |
| वर       | शिष्ट     | संरचक       | सुभाषित      |

स्त्रादि हिंदी में वंशापद ही हैं। फारवी दार से बननेवाले शब्दों में समक्रदार विशेषक है, तो यानेदार संश्राः संशा और किया की दोनों श्रेशियों में आनेवाले शब्द कम हैं। उदाहरख-व्यव ऋीखना

दकता टेमा बेलग र समा रसना

द्यादि क्रियाएँ संज्ञापद भी है। टीह, नाच, चिढ, डकार, हार: बोल. माप छादि धात अथवा धाजार्थक शब्द भी संजापद है। अकर्मक से सकर्मक बनने-वाली धातकों में उतार, उभार, उबाल, बाँट कादि बहत से शब्द संजा कीर किया दोनों हैं।

विशेषणों में बहत से क्रियाविशेषण के रूप में भी प्रयक्त होते हैं। बस्तत: हिंदी में क्रियाविशेषण प्रयोग में या तो भाववाचक संज्ञा के साथ 'से', ' के' साथ' 'पूर्वक' स्त्रादि शब्द लगाकर बनाए जाते हैं या विशेषण को ही किया के साथ लगाकर काम निकाल लिया जाता है। स्वतंत्र कियाविशेषण प्रायः संस्कृत से प्राप्त हए हैं, हिंदी के श्रापने बहुत ही कम हैं।

कल शब्द संज्ञा भी है च्रीर स्रयव्य भी. जैसे---

श्रामवाम धायँती-पायँती श्चाह जलदी

ग्रादि ।

रोना क्यीर लदना की तरह के शब्द, को क्रिया भी हैं क्यीर संजा भी दर्लभ हैं। संस्कृत सर्वनामों में 'शहं' श्रीर 'श्राःभीय' हिंदी में संज्ञाएँ हैं। 'चव' 'पैदल' क्यादि कतिपय शब्द ऐसे भी हैं जो तीन तीन श्रेणियों में देखे जाते हैं. जैसे —

चप सं०, वि०, कि० वि०— द्यति को भलो न चप, चपनाप द्यादमी. चुप बैठा रहा ।

पैदल सं०, ति०. कि० वि०--पैदल । पैरल ग्रादमी । पैदल का रहे हैं। कुछ शब्द भिन्न भिन्न दिशाश्रों से खादर एकध्वनिक हो गए हैं श्रीर रूप से दो श्रेशियों में लिए बाते हैं, जैसे---

श्राना {१. इकनो स्रोत स्रोत करना करना {२. प्रत्यर का चूर्ण

देना ११. फीब १. जैवे अंडे देना सोना ११. स्वर्ण द्यादि (संज्ञाधीर किया ';

5-85

म्नाम करारा चीनी पिंगल*े* बड़ा

(संज्ञा श्रीर विशेषण) इत्यादि।

\$ ८९/ दिरी शब्दभांतर में सबते अधिक संख्या संशाओं की है. उसके बाद क्रियापरों की और इनने कम विशेषणीं की। संस्कृत के प्रमान के कारण कारण कराने के स्वारण के स्वारण कराने हैं हैं और संशा तथा इरंत राज्यों के साथ करान, होना आदि कांगकर काम जलाने की प्रदृष्ति अधिक है। अब साहिस्य और शान-विश्वान के चेत्र में सकारना, पिराना, चगना, व्याद्वान, प्रचारता, निवारता, वसना नहाना, विखाना, इराना, जादि के स्थान पर स्वीकार करना, पीढ़ा होना, देना वस्ता करना, त्याद करना, निवारण पर स्वीक करना होएट प्रयोग समस्ते बाते हैं। दिंदी में विशेषण पर बहुत हो कम हैं, लेकिन यहाँ क्यों को दिर्दा के अधिक प्रचार करना होएट प्रदेश स्वत्य करना होएट प्रचार समस्ते बाते हैं। दिंदी में विशेषण पर बहुत हो कम हैं, लेकिन यहाँ क्यों की बहुत कमी है। डेंट हिंदो के विशेषण पर बहुत हो कम हैं, लेकिन यहाँ क्यों हो हा अधिकतर राज्य संस्कृत से लिए गए है, बहुत से लेकिन यहाँ व्याप्य स्वाप्य स्वाप्य स्वाप्य से भी हैं।

प्रायः भाषाओं में सर्वनामों की रिशति एक शी होती है। कुळू भाषाओं श्रीर बोलियों में विशिष्ट सर्वनाम भी होते हैं, लेकिन हिंदी के सर्वनामों में कोई निशेषता उस्लेशनीय नहीं है। यही बात जिरमयादियोणक शान्दी के बारे में है। विश्वाविशेषत्तों और परसर्गों के संबंध में ऊपर वह दिया गया है। समुच्चयवोचक शब्द भी हिंदी के अपने तो हने शिते हैं, पर संस्कृत और पारशी के शब्द प्रचुर मात्रा में अपनार, गए हैं।

शिचा और संस्कृति के स्तर के अनुसार

\$़ १- १ शिवा श्रीर संदर्शत के स्तर के दिशा से भी या श्री के फर्स वर्ग किए बा सकते हैं। दिये प्रदेश के किसी भोफेडर के घर में, भित्रों में, दिरव-विवानय अपना कालेज में, श्रीर हास में अपना विवय पदाने समय मुलिए। उसकी सप्तानसी के बार १२ र रपन दिया है यो। प्राय: बपर में कोई न कोई प्रमासीस बोली बोलता है, मिनों से खड़ी कोशी के सामान्य श्रीर स्थापक (बाबाक्य कर कर कारणे) करता है, अपने सहस्रोगियों श्रीर अपने समझ्य क्यांकारों के साम वार्त करता है, अपने सहस्र का प्रयोग करता है, अपने सहस्र का प्रता के सामान्य कारणे स्थापन कारणे स्थापन स्थापन द्वारा में सामान्य कारणे स्थापन स्थापन कारणे स्थापन स्था

| ्षाम  | বাঁব  | चंद्रमा | यचि    | श्रादि      |
|-------|-------|---------|--------|-------------|
| सुरिव | सूरव  | सूर्य   | दिवाकर | श्रादि      |
| नून   | निम%  | नमक     | लवस    | श्चादि      |
| बरखा  | बरसात | बारिश   | वर्षा  | श्चादि      |
| बॉदर  | बंदर  | बानर    | वानर   | श्रादि शब्द |
|       |       |         |        |             |

इमारे कोशी में स्वरमेद के कारण बने हुए हैं।

इस दृष्टि से हिंदी शब्दों के सुदृ स्तरमेद किए बा सकते हैं --

- (१) पारिभाषिक श्रीर वैज्ञानिक शब्द; श्रीर सामान्य से निम्न स्तर में प्रयुक्त होनेवाले।
- (२) शिव्ति श्रीर साहित्यक.
- ( २ ) सामान्य श्रीर उच्च स्तर में प्रयुक्त होनेवाले,
- (४) ग्रामीख
- ( प्र ) गोप्य श्रीर स्थानीय, तथा
- (६) ग्राम्य शब्दा

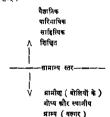

्रे प्रह. शामान्य स्तर के गुन्द हिंदी की स्थायी संपत्ति है। शाक्तता, यातायात की सुविधा, रावकीय प्रयोग, रावनीतिक और शांस्कृतिक प्रकृता की मावना की हृदि के शांध इनकी स्थापकता बढ़ती रहती है और इसी से दूनमें स्थापिक आता है। सामान्य ग्रव्द न केता प्रामीण कीलयों और विश्वित वर्ग की माया के बीच की कही हैं, थिक दोनों का माद्यत्व समायवर्गक हैं। इनका वास्तिक आपाद हिंदी प्रदेश की विभिन्न वोलियों हैं। इनके आतिरिक्त संस्कृत, कारवी, अरबी, अंग्रेबी आदि के बहुत से शंद्रकित और आपदयक शब्द ग्रह्म

किए तए हैं। जिस्तित वर्ग की जब्दावली में समय समय पर ऋपने ऋपने वातावरण श्रीर शिक्षा के माध्यम के हिशाब से श्ररवी फारसी, श्रॅगरेकी श्राथवा संस्कृत शब्दों की श्रामावश्यक प्रचरता रही है। श्रामावश्यक इसलिये कि सामान्य डिंदी में इनके समार्थक शब्द पहले से ही हैं. परंत खान्यास, प्रदर्शन फैशन और रोब के कारसा ऐसे लोगों में गृहीत शुक्दों का प्रयोग अधिक होता रहा है। शिक्तित स्वीर माबित्यक शब्दावली में विदेशी शब्द कभी स्थार्थ नहीं हो पाते । समय बदलता है, राज्य बदलते हैं, ग्रावश्यकताएँ बदल जाती है और विदेशी शब्द भी धीरे धीरे मझाप्त होने लगते हैं। शिक्षित बर्ग के विदेशी शब्द पहले नष्ट हो बाते हैं, जनमाधारमा के विदेशी शन्द अपेनाइत श्रविक स्थायी होते हैं। यह श्रवश्य है कि शिचित वर्ग के वे शब्द जो भाषा में किसी श्रभाव की पूर्ति करते हैं, सामान्य शब्दभांडार की समृद्धि करते हैं। किंत संस्कृति की स्थिति भिन्न है। पालि. प्राकत अपर्धंश हिंदी श्रीर श्रन्य भारतीय शार्यभाषाश्रों का इतिहास साची है कि जनसाधारणा की भाषा में भले ही संस्कृत शब्दों का वह रूप नहीं रह पाया. परंत वहीं जनभाषा जब साहित्य के लिये प्रयक्त होने लगी तो संस्कृत शहरों को ग्रहण करता ही पड़ा । भारत में शिक्षा श्रीर साहित्य के लिये संस्कृत शब्दावली की कानिवार्यता सिद्ध है।

 रीति कवियों को सम्मन्ते के लिये प्रकमाण का जान होना चाहिए। कई कवियों ने प्रकमाण के साथ करनीकी अध्यया बुंदेली राज्यों का प्रयोग किया है। आधुनिक समय वे प्रमादितारों कीर नई (तथाकियत प्रयोगवादी) कियता में विमिन्न कियो कीर साहित्यारों ने नहे प्रभावपूर्ण दंग से प्रामीण राज्यों को अध्यती प्रवासी में विद्यारों ने नहे प्रभावपूर्ण दंग से प्रामीण राज्यों को अध्यती प्रवासों में विद्यार है, यसि उनका यह प्रयास वैयक्तिक होकर ही रह बानेवाला है।

\$ ८६६ गोण्य और स्थानीय राज्यों का खेत खित विभित्त होता है। किन्ती (गुरदा) तथा तुस्था (यरदन का मांव) चुन्दर्शे की बोली में, चेटी (वरपा) तथा टाला (पेता) राज्या का मांव) चुन्दर्शे की बोली में, चेटी (वरपा) तथा टाला (पेता) की बोली में हादि झादि झायली तमकोते से प्रचलित हो बाते हैं। कभी कभी दूकानदार कुछ देवी राज्यावली निश्चित कर लेते हैं विशवका झयं प्राइकों को न बान पड़े। उन, चोर, चौकीदार, विशाही, भद्दर्भें जे, गूबर झादि अथवायी झायल में कुछ देवे राज्यावली निश्चित कर लेते हैं विशव हम प्रदेश हम की स्वाह के लोग नहीं वसभ ताते। कभी कभी किसी गाँव या शुस्लों में एक न एक शब्द ऐसा छूट पत्रावारों को कुछ दिन मचलित होकर स्थतः समाप्त हो बाता है। स्थानीय शब्दों की झयेला व्यवसायी शब्द दियांच्या होते हैं।

५ ८६८ उपर्युक्त शब्दों के दो दो मेद और भी हैं—प्रचलित और अप्रच-लित। अवधी और त्रवभाषा साहित्य में सैक्ट्रों शब्द मिल वाते हैं, वित्रका प्रचलन काच नहीं होता, बैसे—

| कुद्दाना       | करसना           | पाऊषप            |
|----------------|-----------------|------------------|
| प्रथमा         | चिलका ( स्पया ) | थिरामा इत्यादि । |
| कर सम्माँ सेमे |                 |                  |

दृश्य, गीत, खिल्लीने, जेवर, बावन, बर्तन, रीतिरिवाब श्रीर वस्त्र ध्रव प्रचलित नहीं हैं, इनके संबंधित राज्य भी बर्तमान राज्यभांडार से लुत हो गए हैं। स्रवचलित राज्यों में कुछ केवल कविताओं स्रथवा लोकगीतों में विद्यमान हैं, जैके—

नियरा पिया ललना इत्यादि।

कीन बानता है कि आज के हमारे शब्दमांडार के कितने शब्द कल नहीं रहेंगे। शब्दों के प्रयोग का भी एक फैशन होता है।

ऐतिहासिक ख्याम की दृष्टि से

\$ = १६ ऐतिहालिक उद्गम की दृष्टि से हिंदी शब्दों की याँच श्रेखियाँ की बाती है—तत्तका, क्रायंत्वम, तद्मन, देशी और विदेशी। वस्तृतः हमारे शब्द या तो मारत के हैं या मारत के वाहर की भाषाओं से आगर हैं—मोटे तीर पर वेही हो समूह है। मारतीय शब्दों के आंतर्गत ही तत्तम, अर्थतत्तम, तद्मन और देशी शब्द आगते हैं।

तत्तम वे शब्द हैं जो संस्कृत के शद रूप में प्रचलित हैं, जैसे---

श्रानि श्रायोग प्रकाश प्रतिभूति साता निटा सत्याग्रह लेल इत्यादि।

तद्भव वे शब्द हैं को प्राचीन छार्यभाषा से मध्यकालीन छार्यभाषाओं में होते हुए वर्तमान रूप में विकसित हो गए हैं, जैसे —

म्नाग खेत दही नीं? चूँद माँ साग स्फब्फ इस्यादि

कुछ शब्द ऐसे हैं बिनका प्राचीन रूप इतना ही बदला जितना कि उच्चारण की दृष्टि के कम से कम सरल किया जा सकता था--किसी सामान्य सिद्धांत के अनुसार विकास नहीं हुआ, जैते--

ग्रमावस ग्राग्याँ किशन दरसन धरम निजनेम

इनको विद्वानों ने श्रर्थतत्सम कहा है।

फारधी, खरबी, दुर्की, खँगरेबी, फांसीसी, चीनी ख्रादि खनेक विदेशी भाषाओं के वो रास्ट हिंदी में खाये हैं, उन्हें विदेशी कहते हैं। प्रायः विद्वानी ने उन भारतीय रास्टों को देशी माना है वो प्राचीन ख्रायमाणा से स्युख्यन नहीं हुए। अनुकरणास्मक शब्द भी हन्हीं में संभित्तित हैं। उदाहरश्य —

सिंहकी गड़बड़ टरीना फूफा मिंडी मेंटक ग्रादि। इन पाँच वर्गों पर अधिक विस्तार से विचार करने की खाबरयकता है, क्योंकि हिंदी शब्दशास्त्र में अभीतक इनका नैज्ञानिक विश्लेषण नहीं हुआ है ।

§ १०० हिंदी में, और विशेषतया साहित्यिक हिंदी में, तस्तम शन्दसमूह की दृढि उत्तरोगर श्राधिक होती रही हैं। श्रम्बुर-रहमान (सेदेवरासक के रचिता), श्रमीर खुवरो, कसीर, बायसी, रसलान, श्रालम श्रीर बहुरवरुश की भाषा को देलिए, श्रम्बा रलपतिविषय, तुलती, नंदरास, विहारी और प्रवाद श्रम्बा रं के शब्दमांगर की लंगिए, तत्मम शब्दी का श्रनुपत बदता ही रहा है। श्राब राजा शिवपतार सितार-ए-हिंद की भाषा को सुंदर हिंदी ही कहनेवाला कोई नहीं है, प्रेमर्चद श्रीर राजा राधिकारमण की भाषा का सुनुक्त्य करनेवाला मी संभतर कोई नहीं रह गया। बोलवाल की भाषा का सुनुक्त्य करनेवाला मी संभतर कोई नहीं उत्तर साता, सीत तस्त्रम श्राप्त इत्तर सुन्द वहते रहे हैं। श्राब हम श्राप्त, सीत, भाला श्रम्बन माता, वैन, सपन, मीत श्रादि शब्दों को गैंवाक श्रीर परिस्तक मानकर इनकी बनार श्राप्ता, विवा, भागा, बचन, मदन श्रीर मित्र कहना श्रीषक मुस्टू समभते हैं। दूसरी श्रीर हम करन, तकलीक, तकलकुन श्रीर बनीर की श्रमेच श्रम्य, कब्रू, संबंध श्रीर विना को सरल श्रीर सुनोभ मानने लाने हैं। ७०-८० वर्ष के बुद्दे श्रीर उतके पोते की भाषा में अप श्रम्य रचन है।

Seo? खड़ी बोली डिंटी का विकास तत्सम शब्दों की क्रमिक संख्याविद का पर्याय कहा जा सकता है। ब्रजनाया में चार पाँच सी वर्षी की साहित्यिक साबना के कारण अत्यंत समद्र शब्दावली विकसित हो गई थी जो अधिकांश तदभव रूप में थी । ज्यावदयकतानसार संस्कृत शब्दों का तद्वयव रूपांतर करने की परंपरा आरंभ ही से ब्रजभाषः साहित्य में चल पड़ी थी। सफियों ने यही परंपरा अवशी में स्थापित की। तलसीटास ने तस्तम शब्दों को स्वित्यों की खपेचा खबिक खादर दिया। खब खड़ी बोली साहित्य के लेज में जाई तो एक नई परंपरा की नींज पड़ी। लड़ी बोली मूलत: दीन हीन चीण भाषा थी। दिल्ली. लखनऊ ग्रीर दिख्ला के राबदरबारों में रहकर इसने धरबी फारती की सहायता से ऋपनी दरिवता को हटाते का प्रयत किया। राजा शिवप्रसार सितार-ए-हिंद ने इसी पन्न का पोषशा किया और हिंदी में बीसियों लेखक श्रीर वक्ता हुए जो पारसी अरबी शब्दों की प्राह्मता को जनमापा के अनुकल और राष्ट्रीयता की दृष्टि से आवश्यक मानते थे। किंद्र परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती गई कि सर्वमान्यता राजा सदमग्रासिंह खादि की तयाकथित पंडिताक भाषा को ही प्राप्त हुई । सन् १८८४ ई० में भारतेंद्र हरिश्चंड ने 'हिंदी भाषा' शीर्षक निबंध में इस प्रवृत्ति की विवेचना करते हुए तत्सम शब्द-बहुल भाषा को 'शद हिंदी' कहा । विचारपूर्ण और गंभीर विषयों के लिये उन्होंने

स्वयं ऐसी ही शैली को अपनावा और अपनी मियमंडली में प्रोस्ताहित किया। मारतें दुकाल से अधिक दिवेदीकाल में और दिवेदीकाल से अधिक दिवंदीकाल में और दिवेदीकाल से अधिक दिवंदीकाल में और दिवेदीकाल से अधिक दिवंदीकाल में आर दिवेदीकाल से अधिक दिवंदीकाल में आर दिवेदी ने अपना शक्यमंडार एक निश्चित और सुदृढ कम से प्राचीन आर्थमाल के कोच से सार है। यह ठीक ही हुआ कि हिंदी ने अपनी पेट्रक संपित को संमाला। इसके निना साहित्य और कान विज्ञान के देव में लड़ी बोली का प्रमचन संभव नहीं था। औरतेंशी में ६०% शब्द प्रीक्त तत्वा करों को अधिक हैं। इसके प्रमाल के देव में संस्कृत तत्वा करों का प्रसाल संभव के हैं। इसके प्रमाल कि से से अधिक हैं। इसके प्रमाल हिंदी कोश मं वी के से से अधिक हैं। इसके प्रमाल हिंदी कोश मं वी को देखने से मिल जाता है। 'प्रामाखिक हिंदी कोश' (दितीय संस्कर्या, काशी) में 'अ' के अंतर्गत लगभग २०६० शब्द संस्कृत तद्वा प्राप्त संस्कर्या, काशी) में 'अ' के अंतर्गत लगभग २०६० शब्द संस्कृत तद्वा प्राप्त से ति है। अध्य प्रमाल से से से अधिक से भी प्राय: यही तस्य प्राप्त सेता है। अपन सम्बन्ध से स्वाप्त से से से भी प्राय: यही तस्य प्राप्त सेता है।

हिंदी ने पहले तो शब्दभांडार की संपन्नता के लिये तत्सम शब्दों को प्रहण किया, बाद में तत्सम शब्दों ने पर्यायवाची तद्भव खीर देशी शब्दों का उन्मूलन भी किया। खभी यह प्रवृत्ति जाती है।

आरोम में हिंदी लेखकों ने तालम शब्दों को अपनाया वो संस्कृत बाह स्थ में उपलब्ध है। नार शब्द गढ़कर चलाने का साहस निरले ही लोगों को होता या। लेकिन थीरे थीरे अपन भाषाओं तथा बाह्य देशों के साथ संदर्भ बढ़ने के कारण नार विचारों, नई फ्रांमध्यक्तियों का समावेश हुआ। कुछ शब्द बेंगला आदि भाषाओं ने गड़े अथवा पुराने शब्दों का गए अर्थ दिए; और हिंदी ने वहीं से प्रस्णा कर लिए, जेंसे —

उपन्यास गरूप नितांत प्रामापणा भद्र (लोग ) संभ्रांत इत्यादि ।

नागरीप्रचारिखी सभा, काशी विश्वविद्यालय, सरस्वर्ता विहार, भारतीय सरकार (शिखा विभाग ), भारतीय हिंदी परिषद झादि संस्थाओं के तत्वाधान में हबारों तालों शब्द गढ़े गए को संस्कृत झिमधानों में तो नहीं है, पर है संस्कृत के। साहित्यकारों, विशेषत्वा झायधारी युग और उसके बाद के कवियों ने भी, सैकहीं सम्ब गढ़े: और न बाने कितने झन्य विहानों ने हिंदी के तत्वम शब्द-मांडार के विकास में योग दिया है।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> डा॰ सुनीतिकुमार चटली: बार्यभाषा और हिंदी, पु॰ १३७

इत तरह तत्त्वम शब्द दो प्रकार के हैं—परंपरागत और निर्मित।

धुगल राध्यकाल की अपेखा अँगरेबों के समय में और विशेषतया २०वीं शती में, तथा संभे बी शास्त्रकाल की अपेखा स्वतंत्रतामाध्य के उपरांत शिखा का अधिक प्रसार हुआ है। आरंभ में हिंदी भाषा और साहित्य की शिखा संस्कृत के पंतितों के हाथ में रही। स्कूलों और कालेगों में हिंदी से पहले संस्कृत विभाग स्थापित ये। हिंदी विभाग वर्षों संस्कृत विभाग के एक अंग वनकर चले। हस्तियं संस्कृत के अध्यापकों की शस्त्रवाली का प्रभाव शिख्य वर्ग पर निरंतर पहला रहा।

स्वामी द्यानंद और आर्थनमान के बेदोद्वार मचार ने संस्कृत माथा और साहित्य की और लोगों का प्यान आकर्षित हुआ। आन ने ७ -८० वर्ष पूर्व प्रास्त्येयत जातियों में संस्कृत पढ़नेवालों की संख्या नगरूप थी। आर्यनमान ने प्रारतीय संस्कृति के प्रश्न को संस्कृत के साथ बोड़ दिया। वेदों, शाजों, उप-निषदों और प्राप्तिक ग्रंथों के आप्ययन ने तत्सम शब्दावली को अधिक व्यापक बनाया है।

विल्ले १० वर्षों में हिंदी का बितना साहित्य लिला गया है उतना भारतीय भाराजी के हितिहास में अब तक किन्दी ५० वर्षों में किसी भाषा में नहीं लिला गया। हिंदी का नाहित्यक चेंच बहुत विस्तृत हो गया है। या स्त्री आपेचा में तत्त्व में तत्त्व में तत्त्व में तत्त्व में तत्त्व में अध्येचा काव्य में तत्त्व म मार्थी का प्रयोग अधिक हुआ है। मार्थी की प्रवाद है। या में भी क्या साहित्य ते अधिक नाटकों में और इनते भी अधिक निश्चों में तत्त्व प्राव्यां का आयुवन है। या में भी क्या साहित्य ते अधिक नाटकों में और इनते भी अधिक निश्चों में तत्त्व प्राव्यां का आयुवार्तक प्रयोग मिलता है। लिलत साहित्य के अतिरिक्त आन्दान सहान ने सिंहान नेवंदी साहित्य की रिक्कृत दे तीन दशकों में बहुत उन्नति हुई है। इतिहाल, भूगोल, दर्शन, वाणिज्या, कला, शिचा, शासन, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, भागिक, दर्शन, वाणिज्य, कला, शिचा, शासन, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, आश्चार से आया है। उतमें प्रयुक्त सारी पारिभाविक शास्त्र साहित्य अकार से आया है। उतमें प्रयुक्त सारी पारिभाविक शास्त्र से स्वार्ण है। उतमें प्रयुक्त से त्वार्ण होती वारिभाविक शास्त्र से

यह भी श्रनुभव किया बा रहा है कि संस्कृत के ही साध्यम से हिंदी भाषा बंगाल, महास, महाराष्ट्र, केरल, मैस्ट, श्रांत्र श्रादि श्रहिंदी भाषी प्रदेशों के लिये सुबोध श्रीर सुगम हो सकती है बल्कि इहत्तर भारत श्रीर बौद बगल् तक में हिंदी संस्कृत के माध्यम से पहुँचाई बा सकती है।

शिक्षा के प्रधार क्षीर वातायात के विस्तार के छाथ देश में सामान्य शन्दायली का विकास अनिवार्य है। तत्त्वम शन्दों के कारण यह सामान्यतया सहस्व रूप में क्या जाती है। राजनीतिक कायति क्रीर सांस्कृतिक उत्थान के कारणा भी संस्कृतिमिश्रत भाषा का विकास प्रायः सभी देशों में हुक्या है। शासन की क्रीर से भी जिस राजभाषा का व्यवहार चलाना पड़ रहा है उतमें भी तस्सम शब्दों का अनुवात कमशः बढ़ता जा रहा है। येवियान में निहिस है कि हिंसी की पारिभाषिक शब्दात्तनी संस्कृत के आचार पर निर्मित होगी। यह ठीक ही हुक्या है क्योंकि संस्कृत में शब्दनिमांगा की अद्भुत शक्ति है।

\$ ६०३ हिंदी में प्रयुक्त तस्तम शब्दों में श्रिभिकतर संज्ञापद श्रीर विशेषणा हैं। विशेषणों में कृदंत भी संमिलित हैं। तस्तम श्रव्यय कम ये श्रीर जो वे उनमें से श्रिभिकांश हिंदी ने श्रयना लिए, जैसे —

प्वं क्दाचित् तथा पुनः यदि यथा सर्वत्र सर्वेशा सर्वेदा श्यादि ।

हिंदी में कियावद तस्तम रूप में नहीं के बराबर हैं: पुरानी हिंदी में इनका प्रचलन श्रवस्य निस्सेकोच रूप में होता था: जैसे —

क्जना प्रथना जन्मते दर्शाया तर्जीहें पूजना भ्रमाना लजाना विलयना द्यारि।

किया के रूप में तरना राक्ष्मों का प्रयोग संज्ञाओं और कृदंतीं के साथ 'करना' वा 'दीना' लगाकर क्या जाना है। ऊपर टक्टेस्य किया नाय है कि यह प्रकृति यहाँ तरू वह गई है कि अब आयः ठेट हिशी कियायदों का अयोग लुत होता का रहा है। बनाना दिलना, लीटाना, मरना, मारना, लोना, मिलना के स्थान पर निर्माण करना, प्रदर्शित करना, प्रत्यावर्मित करना, यत होना, त्रप करना, प्राप्त करना, आप होना ह यादि ययोग तत्त्मम शब्दों की बढ़ती हुई गति के प्रमाण है। यह की कहे कि लक्षम और ठेड, दोनों प्रयोगों को चलाने से भाषा की श्रमि-व्यक्ति करिक सम्बद्ध होगी।

बोली के उदय के साथ डिंदी में कृत्रिमता और पंडिताऊपन का प्रवेश हुआ। क्बीर, भागसी, तलसी, सर, विहारी, दास, भारतेंव, महावीरप्रसाद दिवेदी, प्रसाद और पंत की भाषा में तदभव शब्दों का क्रिक हास स्पष्ट लखित होता है। स्य तो यह है कि तत्तम शब्दों की इदि का अर्थ ही है तदभव. देशी और विदेशी शब्दों का हास । को प्रवृत्ति नगरों, स्थानों श्रीर व्यक्तियों के नाम रखने में दिखाई देती है. वही भाषा के सामान्य क्षेत्र में भी है। बाज जैसे सियाराम. काइनवंद, लखनलाल, बिस्तू, मोती, पन्ना, रमेसर, मुन्नरी, रमदेई, दुलरी, श्चादि नाम धीरे धीरे स्याज्य हो रहे हैं. विशेषतया नगरों में. श्चीर जैसे कृष्णानगर ( किसनेर श्रथवा काइनेर नहीं ), सदर्शननगर ( सुश्रस्तनेर नहीं ), श्रादि स्थाननाम श्रिकि प्रचलित हो रहे हैं अथवा जैसे वारासासी (वर्तमान बनारत ), मीरजापुर ( वर्तमान मिर्जापुर ), कीशांबी ( वर्तमान कुसुम ), यसुना ( बमना ), दक्षिण (दक्लन), विंध्याचल, हिमाचल, बेरल, राजस्थान, कुर्माचल श्रृहिद्येत्र (श्रृहिक्षत्र ) श्रादि नामों का पनस्द्रार किया जा रहा है। इसी प्रकार तद्भवों के स्थान पर तत्वमों का प्रयोग बढता जा रहा है। आज हम आस. श्चनकहा, श्रवान, चितचाहा, बने, पाती, मनमाता श्रादि शब्दों की त्याच्य समभत हैं; इस पत्र (चिट्टी), निमंत्रण (नेउता), स्नेह (नेह), पुस्तक (पोथी), पीड़ा (पीर), शोक (सीत), खादि तैकहों तलसम शब्दों को तदभव के स्थान पर व्यवद्वत करने लगे हैं। पहले ये प्रयोग साहित्य में चलाए गए. बाद में शिखित वर्ग में और श्रव धीरे धीरे चनशाया में भी प्रचलित होने लगे है। तो भी बोलचाल की हिंदी में तदभव शब्द बहुत बढ़ी संख्या में विद्यासन हैं। हिंदी प्रदेश की बोलियों में ऐसे शब्दों का अनुपात और भी अधिक है।

\$ १ ० ४ यह कह देना भी आवरयक है कि साहित्यक हिंदी में भी कुछ तद्भव भते ही परित्यक्त मान लिए गए हैं, लेकिन प्रायः तद्भव शब्द तस्यम रूपों के साथ साथ चलते रहे हैं। इनका व्यवहार रौली की विविधता प्रयवा वातावरण की अनुकूलता के लिये वरावर होता रहता है। कभी कभी तस्तम और तद्भव कभों में अवेचेद भी कर लिया गया है, विवसे तद्भव रूपाया में अनिवार्य हो गया है। वैसे—

| श्चारमा, | 2          | द्याप; | गर्भिणी, 🙎      | गामिन; |
|----------|------------|--------|-----------------|--------|
| चक,      | Ĵ          | चाक;   | बामन, ী         | बीना इ |
| रहिम,    | Ĉ          | रस्ती; | र्वश, 🕽         | वॉंस;  |
| स्थान,   | <b>^</b> , | थान:   | ग्रादि श्रादि । |        |

कोकप्रचलित व्यावद्दारिक शब्दों के सद्भव रूप को इटाना भी सहब कार्य महाँ है। मैसे---

| श्रोदना | कपदा  | काका | कान     |
|---------|-------|------|---------|
| खाट     | घोड़ा | चमार | স্থান্য |
| छलनी    | भूता  | दूध  | नाक     |
| नाई     | बेलन  | बहिन | भाई     |
| मक्खी   | मामा  | रूई  | सास     |
| सबुर    | हाथ   | पाँच | बैस     |
| दाल     | भाव   | साग  | सुई     |

श्रादि रान्द बोलियों में विवासन है और रहेंगे, साहित्य श्रीर शिक्षा के ज्ञेन में ही तस्त्रम पर्याय चल पड़े हैं। क्रियापटों की रिपति भी जनभाषा में विद्येपताया द्वाचित है और रहेगी। रान्टर्सटना भी इनकी श्रापिक है। संज्ञापदों के उपरांत इन्हों की सावास की जा सकती है। विद संज्ञापद हजारों हैं तो तह्मन किशापद भी रीक्हों तो श्रवहर हैं।

सर्वनाम सबकें सब तद्दम्य ही हैं। स्वदीय, भवदीय, किनित् ग्रन्थति कुछ एक रुप्तिक समुदाय की लेजनयीली में प्रवेश कर रहे हैं, पर इस्ती स्वत्वा स्वता हों। इस्त्वा स्वात विशिष्ट ही है, सामान्य नहीं। इस्त्वा स्वात विशिष्ट ही है, सामान्य नहीं। इस्त्वा स्वात हार्य, सहीं, वहाँ, वहाँ, वहाँ, इस्ते, इस्ते, वस्ते, किने, ऐसे, तीं, तक्षर, किने, केरे, केरे, केरे, केरे, रेसे, तीं, हों, और, और, भी खादि राज्य कभी स्थानस्थुत नहीं हो सकते। श्वीर' के साथ साथ तथा और एसं, 'बेरें' के साथ साथ स्वया क्षरित है साथ भी स्वता स्वया क्षर्य हालिये के साथ साथ सता इपना क्षरताय, किर के साथ पुत्र ग्रीली के साथ पुत्र सता हमा तथा होते हैं। 'बिट' का तद्दम्य कप ले जे अवदर्य नहीं रह गया।

५६०६ उच्चारण की अरुद्धता अथवा असावभानी के कारण प्रायः तस्तम शब्द अर्थतस्तम रूप में चल पड्ते हैं, चैते---

| <b>प्रश्रं</b> तस्त्रम | बमलोफ | धरम    | नीत   | पूरनमासी     |
|------------------------|-------|--------|-------|--------------|
|                        | वितेस | त्रिनय | विगास | भगत          |
|                        | मध    | स्वेत  | रतन   | साथ इत्याहि। |

कभी कभी ऐसे शन्द और ऋषिक विसने लगते हैं ऋषता इनमें हिंदी प्रश्यय लगकर रूपांतर होने लगता है, जैसे—

ग्रमावस ग्ररण कारज भरमना व्यापना स्रज श्रादि।

श्रवभाषा श्रीर श्रवधी साहित्य में ऐसे शन्दों की भरमार है। खड़ी बोली साहित्यिक हिंदी में संस्कृत शन्दों को श्रपने शुद्ध कर में व्यवद्धत करने की श्रवृत्ति इविक है। दिंदी बोलियों में शिखित वर्ग से चुने दूध तःसम शब्दों को अर्थ-तत्सम रूप में कभी कभी स्वापकता प्राप्त हो बाती है। ऐसे शब्द प्रायः पार्मिक और सांस्कृतिक जेत्र के होते हैं। जैसे —

| ग्यान         | विग्यान | चम           | देउता   |
|---------------|---------|--------------|---------|
| घरम           | करम     | नितनेम       | नमश्कार |
| परस्थाम       | बरत     | मगती         | वेद     |
| सुरग (स्वर्ग) | सबद     | सलो <b>क</b> |         |

. आदि शब्द इसी कोटि के हैं।

किंद्र प्रश्न यह है कि क्या सनसुख इन शब्दों को 'तत्कम' वे भिन्न भाना बाय १ आजा, ज्ञान, यह का ठीक ठीक उच्चारख है आज्ञा, ज्ञान, वक्ज: पर इम बोलते हैं आग्याँ, ग्याँन, यग्यँ। यदि यह उच्चारखमेद ही शब्द के तत्कम और आप्तेतत्कम होने का प्रमाण है, तो हिंदी में बहुत ही कम ऐते शब्द मिलोंगे विश्व तत्क्षम की संज्ञ दो बा कके। जिन शब्दों में ऋ' त्यर होता है, उनमें 'र' श्रांबन की धनी कहाँ वे आग गई! बेद, बच, हलोक, पाप आदि शब्दों के आतिम श्रांबन को हलंत मानकर को हिंदी में उच्चारख किया बाता है, क्या उचने वे शब्द तत्कम बने रह जाते हैं ?

बोलियों में संयुक्त ब्यंबनों और य, व, रा, य, च ज आदि ध्वनियों के लोप और अनश्यास के कारण वेदना को वेदना, यज्ञ को वस्यें, प्रशंसा को प्रसंसा, (और कभी कभी प्रसंसा या प्रशंसा), ऋषि को रिति, स्वित्व को छत्री और अग्रत को ग्योंत कह देना एक संस्कारशत प्रकृषि हो गई है जो वदे वदे पंडितों में भी दिलाई पढ़ जाती है।

बास्तव में तस्त्रम श्रीर श्रापंतस्त्रम का मेद बहुत कुछ उच्चारयाभेद ही है।

§ १०० १०वीं-११वीं शती से श्रायुनिक मारतीय श्रायंमायाओं का काल
श्रारंग होता है। तमी से शतान्दियों तक हिंदी प्रदेश श्ररकों, हेरानियों, तुकों
श्रीर पठानों का प्रमुख रहा है। १०वीं शती से बोरप की बातियों का श्रामन होने बता है। दब्य, पुर्तमाल श्रीर की बातियों का हिंदी प्रदेश से सीचे तो कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन मारत की क्षम्य माशाओं का प्रभाव हिंदी पर क्षबदय पढ़ा।

नहीं रहा, लेकिन भारत की कान मायाओं का प्रभाव हिंदी पर अवस्य पढ़ा। अप्रेमी भी अपनी शब्दावहीं के अतिरिक्त इन मायाओं के कतियम करती का बाहन बनी और अप्रेमी के रास्ते बहुत ने शब्द हिंदी में प्रविष्ठ हुए। शुक्तमान और अप्रेमें शाकों के रास्त्रकाल में विदेशी मायादें शिवा और शासन का मायमा बन यह यी। पहले नौकरी पेशा और शिवित बर्ग के द्वारा, फिर केशन के कर में और झागे चलकर झनिवार्यता के कारण विदेशी शन्दों का व्यवहार चनवाशा-रखा में बहता गया। विदेश से को नई वस्तुद्र आई उनके साथ तस्वंबंधी शन्द भी झाए।

पुरुवमानी राज्यकाल में फारही और श्रंमें जी शासनकाल में श्रोमें की राज्यमाना के पर पर शासीन रहां है। कारतीं के प्रमान को लगमम ६०० वर्ष तक और श्रामें जी के प्रमान को कुल २०० वर्ष तक हिंदी ने महत्त्व किया। ख्रदा हिंदी के विदेशी शब्दतल में श्रामें जी की श्रपेखा फारही ( श्रदर्श, तुर्की के शब्द भी फारही के माध्यम से श्राप्त हैं) का श्रमुखात श्रपिक है।

\$ ६०८ फारसी, ख्ररबी, तुर्की शब्दों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है—

# (क) धार्मिक श्रीर सांस्कृतिक-

| इमाम          | ईद      | कलमा           | काजी  |
|---------------|---------|----------------|-------|
| कुरान         | खुदा    | खैरात          | दरगाह |
| दोजल          | निभाज   | पैगंबर         | फतवा  |
| बहिश्त        | वाँग    | मन्नत          | मजहच  |
| <b>बुल्ला</b> | ्मुनहला | <b>मुहर्</b> म | मौलवी |
| रोबा          | सुन्नत  | ह≆             | हाजी  |
|               |         |                |       |

### ( ख ) शासन संबंधी---

| श्रदालत        | इस्तीफा        | कानून            | किला              |
|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| गवाह           |                | जमेदार           | बमान              |
| जंग            | जास्म          | जादाद            | तनस्त्रः          |
| तोष            | दफ्तर          | दरशन             | दस्तावे           |
| दारोगा         | दीवानी         | दावा             | नालिश             |
| नीकर           | नीकरी          | पेशी             | नाल ३<br>पेंश कार |
| <b>फीब</b>     | फौजदारी        | वरी              | पराकार<br>चंद     |
| प्यादा         | मुख्तार        | मुकदमा           |                   |
| मोइर           | मोर्चा         | रियास <b>त</b>   | सुनसिप            |
| सिक्का         | सुवेदार        | स्थावत<br>विदाही | सरकार             |
| <b>इ</b> वलदार | <b>ए</b> वालात | 1041£[           | वकील              |

### (ग) शिक्षा संबंधी

| कलम  | कागद  | किताब  | •     |
|------|-------|--------|-------|
| दवात |       | 140014 | विस्द |
| 3.04 | मुंशी | स्याजी | Č     |

| ***                                                                                     |                                                    | दिशी व                                                  | म शब्दसमू <b>द जी</b> र श                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (घ) व्यावसायिक                                                                          | _                                                  |                                                         |                                                       |
| इंतार<br>कैंनी<br>खुकादा<br>दुकान<br>मिस्तरी<br>चाबुन<br>दुकीम<br>( क ) कला ग्रीर विश्व | कलईगर, का<br>खरीदार<br>तराजू<br>दस्तकारी<br>शीशा   | रीगर कसाई<br>गज गिरह<br>दर्जी<br>बगाब<br>सर्राफ<br>सौदा | कारखाना<br>बिश्दखाब<br>दलाल<br>मबदूर<br>साईत<br>इलवाई |
| रबाब<br>तबला<br>दमामा<br>मलहम<br>सरोद<br>हैबा<br>(च) नहें शस्तुएँ—                      | जराह<br>जराह<br>तंब्रा<br>नवल<br>लक्ष्मा<br>स्थाक  | जुलाव<br>तेजाव<br>नीयत<br>शर्यत<br>स्रितार              | जुकाम<br>दवा<br>मरीब<br>शहनाई                         |
| खेल के समान, जैसे —<br>पहरावा, जैसे —<br>चादर<br>मसनद<br>लिहाफ<br>बर्तन, जैसे —         | शतरंत्र<br>तोशक<br>रबाई<br>लुंगी                   | चीगान<br>कुरता<br>तकिया<br>रूमाल<br>सलवार               | सुरगात्री<br>पाजामा                                   |
| खाय पदार्थ, जैसे –<br>कुलफी<br>पिस्ता<br>सुरम्बा                                        | प्याला<br>श्वालू बुखारा<br>बलेबी<br>पुलाव<br>समोसा | रकाबी .<br>कीमा<br>तंदूर<br>बालूशाही                    | सुर≀ही<br>किशमिश<br>पनीर<br>बरफी                      |
| विभिन्न वस्तुएँ, जैसे<br>तस्त<br>इसारा<br>श्रंगारिक वस्तुएँ                             | कालीन<br>नरगिस<br><b>दुक</b> ा                     | कुर्सी<br>मेत्र                                         | शामियाना                                              |
| न्नाईना<br>सुरमा                                                                        | इत्र<br>' <b>इ</b> माम                             | गुसाब                                                   | मुर्खी                                                |

# हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

कलेका गुरदा जरीर के द्यार सेसे--क्रमर टिल बगल

पश पत्तियों के नाम, जैसे---

मुर्ग शेर कबृतर वाज फलों के नाम, जैसे-खरचजा तरबुज श्चनार श्रमस्ट

रंगीं के नाम, जैसे--श्चंगरी

पहसान

खाली

स्वाकी गलाबी वतिया बादामी

खशामद

गर्मा

गालियों के श्रपशब्द जैसे —

क्रमध्य छ.ची ना नालायक चाञ्ची बदमाश वेतमीज वेशर म मह्या लकंगा भौतान हरामजादा हरामी

६ ६०६ भाववाचक शब्द पदार्थनामों की श्रपेक्षा कम है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको सहज में हिंदी के जनभाषा शब्दकोश से निकाला न जा सकेगा। जदाहरशा--

### संज्ञा---

उध

गंदगी गस्सा युवर वसर चापलक्षी खवानी जय: २ जिइ बिम्मा ओर तमी छ तारीप: तरीका रंगा ਰ ਤੰ टर्झ नक्ल नखरा नजराना नुकसान तिगरा**जी** परवाह **फर्म**त कायदा बदला बीमा वेशार मालिश मौका रिवाज रोब शह शरास्त गर्यं शैतानी शिकायत सर्दी सिफाड़ि श हिम्मत हास विशेयस--

श्चमली

खिला प्र गलत गैर गरम चालाक जबर (जबरदस्त से)

# हिंदी का शब्दसमृह और सब्दार्भ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |            | " Sudd Mit Ball  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------|
| चनना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | बिही           | द्धरभी     | तनदुरस्त         |
| र्तंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | तामा           | तैयार      | दुबस्त           |
| दोस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नगद            | नरम        | नकश्री<br>नकश्री |
| - नालायक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पसंद           | फलाना      | দালবু            |
| बदनाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | बरावर          | वारीक      | मीमार<br>-       |
| वेईमान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वेकार          | मदीना      | <b>स</b> स्त     |
| सुर्दा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मामुली         | मंजूर      | रही              |
| लाचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नाम            | सादा       | रदा<br>सफेद      |
| कियापद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |            | 4 114            |
| श्रावमाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | कबूलना         | खरीदना     |                  |
| गुदारना (गुवारीदन)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | तराशना         |            | गुवरना           |
| दागना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | बदलना          | तहसीलना    | दफनाना           |
| शर्माना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सुस्ताना       | वश्सना     | वरुशनाः.         |
| कियाविशेषण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |            |                  |
| श्चब्सर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | करीय करीय      | खूब        | बल्दी            |
| चरूर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | बरा            | दरश्चसल    | चल्द।<br>फौरन    |
| वेकायदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वेफायदा        | वालावाला   |                  |
| मसलन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शायद           | सही<br>सही | ৰিল <b>কুল</b>   |
| संबंधसूचक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ****           | 461        | इमेशा            |
| श्रतावा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>तरह</b>     |            | _                |
| बाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्वरू<br>स्वरू | तरक        | निस् <b>वत</b>   |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44             | बास्ते     |                  |
| समुब्चयबोधक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |                  |
| क्यों कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कि             | चूँ कि     | वरिक             |
| ताकि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>मरार</b>    | -          | याने             |
| या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | व              | वरना       | लेकिन            |
| विस्मयादिबोधक —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |            |                  |
| Ψ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | लैर            | बस         |                  |
| उपसर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 40         | शानास            |
| ऐन : वैवे ऐन बवानी ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | à              |            | 4                |
| क्सः चैसे कमकोर कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1882 - British |            |                  |
| खुश: जैसे, खुशब् में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ··-ला कस्त्रीस | 7          |                  |
| 9-YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |            |                  |
| the control of the co |                |            |                  |

# fer mifter an gen giatie

गैर : जैसे, गैरहिंदी, गैरसरकारी में ना : जैसे, नासमक्त नाजायक में बद : जैसे, बदनाम, बदमाश में ने : जैसे नेजारा. वेकाम में

हर : जैसे. हरप्रदी, हरबात में

कुछ उपनगर्ने, से दर ( १२९ मरल ), बर ( बरलास्त ), बा ( बाजारा ), बिल ( बिलकुल ), ला ( लाजार ), हम ( हमडझ ) आदि विभिन्न सम्बी में तो परीत हुए हैं, पर उपमां के रूप में स्वतंत्रता के लाथ दिंदी सम्दीं में प्रयुक्त नहीं होते । हती तरह प्रत्यायों में भी बहुत कम हैं जो सम्बीमर्गण में काम आते हैं: बने बनाए शब्द प्रत्याय समेत भले ही बीसियों लिए गए हैं।

प्रत्यय ई : जैसे मेंहती टंटी (संजाएँ):

गिरी : जैसे गुंडागिरी ;

दान : जैसे युकदान, पानदान ; दानी : जैसे मञ्जरदानी, बञ्चेदानी;

दार : जैसे थानेदार, सामेदार वार : जैसे नंबरवार, पंक्तियार

वान : जैसे गाड़ीबान, कोचवान संद : जैसे ब्रिथियारसंद हस्यादि ।

\$ ६ १० अरवी फारवी शन्दों को बोलचाल की आया में तो दिंदी रूप में वाल लिया गया है, परंतु माहिश्य में ये दो रूपों में प्राप्त होते हैं। भारतें दुवुन से पहले की कुलियों में न चंचल क. खा, ज, इ. मिलते ही नहीं बिल्क य के स्थान पर च और व के स्थान पर व पाया चाता है। यह संयोग को बात है कि उस काल की इतियों की सारी शिवक भागा वनमाया के निकट है। उदाहरणस्करक कवीर की वाणी में ने निम्मालियत शब्द इस तसंग्र में उत्कोलनीय हैं—

**श्र**कति ग्ररदासि (ग्रर्जदाइत) श्रमग्रात इक्तीग्रार (ग्रस्टिवयार) भागद (भागव) কুলড় (কুডুল) खनी (खशी) चराक (चराग) अवाबु ( अवाब ) नीसान (निशान) निवाच (नमाच) नदरि ( नवर ) नजीकि (नजदीक) पैकांबर (पैगंबर) बरकस (बर-श्रवस ) बखसि (बख्श) परेसानी ( परेशानी ) भिसत (बहिश्त) सरीकी (शरीकत) सुरतात ( सुरुवान ) हसीस्रार (होशियांर) इन्दि (इजुर) इव,लु ( ख्रह्वाल )

मारतेंद्रपुग के ज्ञाचवान के शाहित्य में सब्दी वोली के उदय के सांव हिंदी भाषा उर्दू की होड़ में शिवित वर्ग की चिंता ऋषिक करने सागी और कारवी ऋरवी के शक्दों का यथांचेम्ब गुद्ध प्रयोग करने के प्रश्न में साग गई। वर्तमान हिंदी साहित्य में कागद, कोलिश (कोशिश ), तगादा, दखतत, नगीच, मकदूर, ज्ञानिकस आदि उद्यय क्यों को ग्रामीया मानकर त्याप्य समक्षा गया है, बबकि बोलियों में ये ही रूप क्याच भी प्रचलित हैं।

इपर के हिंदी साहित्य में फारती श्रदनी के ऐसे शब्दों का प्रयोग भी मिलता है जिनको केवल शिखित व्यक्ति ही समक्त सकते हैं, बैसे —

में गीत बेचता हूँ — कुछ श्रीर डिजाइन भी हैं ये हरूगी (भवानीप्रसाद मिश्र) सहज उसका सैंदर्यनीथ बढ़ गया है ( सर्वेश्वरदयाल )

हो चुकी दैवानियत की इतिहा ( भारती )

पुरुतगी और सिनरसीदा होने का सबूत है (साली कुर्सी की आस्मा— सस्मीकात समा)।

क मा साहित्य में कान्य की बारेचा यह प्रश्नि कुछ क्राधिक है। खायावादी युग के बाद प्रगतिवादी ताहित्य में ऐसे शब्दों का बाहुस्य है। लेकिन ऐसे शब्द व्यक्तिगत शैली के कारया ही प्रयुक्त हुए हैं, हिंदी भाषा के शब्दभांडार में इनकी कीई स्थान प्राप्त नहीं है।

\$ ६ ११ एशिया की मध्यकालीन मुखलमानी मापाओं में ते हिंदी ने हुई। के शब्द सबसे कम, अपनी के उससे अधिक और फारती के सबसे अधिक अपनाए है। इसका कारणा स्पष्ट है। भारत में आनेवाले तुर्क संख्या में कम थे; संस्कृति में भी वे बहुत पिछड़े हुए थे।

| श्चाका श्चार      | ॥ (मालिक) | उववक (मूर्ल)    | उर्दू        |
|-------------------|-----------|-----------------|--------------|
| काब्              | कुली      | कुर्वी          | केंची        |
| कौमी              | खां       | गलीचा           | चमचा         |
| चक्रमक (परवर)     | चाक्      | चिक             | चेचक         |
| वाजम              | तमगा      | तगार '          | <b>તુર્જ</b> |
| त्रानी            | तोप       | तोशक (दु॰ फर्श) | दारोगा       |
| बरुशी             | बहादुर    | वावची           | बीबी         |
| बुकचा             | बुलाक     | मुचलका          | लाश          |
| सौमात ब्रम्यादि । |           |                 |              |

वे दुर्शी भाषा के शब्द हैं। फारली राजभाषा तो प्रवश्य थी, लेकिन इस्लाम के प्रचार के उपरांत उतमें प्रत्यी तत्व प्रविष्ट हो गया था। सब्दाबली में विशेषत्रवा प्राप्ती तथा प्रधान था। शासन, शिक्षा और संस्कृति के देश में फारती का प्रमान कविक पड़ा।

ु ६१२ भारत में यूरोंपीय लोगों का आगमन वास्की डि गामा की खोज के बाद सन १५६८ से होता है। लेकिन हिंदी प्रदेश में उनका प्रभाव ११वीं शती के प्रथम से बार्य में होता है। यहापि संयोजों ने विद्यार की टीसानी सन १७५७ ई० में इस्तात कर भी थी. तथापि शासनप्रबंध भारतीयों के ही हाथ में था। सन १७७३ ई० में इलाहाबाट और बनारस. १८-५ ई० में गोरखपुर, बहेलखंड और दोश्राव, एवं १८५३ ई॰ तक अवध, दिल्ली और पंबाब पर औररेकों का अधिकार बम गया था। सन १८०० ई० में कोर्ट विलियम कालेब की नींव पढ़ी। इसमें रहकर हिंदी के कुछ शाहित्यकार, भाषायिद और कुछ कर्मचारी खँगरेबी के निकट संवर्क में आए। सन १८३० ( मेकाले के समय ) है औंगरेजी शिक्षा और शासन की भाषा बनने लगी । बैंगला के माध्यम से भी हिंदी ने सप्रत्यन्त प्रभाव प्रहरा किया । गाइ जाती में ही झेंगरेखी खपनी भौतिक चकाचींच के साथ इस प्रदेश के सीवन के क्तरेक सेच में हा गई। रावनीति, शासन, शिक्षा, प्रेस, जान विज्ञान, धर्म, कला चाटि ही नहीं, हाट-वाबार और घर द्वार तक इसका प्रभाव व्यास हो गया। जिस व्यक्ति की शिक्षा का स्तर वितना ऊँचा है. उतना ही अधिक धनपात उसकी आवा में खेंगरेजी का है। ऐसे ही लोगों के द्वारा साधारण जनता में उन शब्दों का क्रमार होता रहा है। हिंदी साहित्य में, प्रसादीचर काल में, विशेषतया ग्रॅंगरेनी के प्राय: ऐसे शब्द भी पाए काते हैं को जनसाधारया में प्रचलित नहीं और हिंदी शब्द-भांतार का श्रांग नहीं बन पाए है।

्रहर३ प्रचलित हिंदी में ग्रेंबरेबी के सबसे ग्रिभेक शब्द शासन संबंधी हैं। श्रमरेबी शासनकाल में श्रमेक नए विभाग और नए पद स्थापित हुए। इनसे संबंधित शब्दावली में स्थापिल दिखाई देता है। उदाइरस्यु—

| द्मवील     | ग्रर्दली     | इस्टाम             | क्लहर     |
|------------|--------------|--------------------|-----------|
| कांस्टेबुल | कोरट         | कोटफीस             | गारद      |
| वन         | जेल          | डियटी              | पिन्सन    |
| पुलिस      | मक्षिस्ट्रेट | रषट                | साट       |
| वारंट      | समन, भ्रादि  | का संबंध राज्यशास  | न से हैं। |
| कर्नल      | कप्तान       | वर्ने स            | परेड      |
| लप्टैन     | रंगकट सादि   | शब्द सेना संबंधी । | ŧ i       |
| इस्पेस     | इंबन         | टेवन               | टिक्स     |
| पिलेटफारम  | बिल्टी       | मेल                | रेश       |

| रेलवर्द           | सिंगल ग्रादि रेल | वे विभाग से गृहींत | हुए हैं।      |    |
|-------------------|------------------|--------------------|---------------|----|
| चरपतास            | इस्टेबर          | कंपोडर             | नरस           |    |
| श्वस्टर           | पुलटिस श्रादि (  | वेकिस्टालयों से ह  | गद् ₹ ।       |    |
| ग्रफसर            | श्रीवरसीर        | इंसप्टिर           | इंबीनियर      |    |
| क्लर्फ            | पोस्डमास्डर      | सुपरहंट द्या       | देविभिन्न अपि | 4- |
| कारियों के पद है। |                  | -                  |               |    |
| _                 |                  |                    | *             |    |

चेह डीप वेतंत मनीश्राहर राशन आदि विविध क्षेत्रों के शब्द हैं शिका संबंधी शब्दों में इस्लेट स्कल प्रिंति पल पें**सिल** काले व कापी फीस ia अस्टर होस्डर के श्राति-

रिक्त हाकी, फटवाल, मैच म्रादि उल्लेखनीय हैं।

श्रॅंगरेकों की देखादेखी श्रीर उनकी श्रावश्यकताश्रों को पूरा करने के लिये रहत सहन के बीसियों सामान यहाँ पर आप और फिर शासक वर्ग के अनकरण में

| भारतीय      | बीवन का श्रीम     | वन गए। इनसे     | संबंधित शब्दों के | उदाहरण —        |
|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| पहरावा      | <b>-</b> 55       | कालर            | कोट               | वाकिट           |
|             | निकर              | पतलू न          | पाकिट             | <b>पालिश</b>    |
|             | बटन               | बुदश            | बूट               | विर <b>िश्व</b> |
|             | वास्कट            | स्वेटर          | विलीपर;           |                 |
| वर्तन       | केत नी            | गिलास           | पलेट              | बोतल            |
| खानपान      | लालटेन<br>१—कुनैन | केक             | टीस               | डेरी            |
|             | तमाख्             | विरांडी         | <b>बिस्कुट</b>    | माचिस           |
|             | सिगरेट            | सोडा;           |                   |                 |
| मनोरं क     | न ठेटर            | बिगुल           | वैष्ठ             | वैस्कोष         |
|             | रेडियो            | <b>सिनीमा</b>   | <b>इ</b> ।रमोनिया | ' <b>:</b>      |
| यंत्र-बाह्य | न—गैस             | भासलेट ( व      | रेस ( हेर         | •               |
| यात्रा ग्र  | ादि —ट्रब         | ट्यूप           | विद्रोल           | पंप             |
|             | फोट्ट             | वस              | मसीन              | मोटर            |
|             | सारी              | ट्रंक           | स्टकेस            | साइकिस सादि     |
| शब्द प      | रेचमी वैशःनिक     | सम्बता के साथ १ | ब्राप् हैं।       |                 |
|             |                   | A               | A                 |                 |

## हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

बहुत हे हैं, पर इनका प्रसार कीर व्यवहार सीमित खेत्र में होता है। उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनको हटा देना सभी सहब भी नहीं है, जैसे---

| एस भाइ। जनका इटा दना अना प  | (A. 11. 1.4. 14. | रॅंच    |
|-----------------------------|------------------|---------|
| इंबीनियरी मेंनट             | बोरद्व           | . बार्ड |
| चिकित्सा में — श्रापरेशन    | <b>ड्रोसिंग</b>  | ***     |
| शिच्या में ज्यामेट्री वाक्स | हुर्नोबेट        | पाइस    |

विश्वी भी सरकारी विभाग में देखा जाय तो एंसे बीसियों पारिभाषिक शब्द प्रचलित है जिनसे साथ रख जनता अपिरित है।

यह बात उल्लेखनीय है कि बनमाभारण की भाषा में लगभग सभी कैंगरेजी से आगत राज्य तंत्रापद है। और संज्ञापदों में भी भाषः जातियायक है। भाष बायक संज्ञायद केवल शिचित समाव में ज्यवहत होते हैं, पर इनका कोई भविष्य नहीं है। पर संगतरा है रियोषण, कोई क्रियायद, कोई खटवय अंगरेजी का अवस्तित नहीं हो पाया।

६११ ग्रॅंगरेबी के माध्यम से हिंदी को जो पुर्तगाली शब्द प्राप्त हुए, उनके उदाहरण ये हैं--

| उनक उदाहरण य १<br>श्रमानात्त<br>श्रामा<br>कसरा<br>गमला<br>तंत्राक्<br>परेक<br>पीया<br>शालटी<br>यशू | श्चचार<br>कसीज<br>काज<br>गिरका<br>तीलिया<br>पात्र (रोटी)<br>कर्मा<br>लुताम<br>लगादा | न्नालमारी<br>का जू<br>किस्तान<br>गोदाम<br>मीलाम<br>पादरी<br>फीता<br>मस्तूल<br>संतरा | द्यालपीन<br>कित्व<br>किरच<br>चावी<br>परात<br>पिस्तील<br>फांधीसी<br>मेब<br>साम् (दाना) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| फांबीबी शब्दों में—                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |

ग्रंप्रेच कार्त्स कूपन फ्रांसीसी उक्लेखनीय हैं। इन शब्द— तुरुप सम (टौंगे का)

यूरोप की मापाओं के श्रविरिक्त एशिया की चीनी, जायानी, तिम्बती आदि मापाओं के कुछ शब्द भी हिंदी में पाए जाते हैं; जैवे---

चीनी—चाय, लीची । जापानी—भंपान, रिक्शा । तिब्बती—डौँडी । \$ १:५ विदेशी शब्दी के अविध्य के संबंध में एक बात जीर कह देना आवश्यक है। अक कियों की शब्दावाली का विश्वेत्रण करके देशा नगा है कि उदमें विदेशी तथा दाई तीन प्रतिश्वत के झिएक नहीं है। रीतिकाल में यह तक समावतः वह नगा। आधुनिक काल में भी विदेशी राज्य तो अवश्य बढ़े हैं। फिर भी अनुपात बहुत कम है। उदाहरखार्ण 'शामाशिक हिंदी कोश' में अ' के झारंभ होनेवाले '७५० थान्दों में केन्य तर १५ विदेशी हैं, अर्थात् ५%। इसका कारा था है कि अवश्यत बहुत कम देश स्वेत्री हैं, अर्थात् ५%। इसका कारा था है कि अवश्यत बहुत कम देश के स्वेत्री हैं, अर्थात् ५%। इसका कारा था है कि अवश्यत बहुत कम देश किया था स्वेत्री हैं।

ह ६१६ इस प्रसंग में नितांत विदेशी परिभाषिक वैज्ञानिक राज्यावली का विवेचन नहीं किया तथा है। उस रास्त्रावली के भविष्य के संबंध में कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्षेत्रिक उसके प्रचलन में बनता का नहीं, सरकार कीर किता का स्वीत उसकार कीर किया के स्वित्यंवली का खिकार है। सामान्यत्वा यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि पुरुषिकीय, देवविशेष खपना स्थानियंगय से संबंध राज्य अपन्य विदेशी कर में अपनार, आएँगे और ऐसे परार्थों के नाम भी उसी कर में लेने पहेंगे बिस कर में वे अपने सुपने अन्यस्थान में स्ववद्ध होकार देश देशांतर में प्रसारत हुए हैं।

्र ६१० प्राञ्चत वैयाकरणों ने 'देशां' की जो परिभाषा की है वह नकारा-स्मक तो है, पर प्राय: विद्वान उसको स्थीकार करते हैं। अपने संग 'देसी-सह-संगतो' के आर्थम में काजार्थ हेसलंड जिलते हैं---

देशो ये लच्यो न विद्धा, न प्रविद्धा संस्कृताभिषानेषु। न च गौगा-लच्चगा-शक्तिसंभवाः ते इह निवदाः ॥

श्रयंत् देशी के श्रंतमंत ने राज्य नहीं श्राते (१) जिनका श्रमं मौशा लक्का शांक हारा परिवर्तित हो गया है, जैते 'ग्रहा' या 'उक्लृ' का श्रमें मूर्ल', 'न्यकर' का श्रमें 'परिशानी' श्रपता 'हाम' का श्रमं 'दीक' (२) जो संस्तृत अधिभानों में प्राप्त होते हैं, श्रीर (व) जो संस्कृत से लिख हो सकते हैं, श्रमंत् तद्भव एवं श्रमंतसम श्रम्य तथा ज्ञान विकान में गढ़े हुए तस्त्रम परिमाधिक श्रन्थ ।

देशी दुःसंदर्भाः प्रायः संदर्भितापि दुर्भोधाः' तथा 'पूर्वेश्वाधितपूर्वाः देरयाः' श्रर्थात् देशी के श्रंतर्गत वे शन्द नहीं स्राते वो संस्कृत से विद्ध वा संदर्भित हो सकते हैं। इन परिभाषाओं का श्रमियाय यही है।

हिंदी के प्रसिद्ध नैशाकरण पंडित कामताप्रसाद गुरु के अनुसार 'देशव ने श•द हैं को किसी संस्कृत ( या प्राकृत ) मूल ते निकले हुए नहीं बान पढ़ते और उनकी स्पुश्पति का पता नहीं लगता, जैसे सेंदुआ, श्विककी, पृथा; ठेस हत्यादि \

<sup>ै</sup> दिसी ब्यानस्थ, नागरीप्रवादिशी समा, काशी, सं० १६७०, पु० ११ ।

बा॰ श्यामसुंदरदास गुरु जी के कथन का समर्थन करते हुए कहते हैं कि देशाव वे शब्द हैं जिनकी ब्युपित का कोई पता नहीं जलता।<sup>१९</sup>

डा॰ धोर्रेंद्र वर्मा का कहना है कि देशी शब्द वे ही हैं को आस्तीय क्रमायं आवाओं ने आए हैं । डा॰ उदयनारायण तिवारी ने हरी बात की वी कहा है - 'क्रादिवातियों के को शब्द तंस्त्रत, माकत क्रमयन क्रमांचीन आपर के का गए हैं ने देशी हैं। वेद हम तत को स्वीकार किया जाय ती प्रत्न यह उठता है कि अनुकरणात्मक रान्द किय वर्ग में तिने आयेंगे ? क्योंकि डा॰ वर्ग कीर डा॰ तिवारी के अनुकार शब्दमहमूर्त की तीन भेषियों हैं—क-भारतीय आयोगाओं का शब्द नमूर्त स्वाप्तीय अनायं भाषाओं का शब्द वर्ग हम त्या ग-विदेशी भाषाओं के शब्द । काकी (तिमल काप्यों), चुक्ट (तिमल शुक्ट), इंडा (संघाली टूट), पिस्ता (तेमल काप्यों), चुक्ट (तिमल शुक्ट), इंडा (संघाली टूट), पिस्ता (तेमल काप्यों), चिरेच (हिवह पिरिव, छोटी तरतरी) आदि को तो देशी कह दिवा पर पापन, पूक्त, नाना, चिक्किवा

गुरु और स्थामनुंदरराय अनुकरणात्मक शब्दों को देशच शब्दों ने भिन्न वर्ग के बतलाते हैं। प्राकृत वैयाकरणा ऐसे शब्दों को देशी शब्दों में गिनते आए हैं।

यह बात भी टीक नहीं मालूम होती कि देशी वे राज्य है जिनका उद्गम प्राचीन क्षायंभाग से सिद्ध नहीं होता। एक प्रदन्त तो यह दे कि किस क्षायिशन को प्रामाणिक कीर संपूर्ण भागा जाय ? संस्कृत ने अपने क्रमिकान में सैकहों राज्य वहीं के ब्रायिशनिक की प्रामाणिक कीर संपूर्ण भागा जाय ? संस्कृत ने अपने कि वस साहित्य में कहीं जा पाए ? बोलवाल की भागा में देशी तत्व ध्यवस्यमेन अपिक रहा होगा। एक तो विदान की व्यवस्थान साधारणा जन के संबंध अपने संस्कृत और विल्युत होते हैं और उनका व्यवस्थारिक (निरायतिक का) शब्दमाण संस्कृत कीर क्षायों में देशी शब्द की प्रवृद्ध पायत्व वहित करती है कि सबसे परंपर पंदे से व्यवस्था परंपर पंदे से व्यवस्था में देशी शब्द की प्रवृद्ध पायत्व वहित करती है कि सबसे परंपर पंदे से वर्जन आता रही है। वाद लिसाचार्य और देमचंद्र के पाइत कोशों में देशी शब्दों की स्तार देशक खादवर्य होता है। बोलवाल के शब्द अपने कार्य आविवास अभिभागों में नहीं आता वाते। रहे शब्द व्यवस्था की स्वार्म के स्वर्ध की स्वार्म अपने की स्वर्ध आविवास अभिभागों में नहीं आता वाते। रहे शब्द व्यवस्था की स्वर्ध की स्वर्ध माण्या की स्वर्ध की स्वराप्त की स्वर्ध की स्वराप्त की स्वर्ध की स्वराप्त की स्वर्ध की स्वराप्त की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वराप्त की स्वर्ध की स्वराप्त की स्वर्ध की स्वराप्त की स्वर्ध की स्वराप्त की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वराप्त की स्वर्ध की स्वराप्त की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वराप्त की स्वर्ध की स्वराप्त की स्वर्ध की स्वराप्त की स्वर्ध की स्वर्

<sup>ै</sup> हिंदी भाषा का विकास, बनारम, सं० १६०४, पू० ३१

<sup>े</sup> दिरी भाग का इतिहास, प्रयान, १६४० ई०, मुनिका पुर दल-६६

३ दिशी भाषा का उदसम और विकास, प्रयास, सं० २०१२, पु. २१२

शन्द न होने पर भी यदि झमिधान में न मिल एका तो उसकी संझा 'देशी' हो गई। जन्मियान तो कोई भी अपनी भाषा का संपूर्ण शब्दसंग्रह नहीं है।

यदि डा॰ वर्मा का मत स्वीकार किया बाय ( यदावि वह है ग्राचार्य हेम-चंद्र के विरोध में ), तो दसरा प्रश्न उठता है. प्राचीन आर्थभाषाओं के शब्द-मोदार में आर्थ तस्व कितना है और धनार्थ तस्व कितना है. यह क्या बाना बा सकता है ? कार्य और श्रामार्य को श्रामा श्रामा कराने के लिये श्रामेक भारतीय भाषाओं का शान अपेक्षित है। यास्क और पाणिनि ने कुछ शब्दों के उदाहरण शिनाए है. किंद भाषा का संस्कार करने की धन में ऐसे देशी शब्दों और प्रयोगों को अवधार कहकर निकाल अहर फेंका गया है। इतका खर्य यह नहीं है कि संस्कृत तस्कालीन देशी तत्त्र से बची रह गई । वैदिक अश्मन, वृष ( उपन् ), रायस उदन् , अद श्रीर पत की जगह संस्कृत के क्रमशः प्रस्तर (हिं॰ पत्थर ), बलिवर्द (हिं॰ बरधा. बैल ) धन, जल, खाद और उडडीय (हिं उडना ) देशी प्रभाव का परिसाम दिखाई देते हैं। इनके श्रतिरिक्त घोटक (हिं० घोड़ा), कुक्कर (हिं० कुकर; कचा ) डाकिनी (हिं॰ डाइन ), टंक (हिं॰ टका ), टंकार, टक, टिहिम, डमक, खेला, घंटा, छंटक (हि॰ घटना), भाटक (हि॰ भाहा), चिक्कण (हि॰ चिकना ), नट, मंडक ( हिं॰ मेंदक ), कुटी ग्रादि व्यायेमाधा के शब्द दिखाई नहीं देते । मल में देशी होते हुए भी हिंदी के लिये ये शब्द प्राचीन क्रार्यभाषा के हैं। जिस प्रकार हिंदी में विदेशी शब्दसमूह को हम महसूद गवनवी के आक्रमण के बाद से विवेशित करते हैं. जसी प्रकार हिंदी के देशी तत्व का भी विचार हिंदी के उदगम के बाद से करना होगा, नहीं तो असंगति बनी रहेगी।

भारतीय शार्थेतर राज्यों को हम देशी राज्य तम्हू का एक संगमात्र मानते हैं स्नीर खड़ी गोली हिंदी का यह संग बहुत पुछ भी नहीं है। विहारी, बचेली स्नीर खड़ितरात्री गोलियों में ऐसे शाब्द बहुत स्निक तंवा में हो सकते हैं, क्योंकि हम गोलियों का तंवा हुंडा, गुंडारी, गंयाली, तेलुग स्नादि से बना हुआ है। लड़ी गोलियों का तंवा हुंडा, गुंडारी, गंयाली, तेलुग स्नादि से बना हुआ है। लड़ी गोलिय सामस्मार्थी मदेश से बहुत दूर है। को स्नायंतर सामस्मार्थी मदेश से बले झा रहे हैं। उदाहरखा—

```
    मुंबरी--श्वाता (मीधना, हिं॰ खाटा) कडुछा (हि॰ कद्दू)
    चाउलि (हि॰ चावल) ख़ातीम् (हि॰ छुता)
    हुद (हि॰ ऐसा) मदाधो (वलप, हि॰ टेडामेडा)
    महर (च्वाला, हि॰ मुलिसा) होता (हि॰ मूँगा)
    बोटा (मीतक का पात्र हि॰ लीटा) सोटा (हिं बीटा)
```

२. स्ताती— देशस्ताप (हिं॰ फीसलाव कपड़ा) जिंबार (कह, हि॰ अंबाल) धारिया (नदी घाट, हिं॰ याली) दिश्रीग, दोंग (लक्स्दी, बाली, हिं॰ डोंगा)

सुष ( टोकरा, हिं॰ सूप )

३. संयाली—श्रकोर स्नाट गृहार चेंहा

पाउँ+हार मिंह

में दो

४, धारिट्रक - श्रष्टक (हिं॰ श्राटकना) व्यवस्ता (हिं॰ सीता) गुटि (हिं॰ गोटी) भोद (हिं॰ गोट) गोर (हिं॰ गोट) स्हेंग (गेट, हिं॰ चौगा) भोत (साटका हिं॰ फ़ल, फ़ला) दिल (पर्यंत, हिं॰ टीला)

भोल (लटकना दि॰ भूल, भूला ) टिल (पयन, दि॰ टीला) टेगो (पका, दि॰ टेक) ताझ (दादा, दि॰ ताऊ ) फिक्क (दि॰ पीका) वप (दि॰ वाप)

बेटिना (हिं॰ वेटी) लक्क (हिंल० कना) भाई (वहिन, हिं॰ बाई) सियजोई (डिं॰ सहजनका पेड)

बॉ॰ चटर्जी ने फीचड़, गुड़, गेंडा, टॉंग, टुंठ, टाडिस, पागल, बैंगन, मेंडा ऋादि सनेक राव्दों को शादिवासियों की इन्हीं भाषाओं से ब्युत्पन्न माना है ।

\$ ६ १८ ध्वित का अनुकरण फरके कड़ शब्द बनाने की प्रकृषि आदि-मानय के लेकर आज तक घल नहीं है और देशी ताल में ऐसे शब्दों की संख्या सैकहों इनारों तक है: ये अनुकरणात्मक शब्द देशी कारीगरी के उत्कृष्ट नम्मूने हैं और देशी संपत्ति का मुख्य भाग। प्राय: शब्द उस उस ध्वित के लिये ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे—

कौर्य-कार्य सनक खुनुर-फुतुर चूँ-चूँ दुटकेँ-टूँ टनक दकार भन्नकार दहाड़ वक-त्रक भड़भड़ हत्यादि। कभी कभी वहीं शब्द तस्त या व्यावार वे खोतक होते हैं, जेखे-

खबखना खिलभिलाना गराई। पसीटना बुंग्रूक पंत्रोहना दगमगाना दुग्हुनी डिंदोरा धका पुचकारना फटनाटिया पावड़ विदक्षना क्यादि।

<sup>े</sup> बी-परियम ऐंड की-हे बिलयन इस हंडिया, भूमिका, दुः १६--१६

कई बार ध्वनि की सक्त करपना कर की बाती है और शब्द में ग्रमर्व भाव की द्योतना ऋषिक हो बाती है। ऐसे शब्दों में संजाएँ, कियापद, विशेषणा, श्रव्यय द्यादि सब प्रकार के शब्द होते हैं. जैसे ---

राज्यस् कि: टरीसना क्रिक्स -Pize धोधा पकडना विस्त विसा लेटना UKK समक्रमा लचक इत्यादि ।

श्रमेक प्रत्यय वस्ततः ध्वन्यात्मक है जो तद्भव शब्दों के साथ लगकर श्चर्यविस्तार में सहायक होते हैं, जैने -- क.-ह (ा) उदाहरस ---

घसेड दकहा धमक पळाड क टक मखडा लँगहा सडक इत्यादि ।

कई शब्द प्रतिध्वनि के रूप में गढ़ लिए जाते हैं, जैसे खामने सामने, खड़ीस पडोस: म्रास पास, गोल मटोल, ऋलग थलग, रोटी श्रोटी, मेल कोल, नाले नले. चपचाप. गालीगलीज. नंगधरंग, इत्यादि में ग्रामने. ग्रहीर. श्रास, मटोल, थनग, श्रोटी बोल, नुने, चाप, गबौल, धइंग पृथक् पृथक् तो जिर्थक लगते हैं लेकिन करने बिंब के साथ फिलकर खर्यवैशिष्ट्य ला देते हैं। श्वतः शब्दशास्त्र में तथा भाषा के भंडार में इनका महत्र निश्चित है।

कभी कभी प्रतिध्वनित शब्द स्वतंत्र स्त्रर्थसत्ता स्थापित कर लेते हैं. जैसे:-उस्टा-सन्टा, टंब-मंद्र, दील-दील में सन्टा, मंद्र श्रीर दील ।

कर शहर संबद्ध श्रार्थी में एकस्य कर लिए बाते हैं श्रायवा जाए टाल लिए व्याते हैं. जैसे :

कहाँ, यहाँ, वहाँ : ऐसा, वैसा, जैसा, कैसा : बायाँ, दायाँ : गोरू दोरू : सौंचा दाँचा श्रादि ।

कभी कभी स्वरमेद श्रथवा व्यंत्रनमेद करके शब्दों का परिवार सा बना क्षिया खाता है स्पीर किसी एक साधार को लेकर ध्यतिवैचित्रय की प्रक्रिया देशी शब्दतस्य को समझ करती रहती है। उदाहरसा :

तंड को श्वाधार मानकर तोंद, टोंट, टोंटी, ठोंडी, टुंडा श्रादि: पट से पोट, पेट, पेड, पाट;

ठक से-ठिक, टिक, टेक, ठीक, ठोक, ठकना, ठेका, ठोंक इत्यादि ।

कई बार भाषा दारिहय के कारण लोग देशी गढ़न से काम लेते हैं। बच्चे बुढ़े, स्त्री, पुरुष काम पढ़ने पर स्नपना शब्द गढ लेते हैं और अनेक ऐसे शब्द

मावा का मांडार भरने लगते हैं। बच्चों के गये दूर शब्दों में काका, वाबा, वाबा, मामा, मामा, बीबी, बूका, दीदी, दादा, चाचा, काला, नाना, कीबी, कूफी झादि उत्तेकतीय हैं। देशती कियाँ शब्द गढ़ने में बढ़ी दख होती हैं। उत्तकी गालियों में गीदी, दुच्चा, नाठी, चोचल-हाई, खतेल, लोठा, सुरुटंडा, मीट, भार, भार, आदि शुद्ध देशी गढ़न हैं।

कभी कभी खीम या परिहास में अध्यवा गोपनीयता के विचार से देशी शब्द गढ़ने पढ़ते हैं। टर, फिल, हट, धच प्रथम वर्ग में, और जुआरियों, बटेर-बाबों, कहरताबों, उसी आदि के शब्द दूसरे वर्ग में संमित्तित है इनकी चर्चा पहले की चा चुकी है।

- \$ ६१६ देशी कारीगरी का नमूना एक वह भी है जिसे समन्वयायोजन ( एसैंबलिंग = इचर उधर के थुनें लेकर ऋपने कारखाने में बोइना ) कह सकते हैं। ऐसे सन्द शुद्ध देशी नहीं कहे वा सकते। उदाहरसा:---
- (१) दो भाषाश्री के पूर्ण तत्व, जैसे रीति रिवाज, काला स्याह, धर-पकड़, खेल तमाशा, यका मौँदा, हाट वाजार।
- (र) एक भाषा का पूरा तत्व श्रीर दूसरी भाषा का श्रांशिक तत्व जैसे शानेदार, जूंदेदानी, वेथड्क;
- (१) दो शन्दों के प्रांशिक तत्त, जैसे लाठी (लगुड़ क्रीर यहि के मेल से) फलाँग (फाँदना प्रीर लॉपना से) इत्यादि। इन शन्दों की वर्श्यसंकर (दोगले) भी कहा जा सकता है।

#### श्रन्य उदाहरण ---

| चोरदरवाना        | चौकीदार  | चौराहा         | जेनघडी  |
|------------------|----------|----------------|---------|
| <b>भंडावरदार</b> | डाकलाना  | तिमा <b>डी</b> | तिदरा   |
| दिलचला           | धोदेवाज  | पानदान         | फुलदान  |
| मटरगश्त          | मालगुदाम | मोदीखाना       | मिलनसार |
| राजमङ्ख          | लट्ठबंद  | इथियारबंद ।    |         |

## हिंदी शब्दार्थ

## शब्द और उसका अर्थ

६ ६२० शब्द स्त्रीर स्त्रर्थ का स्त्रभिन्त संबंध प्रायः भाषाशास्त्रियों ने स्वीकार किया है। इस संबंध का बढ़ा भारी प्रमाशा यह है कि शब्द के बिना कोई खर्य नहीं और दार्थ के विना कोई शब्द नहीं। जिस शब्द की कोई शक्ति नहीं, वह शब्द नहीं बहा जाता । ध्वति सार्थक होकर ही शब्द कहलाती है । जिस ध्वनि का कोई खर्थ नहीं होता वह श्रस्थायी श्रीर स्वशिक होती है । उसका कोई 'प्राहक' नहीं होता । जब्द श्रीर सूर्य के इस संबंध की श्राकरिमक श्रामित्य श्रीर कत्रिम ( मनध्यकत ) माना गया है - तभी तो भाषामेद इतने खिषक है और एक ही भाषा में किसी शब्द का कोई अर्थ स्थिर नहीं रह पाता । 'बट' शब्द का खाँगरेखी में कर्य जता' और हिंदी में 'खना' होता है. 'बार' का खर्च खेंगरेबी. संस्कत. पारसी. तमिल ग्रादि भाषाश्रो में भिन्न भिन्न है। पत्र का श्रर्थ 'गिरनेवाला' से 'पता', 'कारक', 'चिटी', 'समाचारपत्र' हो सथा है। यह बात भी विचारसीय है कि एक ही वस्त विचार ऋथवा व्यापार के लिये भिन्न भिन्न भाषाओं में िन्न भिन्न शन्द मिलते हैं. जैसे रोटी के लिये झँगरेबी में 'ब्रेड', लेटिन में 'पानिस', पर्तनाली में 'पाव', फारसी में 'नान' और सिंधी में 'मासी' शब्द है। मिडी के मिलास के लिये डिंदी प्रदेश की बोलियों में ही कई शब्द हैं। शब्द श्रीर श्चर्य का सर्वाच बनावटी है क्योंकि स्वत: शब्द में ऐसा कोई आतरिक गुरा श्वयवा संगठन नहीं होता जिनसे ध्वनि तरंत किसी विशिष्ट पदार्थ की छोतक हो जाय। भाषा तो एक साम विक संगठन है। समाब, चाडे यह कितना ही छोटा हो छीर चाहे कितना ही बढ़ा, जिस शब्द के लिये को ऋर्य स्वीकार करता है वही सर्वमान्य होता है। एक व्यक्ति के लिये कोई ध्वनि भले ही सार्थक हो, समाख में प्राह्म होकर ही वह भाषा का खंग बनती है। परंत, कोई सभा सोसाइटी बैटकर नियम नहीं बनाती कि सामक शब्द का सामक सर्थ होता। व्यक्तिवासक प्रतं पारिभाषिक और विशेषतया वैशानिक शब्दों की बात बिल्कुल अलग है। वे तो श्रिषकतर बनावटी होते ही है परंत बनसाधारक के मूख पर को ध्वनि झाती है वह पदार्थ ही की पेरवा। से उठती है। पिछले प्रकरवा में इसका उललेख किया गया है कि शब्द की पहले पहल चलानेवाला या गढिया किसी पदार्थ या व्यापार को देलकर अचेतन ही किन्हीं ध्वनियों का संगठन कर जैता है किनका सवाब उछ पदार्थ या अवाबार से होता है। स्रतः इस कह उकते हैं कि शब्द और स्रयं का संबंध अंशतः कृषिम कीर अंशतः त्यामारिक है। इस भ्यानावतिकाद को निवांत मिट्या और निराधार कहकर नहीं टाल उकते। इसकी व्याख्या स्रविक सिक्तार के साथ स्राने चलकर की वायगी। किसी भी भाषा के स्रावारस्थ्य-सहुत्या जन्मर्थक होते हैं। यह स्रावदयक नहीं है कि शब्द की ज्यानि पदार्थ का व्यासार की ज्यानि से पूरा मेल ला काय स्रयदा पदार्थ की ज्यानि शद्य में डीक टीक प्रविक्तात हो। ऐसा तो जन्मर्थक शब्दों के एक मेद — अनुकरवालमक शब्दों में स्विक्तात हो। ऐसा तो जन्मर्थक शब्दों के एक मेद — अनुकरवालमक शब्दों में

्रे ६२: यहाँ इस बात का उत्लेख कर देना अर्थंत आवश्यक बान पढ़ता है कि व्यत्मियतीकनार वर्ग भाषाओं और तभी युगों में समान कर से लागू नहीं होता। प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति होती है, उत्रका व्यत्मियतू अन्य भाषाओं के बहुत कुछ भिन्न होता है, और समय पाकर उनमें को परिवर्तन होता है वह उस भाषा-भाशी-समाझ की अपनी ही परिवर्तियों, आवश्यकताओं और व्यत्मित्र प्रत्याभी-समाझ की अपनी ही परिवर्तियों, आवश्यकताओं और व्यत्मित्र प्रत्याभी-समाश की अपनी ही परिवर्तियों, आवश्यकताओं में कि बातीयता और मोगोलिक तथा कैकाविक सित्री का हाथ होता है। कि हिंदी में क्षेत्रेचा कर हते हैं. उसे अपरोजी में 'को', आदश्यक्ति में 'काको' देविक में 'हक', के स्कृत को कहा दिया गया।, और पंचावी में 'का' करते हैं। इनके बारे में 'का' कुक्ट को कहा दिया गया।, और पंचावी में 'का' करते हैं। इनके बारे में किशी को लेवेह नहीं हो सकता कि ये तथा सकट अनुकाखासक और प्यत्यर्थक है। इन ग्राच्यें और इनके क्रारा योतित वस्तु-विक्रेष का तंबेब स्पष्ट है। अंगरेबी के 'बीप', 'क्लीय', कहा', 'नाक', 'काप' के बत्र के विलिय हा तंबेब स्पष्ट है। अंगरेबी के 'बीप', 'क्लीय', कहा', 'नाक', 'काप' के बत्र के विलय हा तंबेब स्पष्ट है। अंगरेबी के 'बीप', 'क्लीय', कहा', 'नाक', 'काप' के करते विलय हा तंबेब स्पष्ट है। अंगरेबी के 'बीप', 'क्लीय', कहा', 'नाक', 'काप' के बत्र के विलय हा तंबेब से से स्पर्ट है। अंगरेबी के 'बीप', 'क्लीय', कहा', 'नाक', 'काप' के बत्र के विलय हा तंबेब से सार्व का तंबेब स्पर्ट है। अंगरेबी के 'बीप', 'क्लीय', कहा', 'नाक', 'काप' के बत्र के विलय हा तंबेब से सार्व का तंबेब सार्व के 'बीप', 'क्लीय', कहा', 'नाक' के सार्व के सार्व के सार्व के 'बीप', 'क्लीय', 'कलवा' 'वा के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के 'बीप', 'क्लीय', 'कलवा' का तंबेब के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के 'बीप', 'कलवा' 'वा का तंबेब के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के 'बीप', 'कलवा' 'वा का तंबेब के सार्व के

कई बार व्यक्ति ग्रहिक श्रथन श्रोता की तरकालीन मनःश्रियति, प्रतिक्रिया श्रीर श्रमुकरायुशीलता के कारण भी यह निभिन्तता उरपन्न हो आती है। एक ही व्यक्ति को एक उनकि या उमाव ने 'निलाबिल' प्रता कीर रूपकर ने 'निक्तर'। वब दन न्यक्ति श्रीर तमावों की बोलियों मिली और एक बानान्य भाषा का विकास हुआ तो कभी तो रोनों की ग्रनी हुई ध्वनियों की श्रयंभेद करके रस्त लिया या विकित्ताना श्रीर चिल्लाना होनों बने रहे। हुछी तरह के श्रव्य भरूकी श्रीर स्वतिकाता श्रीर चिल्लाना होनों को ग्रह हो आये में दोनों के श्रयद स्वति रहे वे भवकना श्रीर पहलता होना कभी एक ही आये में दोनों के श्रयद स्वति रहे, वेसे भवकना श्रीर भवकना, कला। कभी एक हो आयों हम हम हस हस रहे रहे स्वति रहे, वेसे भवकना श्रीर भवकना, स्वता, स्वता। कभी एक हो आयों स्वति रहे वि

इसके अतिरिक्त इसका व्यान भी रश्नना है कि एक पदार्थ के कई मान्न हों सकते हैं और किसी भी पन्न को लेकर उसका नाम रखा वा सकता है। कींगरेजी में चाँद की 'सून' कहते हैं को √ मा, मापना ते संबद्ध है, संस्कृत का 'चंद्र' √ चंद्र, चमकना, से श्युल्पनन है। मूल में दोनों धातु ध्यन्ययंक हैं। दहना, शिरता क्षोर सकना में एक ही क्रिया के तीन विभिन्न पद्ध हैं इसीक्षिये इन इम्बरी के संगठन में भिन्न भिन्न स्वनियों का प्रयोग हुआ, है। यो तीनों ही ध्वनिम्रतीक हैं।

\$ १२२ पिश्रुले प्रकरण में निक्काचार्यों का मत देते हुए यह उक्केल किया सवा था कि मूल में संस्कृत के सभी शब्द अपने अर्थ को अकट करने में स्वतः समर्थ में । बाद में उपकर्ष प्रत्यवादि लगने से शब्दों का ऐसा विस्तात हुआ और ध्वनिर्देशयों ने भी इतना हो गया कि शब्द और आर्थ के संबंध को सहस्य में बोहना कठिन हो गया। दूसरी शत यह भी है कि को शब्द देशी विदेशी भाषाओं से प्रह्मा किए गए, वे आर्थभाया के ध्वनिसंगठन से तो बने नहीं ये। अतः उनके शब्दार्थ संबंध को आर्थभायाओं की प्रकृति के अनुसार सिद्ध करना संबंध नहीं है। ऐसे सब शब्दों का अर्थ से संबंध भी श्रृष्टिम और रूढ़ साम प्रदत्ता है।

अर्थविकात की प्रक्रिया को इस देलेंगे तो जात होगा कि अनेक रान्द्र मूर्व से अन्ते और फिर आलंकारिक अर्थ देने लगते हैं। कुछ में तो मीलिक अर्थ भी बना रहता है, लेकिन जिनका भीलिक अर्थ लुत हो जाता है और वस्तु भाव अर्थया श्यावार से कोई संबंध परिलक्षित नहीं होता, वे शन्द भी हिनस जान पहते हैं।

उदाहरखा—'माथा ठनका' में ठनका, तथा सूत, बाँका और लंकोच में मूल मूर्त अर्थ और विश्वसित अपूर्त अर्थ दोनों विक्रमान हैं, अतः शब्दाश की स्वामानिकता को पहचाना जा सकता है. लेकिन साथा, बटिला, सेच, बोध और व्यय में ध्वमपर्थ श्रेष चुत है, अतः लगता है कि इनका अर्थ किएतत और कृत्रिम है। लेकिन इनके भी बद पूल में पहुँचकर वथ, बट (बटा), शी (खट्या), बुप्(बनग), ई (बि-उपधर्ग है) का परीक्षण करते हैं तो ध्वनिम्तीकत्व स्पष्ट होने लगता है।

उपर्युक्त विवेचना का तात्वर्य और हमारी २५।पना यह है कि हिंदी के परंपरागत तथा निवां गहन के शब्द प्रायः परायर्थक हैं। किन्तें हम स्त्रायं शब्द कहते हैं अथवा विनक्त संबंध अर्थ के साथ सीचे नहीं दिलाहें देता उनका भी मूल विरक्षेत्रया और वैशानिक अध्ययन करने की आवश्यकता है।

श्रद प्रदन उठता है कि हिंदी की ध्वनियों क्या क्या कर्य देती हैं, हिंदी की भाषारभूत ध्वनियों के अयों का वरिसाख और ध्वनितंगठन (अथवा शब्द) में उछ अर्थ का वैविध्य केंद्रे विकतित होता है। \$ ६२२ जिल प्रकार वैज्ञानिकों ने बदार्य का सुरूम उत्पादक तत्व लोखते लोखने परमाया की लोज कर ली है जो उठ प्रायं से भी खरिक महत्वपूर्य और राकियाला है, हिर्ण प्रकार राक्र्याक्ष को भागा का वह सुक्ष तत्व प्राप्त करना होता है जो क्रयं का प्रायाचार है। इस-वेद (११६५/१२) का वचन है कि इचार्य एसर अविनाशी शब्दमर अवदा पर उदरी हैं जो अपर्य का मृत्य है। हुए लिये इहना के अर्थ को समझने के लिये अवदार्य का बानना खायरयक है। पतंजलि मानते हैं कि स्था वर्षों अर्थ का होते हैं। एकाइपी कोशों और तंज बीक-मंत्रों से जात होता है कि अर्थक चनि में अर्थ निहित रहता है, लेकिन उसकी अर्थशिक दूवरी चनियों के सेल ते तार होती हैं। सेलक राक्र्य का खानना होती है। 'तार' का अर्थ 'शुक्त कलक से तार मिला', 'विकली का तार', 'वाशनी का तार' और 'हे मगवान, मुझे हल भवतागर से तार' में ही टीक तरह में पत्र का तार' और 'हे मगवान, मुझे हल भवतागर से तार' में ही टीक तरह

९६२४ द्याधारभूत ध्वनियों के द्यर्थों का परीच्या निम्नलिस्वित द्यार्थ (संस्कृत-हिंदी) शब्दों में कीचिए :

स्तरध्वनियाँ व्यंवनों की सहायता के लिये प्रयुक्त होती हैं। स्वतंत्र रूप से इनिकटता के अर्थ में और उद्गी के अर्थ में आता है, जैसे :

हत इंद इट ईंदु इतना इगर इमि; एवं उन, ऊंचा, उक्ताना, उठाना, उदाल, उच्चलका, उञ्चलना, उड्चना खादि। इत उत में अर्थ का अंतर स्वर है। अ की स्थिति इन दोनों के बीच में है—उदाशीन श्रीर शुन्द। अभावदाक अर्थीर अन्य उपकारों को ही देश लीविए। अतिरिक्त उदाहरण-अन्द्र, अकेता, अटकना, श्रद्धिक, अंत हरवादि।

ए में श्र+र छीर छो में छ+उ के सर्घों का दंगेग होता है। ऋ के उदाबीत होने पर ए में इ और खो में उ के सर्घ ही की प्रधानता रहती है, बच्च रह श्रथपता थी उक्त अपोनेद मों हो बाता है बेठे एतना, इतना, एथर (एहर-पूर्विहिंदी) इपर, एपखा, इन्डा, बोखली, उसली; ओब, ऊर्क्न, खोलारा, उसारा शर्म के साधार श्र इ उ ही हैं।

्र ६१६ व्यंत्रनों में महाप्राण ध्वनियाँ स्वष्टतः ऋषंगर्भित हैं। 'ख'का वैदिक में क्षयं है खाकाश विवते हिंदी में ऋषं विकक्षित हुए हैं—शून्य पा सोसला श्रीर पकाशमान। उदाहरणा:

| खस     | खंब          | सोटा            | स्रोच   | खंडहर |
|--------|--------------|-----------------|---------|-------|
| स्रोना | खोदना        | खंक             | खंबरी   | खोस   |
| खसी    | खिल्ला       | खाद             | स्तान   | खदक   |
| राख    | कोख          | उलाइ            | श्रोखली | खचा   |
| खपना   | खोपडी        | खादर            | खरा     | खिसना |
| खेलना  | खरसा         | खिबना           | बिहकी   | खीस   |
| ते स   | ग्रांख इत्या | <del>ار</del> ۲ | •       |       |

## 'घ' से वर्षण श्रीर घुटन के ऋर्य दोतित होते हैं, जैसे :

| घसीरना      | धमसान          | वबराना  | घपला    | वहराना |
|-------------|----------------|---------|---------|--------|
| धमस         | धनघोर          | वाब     | धिसना   | घिन    |
| विरना       | <b>बुँ</b> धरू | धुमङ्ना | धूमना   | घूँट   |
| धुटन        | घोसना          | मेव     | भ्रधाना | श्रोघ  |
| ज्ञाध हुआहे | 1              |         |         |        |

#### 'कु' छेदन श्रीर श्राच्छादन का श्रर्थ देता है, जैसे :

| छुँटना     | <b>छी</b> जना   | खानना      | ह्रेद       | छी व            |
|------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| छेनी       | <del>हुरी</del> | <b>छेद</b> | ब्रोटा      | छोड्ना          |
| भच्छर      | बार्छ           | पौछना      | विच्छु; एवं | <b>छा</b> ज     |
| ন্ত্ৰাৰ    | छीभी            | द्यालदारी  | <b>છાતી</b> | खाता            |
| <b>छ</b> त | धुपना           | छाल        | छावनी       | <b>छिड्ड</b> ना |
| मूँख       | श्रोद्धा        | छूना       | छोप         | छिलका इत्यादि   |

'भा' शीघता का भाव बवलाता है, जैसे :--

भट भंभट भँभीइना भक् सख भटकना भड़ी भड़ना श्रोभड़ भपट भपकना भलकना भौंकना भाड़ श्रादि।

## 'ठ' विकृति तथा निश्चय दो ऋर्य व्यक्त करता है, बैते :

| ठग            | ठडरी | ठख्डी         | <b>उसक</b> ना | ठोकर |
|---------------|------|---------------|---------------|------|
| <b>डिंगना</b> | डु'ड | <b>ठे</b> स   | इंडलाना,      | ऍठना |
| ठीक           | 218  | <b>रमक्ता</b> |               |      |

## 'ह' गति की मंदता का द्योतक है, जैसे :

| दकेलना | दलकना          | दहना | दीठ    | ढेला        |
|--------|----------------|------|--------|-------------|
| ढीला   | <b>वं</b> ढोरा | दादस | ढेक्सी | द्योगा -    |
| दोर    | मेदक           | मॅदा | बुदा   | ब्रादत साहि |

'ध' स्थान ( ग्राधार कादि ) का ग्रर्थ देता है, जैते :--aiu nae वामना यस यसर्व भौंग धानी धान धाना ΨĦ है भी याला MIK धेगाली साधी E1M भाषा उद्यक्तना ।

कई अनकरशात्मक शब्दों में इससे 'कंपन' का अर्थ भी मिलता है. सैने :

थरथराना थलकमा यसस्या मधना 'घ' का ऋर्य धारता करना है, जैसे :

थीध ਬਜ धास्य घरना ध्यान घन श्राधार भात ขัสสา बाधा मीप्र बद्धि मेधा श्रधर र्क्षा बेधना श्रधीन इत्यादि । दघ

श्चनकरसात्मक शब्दों में घ 'मय' का द्यर्थ देता है. जैसे : धमकी संस्था

धौंस धंष धनना श्रादि ।

'फ' से ट्रटना स्त्रीर बढना का सर्व प्राप्त होता है, केहे :

फटना पहचना प,सा फल फरहरा कलाँग फसकता फॅसना पाहना फाइना फोडा फिरना फ सी फर्ती फलना फ़ॅंक पैलना W. द्धक श्रपराव उपनना इत्यादि ।

श्रमका

धहका

'भ' ते धोले या रहस्य की सूचना मिलती है, जैले :

भॅवर भक्ती ( ग्रॅंबेरा कमरा ) भक्तभा मक भगल यंग भागना भचक भरकता भहकीला **ਸ਼**ੀਂਟ भदा ਸ਼ਬ भविष्य भामिनी भानमती भक्तज्ञा मेरव यत भीम भौद गंभीर उभावा समी नामि मसु इत्यादि ।

<sup>\$</sup> ६२६ अलपप्रास्। व्यतियों में मूर्चन्य ध्वतियाँ विक्कृति और सञ्चता का बोध कराती हैं, जैसे :

| रंटा     | टका    | टट्टी  | टट्टू -  | टपका                  |
|----------|--------|--------|----------|-----------------------|
| ्टि व्या | टिड्डा | टीका   | द्व'डा   | <u> दुक्या</u>        |
| दुटना    | 35     | टेढ़ा  | टोटा     | टीना                  |
| नाटा     | काटना  | क्षेटा | सोटा     | लह्                   |
| सङ्ख     | भीटा   | कपट    | . ह्यांट | बोट                   |
| च्यूँटी  | रोटी   | बेटा   | दिरनौटा  | कोटा इत्यादि में 'ट'। |

'ब' में विकृति क्रीर सञ्जता के ऋतिरिक्त हिंसा का भी ऋषें होता है:

| दका             | સંજ          | र्वदा   | बकर     | दाका    |
|-----------------|--------------|---------|---------|---------|
| हटना            | डषटना        | डूसना   | ब (ना   | ढाकना   |
| डॉंट            | <b>ह</b> ौंस | ढाइना   | हात्    | डिंगना  |
| बोई             | सौंड         | गुँडा   | मेड     | पिंड    |
| स्ँड            | ₫¥           | र्भंडा  | भौंडा आ | दि। एवं |
| कृदा            | चिदिया       | भिड़    | गुद     | कीड़ा   |
| बङ              | तोइना        | मुद्धना | पिंजदा  | भिद्रना |
| श्चादि में 'इ'। |              |         |         |         |

६ ६२७ र और ल से लालित्य और कोमलता का बोघ होता है ल र की अपेचा अधिक मधुर होता है। उदाहरख—

| रह्ना     | रचना                            | रवा                                    | रबद्दी                                                                           |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| रस        | रंग                             | €ात                                    | रावा                                                                             |
| बर        | स्वर                            | द्वार                                  | नर                                                                               |
| सास       | सोभ                             | सार                                    | लवा                                                                              |
| लघु       | सीला                            | ली                                     | लदका                                                                             |
| दुवला     | विस्सी                          | हिलना                                  | खेलना                                                                            |
| बोल इस्या | दि ।                            |                                        |                                                                                  |
|           | रस<br>बर<br>लाल<br>लघु<br>दुबला | रस रंग<br>बर खर<br>जाल जोम<br>लघु जीजा | रस रंग रात<br>बर स्वर द्वार<br>लाल लोम लार<br>लाडु लीला ली<br>दुबला बिक्ली दिलना |

र ल प्रायः ड इ के समान व्यवहार करने लगते हैं, बैसे--

राश्वः रंकः पिंकर रार राहु रीक्कः रेकाः जूला जोंदा ग्रादि में ।

े ११८ रा, व, स दिदी की व्यतियों नहीं है। संस्कृत में इनका कर्य कमका प्रकार, कान तथा पूर्वता विभिन्नता स्ताया गया है।

त के वी वार्थ है-- तह (शाहनर्य) एवं सु ( लब्द तवा तुंदर ), केंद्रे--

संगीत

सरकता

सॉकर

संग

साधी

|      | सग                                                         | संगात          | वरकना                     | a la          | 44         | साया           |  |  |
|------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|------------|----------------|--|--|
|      | संग्राम                                                    | सकोइन          | ा स्वाना                  | सत्त          | IT         | सत्य           |  |  |
|      | सदा श्र                                                    | ादि ।          |                           |               |            | •              |  |  |
|      | इसे वि                                                     | कलताश्रीर उ    | उल्लास का भार             | व व्यक्त होता | है, जैसे-  | _              |  |  |
|      | इकला                                                       | हकारना         | हका-वध                    | ar <b>e</b>   | 31         | <b>E F F F</b> |  |  |
|      | इड्बड्रान                                                  | इ।थ            | हरा                       |               | ξ₹         | इरि            |  |  |
|      | हर्ष                                                       | हॅसी           | हिलना                     |               | हानि हु    | लचना चादि।     |  |  |
|      | § ६२६ क, ग झौरत, द श्रनेकार्थी ध्वनियाँ हैं: भाषा में इनका |                |                           |               |            |                |  |  |
|      |                                                            |                |                           |               |            | 'क' काम्रवं    |  |  |
| ऋस   | पंत ग्रानिश्चि                                             | त श्रीर चटिल   | है-पकड़ में               | नहीं श्रासक   | ग दे।      |                |  |  |
| 'स्' | गत्यर्थंक है,                                              | जैसे           |                           |               |            |                |  |  |
|      | गंगा                                                       | गख             | गौ                        | गाड़ी         | घाग        | रा             |  |  |
|      | गोदावरी                                                    | गंडक           | गया                       | गाना          | गँवा       | ना             |  |  |
|      | गधा                                                        | गप             | गलना                      | गिरना         | गसी        |                |  |  |
|      | गाली                                                       | सग             | राग द्यारि                | ŧΙ            |            |                |  |  |
| 'ন'  | तनाव या फैर                                                | ताव के द्रार्थ | में द्याता है, डै         | ति            |            |                |  |  |
|      | तंतु                                                       | तनना           | तान                       | तकला          | त          | गा             |  |  |
|      | तम                                                         | तरना           | तन                        | तरंग          | ਰਾ         | <del>Š</del>   |  |  |
|      | ताइ                                                        | तार            | तुना                      | तेल           | e.         | 1 अग्रदि में।  |  |  |
| ٠٤٦  | के दो अर्थ है                                              | देना श्रीर च   | मकना, जैसे                |               |            |                |  |  |
|      | दिन                                                        | देव            | दर्द                      | दच्च          | दक्षिण     |                |  |  |
|      | देना                                                       | दौँत           | दमकना                     | दबदबा         | दया        |                |  |  |
|      | दर्शन                                                      | दइन            | दूध                       | दायाँ         | दाम        |                |  |  |
|      | दामिनी                                                     | देखना          | दीया                      | दीठ           | दःख        |                |  |  |
|      | दूत                                                        | मोद            | इंदु श्रादि               | में।          | •          |                |  |  |
| 'ৰ'  | ह्योटाई, तुब्ह                                             | ताश्रयवाहा     | स के भाव ब्य <del>व</del> | करता है, वै   | <b>चे-</b> |                |  |  |
|      |                                                            | चांडाल         | चिद्धिया                  | चंपा          |            | मेली           |  |  |
| ,    | वकर                                                        | चतुर           | चपत                       | चपा           |            | <b>मृ</b> तरा  |  |  |
|      | वाम                                                        | चातक           | चिकना                     | चित्र         |            | वच             |  |  |
|      | चिथड़ा                                                     | चुटकी          | चुंगी                     | चीरा          |            | ৰ              |  |  |
| 1    | लोच                                                        | <b>फॉ</b> च    | वञ्चा                     | मोच           |            | च              |  |  |
| 1    | मचान छादि                                                  | 1              |                           |               | ,          | • •            |  |  |
|      |                                                            |                |                           |               |            |                |  |  |

'ब' कम, रचना श्रयवा उत्थान के श्रय में श्राता है, बेंधे---

| वननी  | ज्ञाभा  | व्यग  | वगना          | र्जगल         |
|-------|---------|-------|---------------|---------------|
| वंबाल | बास     | चड    | षरा           | <b>थड्</b> ना |
| वन    | वसघट    | वमना  | चय े          | षरा           |
| को    | वाना    | वीना  | <b>जीत</b> ना | श्रीम         |
| जेड   | जुहा    | जेवदी | राव           | स्रोब         |
| सेव   | र्समाना | स्वना | स्रादि ।      |               |

'म' पालन, पोषया और अवलंब का अर्थ देता है, उदाहरश-

| पालना          | पोषः     | <b>u</b> | पेट | पेड्     | ' पीना |
|----------------|----------|----------|-----|----------|--------|
| पकदना          | मका-     | ना       | पैर | पच्      | पगद्गी |
| र्ष <b>ध</b> र | पट       | पहाव     |     | पता      | पत्ता  |
| पति            | परिक्रमा | पलक      |     | पिता     | पास    |
| पोत            | रोपना    | ताप      |     | सूप ऋादि | 1      |

तं व श्रयवा हिंदी व वर्तुं ल गति के लिये प्रयुक्त होता है, वैसे :

| बङ्   | <b>ਵੀੱਚ</b> | बाबा   | वेर   | वाट   |
|-------|-------------|--------|-------|-------|
| बटना  | बटोरना      | बांधना | बँगला | बंडी  |
| वकना  | वलेड्रा     | वगूला  | बटवा  | बतासा |
| बढ्ना | कंबुधादि !  |        |       |       |

- हु ६१० अनुनाधिक व्यंक्तों में रूज और या का दियों में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। परिच्यों दियों प्रवेष में या न का पर्याय होता है। न और म रोजों ही बहुवीं व्यनियों हैं। किंद्र शब्द के आरंभ में म से स्थितत अध्यत अंपूर्यंता का और म से निवेष का अर्थ पोतित होता है। उदाहरणा :
- (क) भंडन, मरना, माला, मँगनी, मंडी, मंदिर, यग्न, मिट्टी, सदना ससान, महान्, मही, माता, मात्रा, मिटना, सुख, सुख, मूर्ख ग्रादि ।
- (ख) न, नरक, नाश, निकलना, निकृष्ट, निकम्मा, निंदा, नगयय, नीरस्र, न्यून, नीचा इस्यादि ।
- \$ ६ ११ अब मरन यह उठता है कि हिंदी में मूल व्यनियों तो केवल २६ हैं (आ ह उ, क लाग भ, व ला क क्ष क्ष कुट उठ ह उ, त य द थ न, य क हम मा, य र ल व व ह), हवजे २६ या कुक अधिक अर्थ ही तो मिल उकते हैं; (क्सीकि यह तंभव है कि कुछ व्यनियों के अपन्य अर्थ भी हीं), तो किर संवार मा के पदार्थी और व्यापारी के अर्थ किन प्रकार सार हो बाते हैं ? हनका उत्तर यह

है कि २६ ध्वतियों से जिस प्रकार आखों शब्द बन बाते हैं. इसी प्रकार इन २९ सल कार्यों से लाखों कार्य विकसित होते हैं। व्यनियों के संचय-कमचय और हेरफेर से कार्यों में हेर फेर होता है। इस प्रक्रिया को रासायनिक नियमों की तलाना में समक्ता का सकता है। प्रत्येक पढाय किसी एक तस्य से अथवा दो या अधिक त वों के मेल से बनत। है। इनमें हे प्रत्येक तत्व किन्हीं विशिष्ट गुर्कों से युक्त होता है। किसी मिश्रमा की विशेषता यह होती है कि उसका प्रत्येक तत्व ग्रन्य तत्वीं के साथ मिश्रित रहने पर भी, श्रापने सल गर्गों को श्रास्त्रयण रखता है। कोई तस्य दसरे तत्व के गुर्खों को परिवर्तित नहीं करता। बालु के करा और आटा का सैमिश्रया ऐसा ही होगा । वसरे वे पदार्थ होते हैं जिनके विभिन्न तस्व परिवर्तित हो बाते हैं, जैसे समान मात्रा में दही और मधु मिलाने से विष हो बाता है। इसी प्रकार ध्वनिसंचय द्वारा दो तरह की प्रतिक्रियाएँ होती हैं-एक से ध्वन्यार्थक अर्थ अलग अलग प्रगट रहता है और इसरी प्रतिक्रिया से नग्न अर्थ का बन्ध होता है। प्रथम शन्दार्थ की प्रारंभिक श्रवस्था है श्रीर दसरी उसके विकास की सीवी है। 'मन' में म से स्थिरता और न के जोड़ से 'स्थिरता का निधेव' ( अर्थात चांचरप) का अर्थ प्राप्त है, नग में ग से गति और न से निषेध (अर्थात श्रवसता ) चौतित होता है। मन और नग में श्रपने श्रपने तत्वों के गरा श्रवस्था रहे हैं। यदि 'प' पालन के अर्थ में आता है तो फिर पीटना का अर्थ क्यों मेल नहीं खाता ? यदि 'च' लघुता का चोतक है तो फिर चंगा कीर चढ़ना में यह अर्थ क्यों नहीं घटता ? इन ग्रापवाटों का समाधान ग्रामें विकास ग्राथवा ग्रार्थपरिवर्तन की दृष्टि से किया का सकता है।। इसके अतिरिक्त यह बात भी उल्लेखनीय है कि कुछ व्यतियाँ ( जैवे महाप्राया और मूर्थन्य ) इतनी प्रवत होती है कि शब्द में कहीं भी रहकर वे आगे पीछे की स्वति के अर्थ पर छा बाती है।

हत प्रकार २६ प्यनियों के संचय, क्रमचय से लाखों शब्द बन सकते हैं, साथ ही किसी भी नय, पदार्थ, भाव क्रयवा व्यावार के लिये क्लिकुल नया शब्द गढ़ा चा तकता है। नय, सब्द गढ़े झावर बाते हैं, भावाचों में कम और बोलियों में कुछ अधिक। कुछ नय सब्द देवी विदेशी पदार्थों के साथ देश विदेश ही है झा बाते हैं। चित्र नय नय, शब्दों की दृद्धि से भाषा कठिन और ब्यटिल होती बाती है। क्योंकि हमने स्मरण शक्ति पर क्षिक शोक पहता है।

#### अर्थविस्तार के उपाय

्र ६२२ माया के मांडार को बढ़ाने के लिये कुछ ग्रम्य उपाय काम में लाए बाते हैं वो श्रप्तिक सुराम श्रीर तहब है: (१) कमी तो पुराने शब्दी की नए शर्म दिए बाते हैं, वेते तिल ते तैल बना होगा पर कार तरेती, श्रावता, लोंग छादि है बैठा ही पदार्थ पाया गया तो वह भी तैल हुछा, वहाँ तक कि बालू वे तेल निकालने का दावा भी होने लगा ! अपका गर्माथ वही या की बीखा बचाने में चतुर या, पर अब किटी मो काम में इन्नाल हो को भीया कहा वा बाता है। (१) कभी दो हाथ्यों के बोड़ है (अर्थात समास हाथा) नया उन्हों निकाल लिया बाता है, मेरी निव्हामार, हथकड़ी, नैनल्ल (क प्रकृष), मोमवरी, पंचवरी, चौराहा, पंचांग, कालग्रहा, गोधूलि, समासवाद हत्यादि । (१) प्राय: वर्तमान एक्यों के ताथ (आगो, पीछे बीच में) व्यनियों बोड़कर राज्यसिस्तार के अर्थाविस्तार और राज्यपीरवर्तन हारा अर्थपरिवर्तन लाया बाता है। उदाहरण :

| चंड     | चंडी                | चंडू       | चांडाल   | प्रचंड |
|---------|---------------------|------------|----------|--------|
| चंट     | বাঁহা               | तङ्        | तड़ा उड़ | तङ्क   |
| तदका    | त <b>द्रप</b>       | ताइ        | तोइ,     | नस     |
| नली     | नाल                 | नाला       | नासी     | नालकी  |
| प्रशाली | नलका                | नलुद्धाः   | नलिन     | नलिनी  |
| श्राल्  | कचाल्               | सताल्      | हिसास्   | रतालू  |
| पिडाल्  | <b>ग्राल् बु</b> खा | राश्चादि । | •        | _      |

किसी भी भाषा में बन उक्त तीन प्रतिक्रियाएँ कवाथ रूप में होती है तभी उत्तकी शक्ति बदती है। कॅगरेबी में इनके अनेक उराइरण मिलते हैं, बयाय यह अवस्य है कि प्रश्यों से बने सब्दों की प्रधानता पाई बाती है। बमंन भाषा में भी तीनों प्रक्रियाएँ चलती हैं, लेकिन उतसे समासकुक्त राज्दों की प्रधानता है। संकृत में तीनों का मंत्रुलन पाया बाता है। हिंदी से संबंध होने के कारण संस्कृत के उदाहरण यदि कुक अधिक मात्रा में दिए बार्गे तो अनुवित न होगा। बिश्व ऐसे उदाहरणों ने प्रसुत प्रसंग अधिक स्पष्ट होगा।

६ ६ ३३ केवल श्रर्थविस्तार

संद ( चिह्न, गिनती, कसर, गोद, नाटक का परिच्छेद ),

बाद्ध (पासे का लेश, गाड़ी का धुरा, दृश्वी के बीचोबीच की कल्पित रेखा, मडों के भ्रमण करने का मार्ग).

खन्वय ( वंबंध, वंदा, वंदान, रान्दकम ), प्रभिषान ( कथन, रान्दकोश ), प्रप्त ( पूजा के वोप्त, पूजायात्र ), प्रप्त ( वेवता, राजुव ), स्रावम ( स्वातमत, स्राय, वर्षावदि, द्यास्त्र ),

```
खाशा (दिशा, इच्छा ).
       श्चासन (स्थिति, बैठक, बैठने का दंग, बैठने की वस्त ).
       इक्षा ( गाय, प्रथ्वी, स्तृति, संतोष. बढि ).
       उपदेश ( परामर्श, दीचा, शिचा, हित की बात, मंत्र, कथन ),
       उर ( वस्थल, इदय ).
       उल्का ( ज्याला, मशाल, इटता तारा ),
       करता (कार्य साधन, इ द्विय, शरीर, व्याकरण में द्वारा अर्थ का कारक.
वह संख्या जिसका वर्गमूल न निकाला जा सके ),
       कला ( सौंदर्य, शिलप, ग्रंश, तीन का समय, व्याख ),
       कांड (वासा, ट्रकडा, श्रध्याय, घटना ),
       काव्य (कविता, रसयुक्त वाक्य, कवितामंथ),
      कृट ( भूठ, छल, व्यंग्य, श्रम्रभाग, मुकुट, कंगूरा, पर्वतशिखर ),
      कोटि । नोक, धनव का अगला भाग, तलवार की धार, करोड, अंखी )
      कोष (कली, स्थान, श्रंटा, पात्र, भांदार ),
      गर ( भारी, बढा, माचार्य, मध्यापक, मंत्र का उपदेश देनेवाला, बहस्पति ).
      घन ( मेघ, समृद्द, विस्तार ),
      चक ( पहिया, जाँता, चाक, ववंडर, मंडली, समह ),
      चरण (पैर. चीया भाग).
      जटा (जह के सत्र, उल के बाल ).
     बलब (बल में उत्पन्न, कमल ),
     तंत्र ( उपाय, तंत्र, श्रागम, शासन ),
     तीर्थ ( पुरुष, पुरुष्यस्थान ),
     तला ( साहश्य, तराज ).
     दंश ( दाँत, दाँत का काटा, सर्पादि का काटा, बैर ),
     दिखण (दाहिना, निपुर्ण, दिख्या दिशा),
     दंड ( लाठी. दमन, शासन, सबा, घड़ी ),
     द्रव्य (पिघलनेवाला, पदार्थ, धन ),
    दव ( वन, वनाग्न ),
    दिव्य ( प्रकाशमान, संदर, अलीकिक, स्वर्शीय ).
    दर्मिन ( जब भिन्ना भी कठिनाई से मिले, ऋकाल ).
    प्रारम्य ( प्रारंभ किया हुन्ना, भाग्य ),
    द्वार ( साधन, मार्ग, छेद, दरवाका ),
    धर्म (नियम, पुर्व ),
```

```
ष्वनि ( नाद, गुडार्थ ),
      नमन ( ऋकाव, प्रशाम ),
      पक्ष ( पहल , हैना, १५ दिन का काल, सेवादल ),
      पटल ( परत, भावरण, छप्पर ).
      पद ( पैर, प्रदेश, चिह्न, दर्जा, कविता का चरण, मणन ),
      परमार्थ ( उत्क्रष्ट पदार्थ, मोख ),
      पश ( बीब, चार पैर का बीव ).
      प्रचा (संतति, चनसमह),
      प्रथा ( ख्याति, रीति ).
      प्रांत ( अंत , किनारा, दिशा, प्रदेश ),
       फल ( बनस्पति का बीजकोष, लाम, परियाम ),
       बलि (चढावा, बलि का पश्),
       भव ( बन्म, संसार, खड़ा )
      भूत ( श्रतीत, प्राची, मृत प्राची, पिशाच, प्रेत ),
       मेद ( तोइ फोइ, ग्रांतर, प्रकार ).
       भ्रम (भ्रमग्र, संदेह),
       मल (मैल, विकार, पाप),
       माला (हार, पंक्ति).
       मुद्रा ( चिह्न, मोइर, सोने का सिक्का, श्रंगमंगी ).
       मृग ( कोई पशु, जंगली पशु, हिरन ',
       थोग ( मेल, चोड़, उपाय, ध्यान ),
       रव ( धृति, पराग, मातिक धर्म),
       रस ( स्वाद, बलीय श्रंश, शरीरस्थ घातविशेष, भस्म ).
       लोक ( अन, प्रदेश, संसार ).
       यर्श (रंग, बाति, ग्रह्मर)
       विग्रह (विशाग, कलह )
       शक्कन ( पद्मी, शुभाशुभ लक्स्म ),
       शीर्ष ( विर, चोटी, अगला भाग )
       साध ( श्रव्हा, साध पृदय ),
       सार ( बल, धन, बल, ग्राभिपाय, परिशाम ),
       स्त्र (तंत्, स्थवस्था, संदिस वाक्य )।
       उक्लिकित उदाहरसों में सब प्रकार के ऋर्यपरिवर्तन मिलेंगे जो किसी
भी भाषा के विकासक्रम में प्राय: होते हैं। इन परिवर्तनों का वर्गीकरण और
विश्लेषया कारो चलकर किया बायगा । संस्कृत शब्दों का अर्थंपरिवर्तन बाधनिक
       eY-F
```

कार्यभाषाओं में भी हुन्ना है। हिंदी में ब्रानेक तत्त्वम शब्दों के मीलिक अर्थ नहीं रह गया। उदाहरया:—

```
श्रवकाश (सं॰ श्रवसर, श्रंतराल, हिं॰, श्रुटी);
श्रंतार (सं॰ कोयला, हिं॰ कलता कोयला);
श्रामारी (सं॰ वोफ उठानेवाला, हिं॰ कतल);
श्रादेशिल (सं॰ भूलाना, हिं॰ हलचल);
उपन्याल (सं॰ भरोहर, पनाया, हिं॰ लंबी कथा);
उपनेया (सं॰ कार्य, असर हिं॰ यिरचप्कार्य);
पट (सं॰ कपड़ा, हिं॰ परदर);
पाठक (सं॰ पदानेवाला, हिं॰ पदनेवाला); इस्यादि।
```

#### ाठक ( सं॰ पढ़ानेवाला, हि॰ पढ़नेवाला ); इत्यादि । स्त्रमास्य द्वारा द्वारीवस्तार

६ ६२४ ऐसे समासयुक्त पर जिनमें दो शन्दों के मेल से एक नए ऋर्य की प्राप्ति होती है, विशेषतया उल्लेखनीय हैं। उदाहरणाः—

```
श्रकर्म (पाप 🖙
                    श्रकाल (दभिन्न).
                                           श्रिकंचन (दरिद्र),
श्रानिकोश ( पूर्व श्रीर दिख्या का कोशा ), अग्रजनमा ( बाह्मगा ),
श्रजीर्ग ( श्रपच ), श्रजगर ( बो बकरियों को निगल जाता है, श्रजदहा)
श्चनंग (कामदेव), श्चन्यज (शूद्र),
                                        श्रंतेवासी (शिष्य).
श्रक्तिबिह्ना (घंटी), इतिवृत्त (कथा),
                                       इंद्रमाल ( वाबीगरी )
गजपुट ( एक एक हाथ लंबा चौड़ा गहरा गहडा ),
चक्रवाक ( चक्रवा ), चक्रवृद्धि (दर सूद), चतुरंग ( शतरंब का खेल ),
चंद्रहास ( तलवार ), जलकंटक ( सिंघाडा ).
                                          त्रिषयमा (गंगा).
दग्धाचर (पिंगल में भर इ. र. भ. व ).
                                      देवनागरी ( एक लिपि ).
नरक चतुर्दशी ( कार्तिक वदी चतुर्दशी ),
                                          पंचाग (पत्रा),
पदार्थ (वस्त्र ).
               पांडलिप (पहला लेख), प्रांतभूमि (सीबी).
वनमान्य (एक प्रकार का बंदर )
                                        वलीमुख (बंदर),
राषद्वार (न्यायालय),
                                         रामफल ( श्ररीका ),
रामरस (नमक).
                  रामरब (लाल मिट्टी),
                                            लश्रशंका (पेशाव )
षड्यंत्र (साविश ), इलघर (बलराम ) इत्यादि ।
```

# चपसर्ग, ग्रंतःसर्ग तथा प्रत्यय द्वारा ग्रर्थंविस्तार

६६६४ वयवर्षं, अंतःवर्गं और प्रत्यय द्वारा शब्दिक्तार करके अविकितार अति, अपि अनु, अव, अपि, अपि, अव, आा, उद्, उप, दुर्, दुस्, निर्, निर्, निस्, परा, परि, प्र, प्रति, प्र, वि, सम्-संस्कृत के २१ स्वयसर्ग हैं। इनके स्रतिरिक बहुत के गति शब्द हैं—चत्, शबत्, वास्त्रात्, संता, साथिः, ग्राहु, तिरः, पुरः सादि—को बादुओं के पूर्व जुदकर मिन्न भिन्न सावीं की बृद्धि करते हैं। कुछ उपकर्ष सर्व का विस्तार करते हैं और कुछ एक परिवर्तन सा केते हैं। उदाहरका:—

कति ( उल्लंबन अविकता ) अतिकान, अतिनिहा, परंतु अतिवार, अतीत । अपि ( ऊपर ), अपिराज, अपिकार, अपिपति ; परंतु अध्याय, अध्यापन । कत् (पीछे, साथ), अनुगामी, अनुव, अनुनाधिक; परंतु अनुरोध, अनुवाद, अनुशीलन श्रप ( दर ) श्रपहरसा. श्रपयश. श्रपव्यय ; परंत श्रपराघ, श्रपवर्ग, श्रयादान । आपि (निकट) अपिकर्श, अपिकस्तः परंत अपियान, अप्यर्थ। आमि (क्योर) अभिगमन, अभिवृत्ति, अभिमत: परंतु अस्यागत, अभिनय, अभिनय, श्रव ( दर, नीचे ) अवतार, अवनति, अवरोधः परंतु अवसर, अवस्था, अविधि । द्या (तक,कम) आवीवन, आमोचन; परंतु खाहार, आवेश, आहा। उद (कपर) उदगम, उन्नति, उच्चारण ; परंतु उचान, वत्सव, उदाहरण, क्लंठा उप ( पास ) उपासना, उपयोग, उपास्थान : परंतु उपक्रम, उपकंठ, उपहार । दुर (बुरा ) दुराचार, दुराग्रह, दुरुपयोग : परंतु दर्ग. हर्मिस । इस (कठिन) दुष्कर, दुष्काल, दुःसह ; परंतु दुश्चर्म (कोडी), दुश्संस । बि (नीचे ब्यादि ) निवात, निखेप ; परंतु निगम, निकाय, निषि, नियम। निर (बाहर, बिना) निर्गम, निद्येष, निर्मर ; परंतु निर्देश, निस ('' '') निष्कासन, निःशंक, निःसंदेह : परंत विश्चय, नि ठा। परा (पीछे, उल्टा) परावय, पराकोटि ; परंतु पराभव, परामर्श । परि (न्यारों क्योर ) परिला, परिचारिका ; परंतु परिवार, परिलाम, परिलान । प्र ( ग्राधिक ) प्रशास, प्रशेष, प्रच्छन्न ; परंतु प्रस्ताव, प्रधान, प्रवीख । प्रति ( और, उल्टे ) प्रतिगमन, प्रत्यस्त : परंत्र प्रतिमा, प्रतिकार प्रतिकारी । वि ( विशेष, कालग ) वियोग, विशान, विकल ; परंतु विकार, विचार, वितरखा। सम ( अन्ति तरह ) संतुष्ट, संरक्षक ; परंतु संशय, संदेह, समाधि ।

'शति' शब्दों के संयोग से भी श्रायंविस्तार में सहायता ली बाती है। उदाहरका—

| श्रंतहित | श्रंतःकरख्  | श्राविष्कार | ब्राविभीय          |
|----------|-------------|-------------|--------------------|
| तिरस्कार | तिरोभाव     | पुरस्कार    | पुरोद्दित          |
| पुरातन   | मादुर्भाव   | श्राकन      | प्राक्तपन          |
| बहिष्कार | सह्याठी     | सदीक        | स्वयंबर            |
| संस्कार  | वाद्यास्कार | स्वीकार     | वमस्त्रद इत्यादि । |

\$ १ १६ व्यंतर्गत—हारा शब्धपरिवर्तन करके व्यर्थपरिवर्तन करने की प्रक्रिया काम उदाहरखों में प्राप्त होती है, जैसे निमिष (पलक मारना) से निमेष (पलक मारना) से निमेष (पलक मारना का समय, ज्या): भव, चर, कर से भाव, चर, कार ; इद्वर (भित्र) से सीहार्ट (भीत्र); ज्ञत्र (च्वित्र) से सांच्या क्ष्मप्रे किया वनाने में तथा क्षम्र मून, क्षायां, प्रत्यार्थक क्षम्या कर्मक किया बनाने में तथा क्षम्र मून, क्षायां, प्रत्यार्थक क्षमाकर तदितांत शब्द बनाने में व्यंतर्थमें (गुयाइदि) स्वाप्त हों क्षम्य उदाहरखा —

| श्रोपवि        | , | श्रीषधि  | ; | क्षाय   | , | काषाय   | ;        |  |
|----------------|---|----------|---|---------|---|---------|----------|--|
| <b>कृत्</b> हल | , | कोत्इल   | ; | ग्रीष्म | , | वैष्म   | ;        |  |
| चलति           | , | चासयति   | ; | चरग     | , | चारश    | 3        |  |
| तपस्           | , | तापस्    | ; | पंचाल   | , | पांचास  | ;        |  |
| परिषद          | , | पारिषद्  | ; | वि⊼व    | , | बैस्य   | ;        |  |
| પુત્ર ે        | ; | पीत्र ं  | ; | पुष्यति |   | पोषयति  | ;        |  |
| भरत            | , | भारत     | ; | शिखति   | , | लेखयति  | ;        |  |
| लोइ            |   | लोइ      | ; | वसुदेव  | , | वासुदेव | ;        |  |
| व्याकरण        | , | वैयाकरसा | ; | वसन     | , | वासन इ  | त्यादि । |  |
|                |   |          |   |         |   |         |          |  |

\$ ६ ६७ संस्कृत में १०० से अपिक सिद्धाल प्रत्यय और लगभग इतने ही कृत् प्रस्यय हैं विनकी कहायता से अपों का विस्तार होता है। इनके योग से संबार हैं। विशेषण और कियारियोणण ही नहीं बनते, बरिक तिदांत यान्दों में अपदान, से तियारियोणण हों में सुद्धान कियारियोणण हों से अपदान, सित्त मान, संबंध, प्रत्या, सित, काल, आतियपता, वहाई, लोड़ें, अनुकंप, स्वा, निवास, रित्त मान, संबंध, प्रोत्या, स्वा, प्रत्या, सित, प्रां, प्रोत्या, प्रत्या, सित, प्रां, प्रांत प्रदं कुदं यान्दों में अपों से प्रांत यादि से यान यान्त में अपों से प्रांत यादि से यान यानित प्रांत वादि से यान यानित प्रांत वादि से अपों से अपों से प्रत्या आति से से से से प्रत्या आति है। से अपों से सित से सितान के अपों से अपों से अपों से अपों से सितान से अपों से अपों से अपों से सितान से अपों से अपों से अपों से अपों से सितान से अपों से अपों से अपों से अपों से अपों से सितान से अपों से अपों से अपों से अपों से अपों से सितान से अपों से अप

६ ६ ६ निम्नलिखित उदाइरखों से हिंदी शुब्द मांडार के सार्थिकास पर भी प्रकाश परेगा।

#### तक्कित प्रस्थय

श्रतिशयता-सञ्चतर, सञ्जतम, भेयस, भेष । सनुकंषा-पुत्रक, भिज्ञक ।

```
श्चारवार्थ-दाशरथिः भागिनेय, रावन्य, वासदेव. सौमित्र ।
क्षविकार-देशी. रूपवान , रसवती, श्रीमान , श्रीमती i
जल्बन्ति -प्राच्यः, उदीव्यः, पैतकः, मागधः, मूलकः।
कर्त-कर्मश्य, कर्मश्यता, कर्मठ, कर्मकार, कर्मचारी ।
कर्ण-काव्यः होत्रः खपर्वः मौन ।
काल-मासिक, सार्वप्रातिक, चैत्र, संध्या, ग्रमावास्याः पौर्श्वमासी, विश्तन ।
रामा-देशत्य, भाविषस्य, ब्राह्मसावतः स्रश्यकः ।
धर्म-पौरोहित्य, होत्र, माहिष, छादोग्य ।
निवास-माधर भटनागर शाक्य काश्मीय ।
परिमाया-सरमात्र, पंचमात्र, पौरुष ( श्रादमी भर )।
प्रयोकन-भादव, पार्थिव, ग्राकालिका, स्वर्गीय ।
बहाई-कर्मठ, स्वामी, पचतिरूप।
होटाई-विद्वत्करूप, शद्रक, राषक, कटीर ।
माव-शिशस्त्र, शिशता, शैशव, गरिमा, शीच ।
मति-ब्रास्तिक, शैव, एइमेध्य ।
योग्यता-कर्मग्रय, त्याय्य, दंढच, भाग्य, ग्रार्थ ।
 रंग-काषाय, मांबिष्ठ, कार्दमिक, नील, पीतक, हारित ।
विशेष-विशेषता, विशेषतः, विशिष्ट, वैशिष्ट्य. विशिष्टता ।
विकार-वैप्यतः अस्मग्रयः सवर्शमधीः जीर्शः ।
 शील-आप्रपिक, तापस, चौर।
संबंध-मील, कालीन, मैध्म, मास्विकः ( मिडी से बना ) ।
 समह-बाक ( बकी का समृह ), गजता, प्राप्तता, मागूर, पारात ।
 सत्ता-दंत्य. रहस्य. वंश्य
 संस्कार-तैलिक, आण्ट्र।
 संख्या-द्वितय, त्रितय, चतुष्क, द्वितीय।
 साहश्य-सांगलिक, गीणिक, मीनिक, काकतालीय, पैत्रवत ।
 स्ती (प्रत्यय)-अवा, स्विका, कोकिला, कर्जी, राजी, किशोरी, नदी,
              नर्तकी, गोपालिका, इंद्राची, ब्राह्मची, मुगी।
 हित-देत्य, गन्य, वस्तीय, सार्ववनिक, विश्ववनीन ।
 क्रीडा-दोडा, मीष्टा ।
```

कृदंत शब्दों में सर्वंशिष्ण के निम्मलिशित उदावरण विचारचीय है :— ९ ६१६ भूतकालिक (हिंदों में हमका उपयोग किया और विशेषण्य के क्षण में किया जाता है) —चटित, स्नात, भूत, पवित, कृत, स्वक, तृत, गुक्क, विक शीर्ण, चीर्ण, स्त्रान, गान, स्वात, प्यात, भुत, गत। इनवे इ प्रस्वय लगकर भावयाचक संहार्ये बनती है—गति, पृति, भुति, शक्ति, तृति, हृति, ख्याति इस्यादि।

वर्तमान और मिन्यत् काल के कृत्तों में क्रमेवाच्य का दिदी में उपयोग होता है—पञ्चमान, उद्बीयमान, क्रियमाण, गम्यमान, पठिष्यमान, करिष्यमाण क्रमाटिः

हिंदी में संस्कृत के ढंग पर पूर्वकालिक किया (गस्वा, दृष्ट्वा) आरयवा नैभितिक किया (गंतु, पठिंतुं) नहीं बनती।

करंतों के श्रम्य श्रर्थ नीचे दिए जा रहे हैं---

कर्ता नंदन, वर्धन, प्रियः, भारहार, खलचर, यशक्तरी, दिवाकर, सेनानी जनमेजय।

भाव-लाभ, काम, भव प्रशंका, निरुवय, स्तुति, विषत्, पिपाला, वेदना । धर्म-भित्त, श्रध्यापक, त्यागी, यती ।

निम्नलिलित छः सात चातुओं के साथ (बताइरखार्य) कृत प्रत्यय लगकर बने शुन्दों को देखकर अनुमान किया वा सकता है कि अपर्यविस्तार की प्रक्रिया किस प्रकार चलती है।

स्था – स्थिन, स्थायी, स्थान, स्थेन, स्थापक, स्थातकन, स्थाता, स्थान, स्थाणु, स्थिर, स्थाल, स्थाली, स्थावर, स्थापक, स्थाप्न, स्थापनीय, स्थापिना, स्थापयिना, स्थविर, स्पविष्ठ, इस्यादि।

बस्त् - उषित, उष्ट, वस्तित्, उष्य, नस्त, वासकः, वासी, वास्य, वसन, वासन, वासनीय, वस्ति, वस्तु, वास्तस्य, वास्तु, वस्ता, वासयिता।

मुच्-मोच्य, मोचन, मोचनीय, मुक्ति, मोस्य, मोच्यािय, मुमुज्ञ, मुमुज्ञा, मोचियता, मोचियतव्य ।

चु—धृत, पृत्य, वर, घरचा, घरचीय, घरा, घरित्री, घर्त, घरिता, घर्म, घर, घरा, घर्ष, घारी, घार्य, घारचा, घारचीय, घीर, घुर, पृति, श्रुव, दिवीवी, घारचता, धारिचचु ।

जन् - कन, बात, बनक, बन्य, बनन, बाति, बनी, बनु, बंतु, बनितव्य, बातु, बाता, बनिता, बनित्र, कन्म, बनिष्ठ, बनिष्यु, जानि, बन्या, बानुक, कनविता।

चर्—चरित, चीर्ण, चर्म, चर, चरा, चरक, चर्ब, चर्या, चरणा, चरणीय, धर्तका, चरितका, चरिता, चरिक, चरिच्छा, चार, चारक, चर्सी, चार्य, चारखा, धारखीय, चर्चर, चराचर । क्क-कृत, कृत्य, कार, करवा, करवीय, करिष्ठ, करिष्तु, करवा, कर्तय, कर्ता, कर्म, कर्वर, कारक, कारी, कार्य, कारवाय, कारवाय, कृत, कृत्य, कृत

\$ १४० हिंदी के लिये यह जीमान्य की बात है कि उन्ने संक्रुत की बहु संवित की हुई लिपिकांग्र छंपित प्राप्त हुई है। २०वीं शाती के उत्तरार्थ के प्रकार रहक में ही देखा जाय तो सहस्त्रों शन्द कान विकान, कहता, यावन कादि के संवितित संक्रुत पदों में उपकर्ग, कंतलमां कीर प्रस्थ कोक्ट्रर बनादा यह हैं बिनके कार्या दियों का बहुनती संपन्न कीर समय हो गई है। बरना, खड़ी-बोली हिंदों के ग्रन्थां मंत्रार की परीचा की बाय तो जात होगा कि समास और उपनं द्वारा शब्दिनमंग्य की शिक तो उसमें नहीं के बराक्य थी। कंतलमें हिंदी में संस्तृत की क्रमेचा कुल क्रथिक हैं। प्रस्थ हैं तो पर्यास मात्रा में, किन्न उनले बननेवाले शब्द नीमित हैं—यह नहीं कि दिस धात्रकों क्रथवा वर्षे के वाहों कोड़कर शब्दिस्तार कर ली।। कता हिंदी के पास एक ही उनाय नेय या विरास्त हो गल्द को कोई कई क्या देशक काम जनाया बाय।

हिंदी ने संस्कृत के उपसर्गयुक्त शब्दों का विश्लेषया किए विना उन्हें समूचे रूप में प्रष्ठण किया है, जैसे :—

सं व उरवात, हिं व उत्ताह, सं व उत्ताह, हिं व उत्ता:

सं विषयाय, हिं शोसा: सं विषक्षमें, हि विकस्मा:

सं व्यवसार हिं अनहार: सं अवगया, हिं औतन:

मं ० च्याचाः, हि ० च्यासाः, इत्यादि ।

हिंदी शब्दों के साथ तंस्कृत उपयागें का प्रयोग नहीं होता। हिंदी में झ-( और श्रन-), कु-( और क-), सु-( और त-) देशी और तद्मव शब्दों के साथ मिलते तो हैं पर ऐसे शब्दों की संख्या बहुत श्रविक नहीं है। उदाहरखु—

| ग्रका व | श्चलुत  | ग्रटल         | श्रयाह   | श्रदेर  |
|---------|---------|---------------|----------|---------|
| श्चनपढ् | श्चनकान | धनबोला        | श्रनहोनी | श्रनगढ् |
| कुराइ   | कुचैला  | कुपढ़         | कुढंग    | सपाट    |
| सघड     | सडील    | स्टंग इत्यावि | दे।      |         |

श्रांतःसभों द्वारा शब्दिनस्तार करके स्वयंतिस्तार करने की प्रक्रिया देशी आवा की स्वयंत्री विशेषता है। इसके साथ व्यत्तिपरिवर्तन को भी लिया बाय तो एक श्रंतकता सी बन बाती है:—

| स्रागे, | श्रामा, | श्रवला, | श्रमाद्दी, | श्रगुश्रा, | श्रगोड़ी, |
|---------|---------|---------|------------|------------|-----------|
| श्रालु, | 朝夏      | कहना,   | कुदना,     | गैल,       | गसी,      |

संसाल, संगाल; प्रंप, गाँठ, गठन, गुँठली, गुँपना, गुणना, गाँठ, गोदी, गटटा, गुट्टी, गुड्डा स्थादि, सूँटना, सहना, स्ट्रा, सुटना, सुटना, सुट्टी, क्षेत्रना, क्षेत्रना, स्ट्रा, माइ, भाइ, भाइ, स्ट्रा, स्ट्रा, स्ट्रा, यान, साना, ठाँव, साँग, गाँभ, पुठ, पुषा, पोठरी, पिटारी, पेट, पोटा, कट, स्ट्रा, भोइ, सांट, स्ट्रा: सनना, सनाना, सिनना, सुनना, साल, सालू, साई स्वादि ।

#### हिंदी प्रत्ययों के द्वारा अर्थसिदि

्रह⊻र हिंदी के प्रस्ययों का वर्गीकरण करके उनके द्वारा अर्था विद्विकी प्रक्रिया को नीचे स्पष्ट किया बारहा है—

संज्ञा बनानेवाले प्रत्यव — - क्या, - ऐता, - प्रेया, - क्यार कर्त्यं वाचक प्रत्यव है। इनमें - क्या अध्यस्त कर्ता का भाव व्यक्त करने में प्रयुक्त होता है, बैधे उपका, युक्तव्रा, बड़बेला, कटजोइन, रोना क्यादि में। - ऐत से 'मारने में दख' क्यायं प्राप्त होता है जैसे लहेत, लठेत, वरखेत, भलेत, रंगेत, क्रेत । - ह्या रोबकार करने नाला अर्थ देता है, जैने बड़िया, युनिया, लिखया। - क्यार (सै क्यार:) भी इनी अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैने युनार, लोहार, चमार । - क्यार क्षीर-क्यार इस अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैने युनार, लोहार, चमार । - क्यार क्षीर-क्यार इस अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैने युनार, तिहार, क्यार मार । - क्यार क्षीर-क्यार इस अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैने युनार, तिहार, स्वारा, क्यार क्षीर-क्यार इस क्यार क्षीर क्यार क्षीर अर्थ के विस्तार है— विज्ञार, यिवयारा, मिलारी, कोटारी। - एरा भी इसी का एक कर है—कसीरा, करेरा, लुटेरा, ठठेरा, सेंचेरा।

- आक, - ट्रांक् - ट्रांका, - ट्रांक्, - ट्रांक, -

्र६४२ भाववाचक संज्ञाएँ बनानेवाले प्रत्यय है -व ( श्रयवा -ना ),
-ई, -शाई, -श्रावट ( श्रयवा -श्राहट ), -श्राव, -प ( श्रयवा चा, पन )
-त ( श्रयवा-ती ) श्रीर -श्रावा ( श्रयवा-श्रात ) व वे कार्य, -ई के कार्य श्रीर रिपरि, -श्रावट वे कार्य की स्थित, -श्राव वे कार्य की इच्छा, -प के गुख की रिपरि, -त वे गुख श्रीर -श्रावा वे प्रेरखा का भाव प्रकट होता है। उदाहरख -

> देन लेन, मिलन, खाना; इँसी, बोली, करनी, ठंटाई, गरमी चतुगई; मिलायट, सवायट,

वबराइट: प्यास, भिठाल, उँचास, बन्नास; मिलाप, बुढ़ापा, बङ्प्पन, लङ्कपन; बच्दत, खपत, लागत, बदती घटती: बलावा, बचाव, चढावा, बहाव।

इनमें से कुलेक के द्वारा किया से संबद वस्तु का बोध भी दोता है। यह इन शब्दों के अर्थविकास की तृतरी स्विति है, जैसे---

भोजन दुलाई रँगाई बचत लागत

-क (श्रयवा -का) श्रीर -ई समूहवाचक संहाएँ भी बनाते हैं, जैसे चौक, इका, चुका, चौका; बचीशी, बीशी, पचीशी ।

१९४३ करखवाची प्रत्यय हिंदी में वही है जो कर्तुवाचक, जैसे आहन, बेसन, झाबन, श्रोदना, बेसना, करारती, चौंकती, लेसनी: आह्, चयू: मूला, ठेला, फॉसा, रेती. गॉंसी, चिमटी झादि।

-त ( अवता -ता ). -श्राता, -श्राहा ( अवता -श्राही ), -क (श्रवता -का) और -श्रीता ( वेंं शावतः) स्थातवाची चंत्राचें बतानेवाले प्रस्य हैं, केंच परत, फरता, रस्ता, पानता; राबपूताता, गोंडवाता: पिखुवाहा, पिख्राही, श्राही, बेटक, फरटफ, उदक मायका: कंटीता, कबरीटा ह्व्यादि ।

्र ६ ८८ तंबंधवानी प्रश्यों में स्नीप्रयय- दें (लड्डी, जासत्यी, बाडी में ),
-इया ( कुविया, चुदिया, बंदिरिया, चुदिया में ), -इन ( ग्रुनारिन, घोतिन, घोतिन, घोतिन, घोतिन, घोतिन, घोतिन, घोतिन, घोतिन, चेतानी में ) और अपश्याची -बा ( भतीबा, भानबा में ), -एरा ( करेरा, वचेरा, मोतरा, मोदिरा में ), और -प्योद्या अथवा -श्रोद्या, श्रोला ( तिलोटा, दिग्नीटा, चेंचोला खादि में ) उल्लेखनीय हैं। श्रेंगूरी और नकेल में मी वंबंधवानी प्रत्य हैं।

\$ ६४५ - ई बहुत ही समृद्ध प्रत्यय है जो कई प्रकार के खर्यों का बोध कराता है, जैसे - लक्की (स्त्री), यहाड़ी (लघु), इँगी (भाव), तेली (कर्ता), हिंदुस्तानी (भाषा, निवाणी, संबंध), बोली (कर्म) कादि में ! -क्राभी क्रनेकाचीं प्रत्यय है, जैसे भूँचा (कर्ता), पूजा (भाष), मेला (समूह), वाला (क्री), फूला (बापन) बल देवा (लश्चा)।

— ई धीर -म्रा से विशेषणा भी बनते हैं, बेंसे—देशी, रूबी, सरकारी, सेलानी, सूला, सूला, प्राप्ता, ठंडा । ब्रन्थ विशेषणा प्रश्चा में -क से महिल (साल, तेजू टिशक), -एयल से दीनता (धिवस्त, सिवस्त, मिरक्त), -चोहा सा -धोरा से सहता (हेंसीहर, मगोहा, बटोरा), -ना से दमामा (रोना, लदना, लदना, हॅवना), -ला, -दंला, -प्रला ख्रादि से 'मरा हुखा' (धुँचला, वास्ता, पतीला, रेतेला, बनेला) -चीं से संस्थाप पूर्णुता (रोनों. चारों, तैवहों), -पर, ला और वाँ क्रम पहला, क्रमता, पूर्णुता (रोनों. चारों, तैवहों), -पर, ला और वाँ क्रम पहला, क्रमता, सितरा, गोवलीं), -दरा से पर्त (शहरा, दृदरा) - क से ख्या (मंद्र, तक्कू, बासार, समझाल), -प्राप्त से पर्त (शहरा, दृदरा) - क से ख्या (मंद्र, तक्कू, बासार, समझाल), -प्राप्त से पर्त (शहरा, द्वारा) : बोलियों में - हार - होनहार) का कोण सोता है।

\$ १ ४ श शम् में किसी प्रकार का विस्तार किए बिना अर्थाविस्तार करना प्रत्येक विकाशशील भाषा का स्वभाव है, और हिंदी का स्त्रेत तो हतना विस्तृत है कि उनके लिये यह धिकाश अर्थात आश्चरपत कीर स्वामांवक है। संस्कृत और हिंदी के क्रीभानों का तुलनासम्ब क्ष्य्ययन करने ने ज्ञात होगा कि ना तस्त्रम श्चम्य कीर क्या नद्मब-शब्द, प्रायः सबसें अर्थों की वृद्धि हुई है। नीचे बृहत् हिंदी कोश के केवल एक पृथ के तस्त्रम शब्दों के उदाहरण ले लीकिए:—

गीर्त - (क) छोटा गीत, (स्व एक मात्रिक छंद:

तीया — (क) तीत, (ख' बाखी; तीयां — (क) तिगला हुआ, (ख) विश्वत; तीयांति—(क) बृहस्ति, (ख) वंडित; गुंव — (क) भीरे की गुंबार, (ख) गुण्डा; गुंव — (क) भीरे की गुंबार, (ख) गुन्युनाना, (ग) कलस्व; गुंवा—(क) युँचनी, (ख) गुन्युनाना, (ग) कलस्व; गुंवा—(क) युँचनी, (ख) गुन्नार, (ग) घटड, (ख) मदिरालय, (ड) स्वित, (ख) एक विश्वेला पीया;

(य) एक विषेता पोषा; ग्रैटन—(क) टकना, (ख) पूँपट, (ग) श्रिपाय, (ध) श्रेपन; ग्रेटक—(क) श्रेतपाय, (ख, धृत मिला झाटा, (ग) मंद स्पर; ग्रेफ—(क) गूँपना, (ख) वजावट, (ग) गलसुन्छा, (क) बायूर्वट, ग्रुपन—क) गूँपना, (ख, छंदर, (ग, खायोनुस्का सम्बद्धोवना। एक सम्य पूष्ठ के तह्नव शन्दों के सूर्य उठी कोश में देसकर तुसना कींकर ---

> दोता-एक तरह का छपा हुआ लिहाफ, पानी में घुला हुआ चूना ; दोच-क्लेश, ग्रसमंत्रस, दवाव ;

दोन—दोश्राव, दो पहाड़ों के शीच का भूभाग, संगम, दो वस्तुओं का मेल, श्रनाब की एक माप, काट का स्तूप,

दोइ—दोइने की क्रिया, दूष, दुम्बवात्र, लाम , टोइरा—दो परतीवाला, दुगुना।

इस प्रकार शब्दों को अनेक अर्थक्कायाएँ देना प्रत्येक भाषा की स्वामाविक स्वीर आवश्यक गति है। इसके स्मरण्याकि पर बोक्त नहीं पढ़ता और शब्द के अवकार में लोख बनी ग्यारी है।

\$ ६ १७ आर्यिकाल की प्रक्रिया में कई बार याक्यायंवंत्र में परिवर्तन हो बाता है, जैसे बतना (६० वय्) से बतन का अर्थ वर्क कोर वालन का अर्थ वर्क के अर्थ वर्तन होता है, अपना गोड़ी वास्त्रव में गोड़ों का अर्थ वर्क कोर माने के लिये जुटे का यात्र में माने रंकन के लिये जुटे काथियों का समू कीर अर्थ कोर पंतार में परिवर्ध है। कभी तो शा-दापंत्रवंत्र मूल से मिन्त हो बाता है, जैसे अरबी में, 'कस्त्र' का आर्थ है 'शानु' पर हिंटी में 'शाने, स्वामा' और कमी उक्त वर्षय का पद्म परिवर्तत हो बाता है, जैसे तुर्व वर्ष्य का पद्म परिवर्तत हो बाता है, जिसे परिवर्ध हो वर्ष हो स्वाम का नाम है वर्षों वर्षा से राम, काश्मव की में नाविक में उन स्थान का नाम है वर्षों वरनात में राम, काश्मव कीर तीता रहे से, मसे ही आवा नहीं एक मी वट इव नहीं पाया काता।

६ १८ इन परिवर्तनों में गुरुपतः तीन मेर किए बा एकते हैं—सुर्यं-एंकोच, धर्मपिस्तार और तंबंबातरण । संबंधातरण के कई प्रकार हैं, जैले स्रकक्षं, उत्करं, मृतिकरण, अमृतिकरण, श्रीगानी श्रीतरण, साइ-बातरण, सर्वातरण, विकासमान संतरण, श्र्माकरणमत स्रंतरण । इन तक्की स्थास्थ्य स्थातरण, के साह है ।

\$ ६४८ श्रार्थकीच व्यन्यात्मक ग्रन्थों की रचना में हमने देखा कि भोता की कवनता किसी वस्तु वा क्यावार में किसी व्यनियों का वंगठन मानकर उस वस्तु वा क्यावार की तंत्रा निश्चित कर देवी है। हवी प्रकार किसी क्यु में कोई गुवा या क्यावार देखकर उसका गुवायाची वा क्यावारपाची नाम निर्वारित कर दिवा बार्यान प्रकार का वंदा गुवा क्यावार अन्य नस्तुओं में भी पावा बाता है, क्यान गुवाद का वंदा क्यावक कर में अनेक पदायों के साथ बोदा वा सकता है, केकिन गुज्य की सुधि के दिन से ही उसका संदंग क्यावीय कथवा व्यावारिकेश के साथ खुड़ बाता है। निश्निलिखत शब्दों के बीतिक अर्थ और रूढ़ अर्थ की युक्तम की बाय तो जात होगा कि आर्थ में ही अर्थ वंकीच चला आ रहा है— पायक (पवित्र करनेवाला), अनित ; मोदक (प्रवस्न करनेवाला), लब्हू ; मीन (धुनि का गुण) , जुप ; धान्य (धन वे वंबड़) , अन्न ; वर्ष (को सरकता है) , वर्ष ; छंद (धानंदरावक ) , किया; दुंबर (को दुंबरें चलता है) , हाथी ; वाद (धानंदरावक ) , क्लावेग; सनान (को सनाया गया) , कर ; स्थादि।

्रे ६५० प्रायः उपसर्गं प्रथमा प्रत्यय ऐते हैं जो अर्थतंकीच ला देते हैं। संस्कृत और डिटी के निम्मलिखित उदाहरण स्पष्ट हैं—

श्रार । इदा कानम्नालास्त्रत उदावरणा त्पष्ट क्— वद्य (बढना) से बढ़ा. ब्रह्मी, ब्राह्मी, ब्राह्मणा;

भू ( होना ) से भाव, प्रभाव, भवन, भव्य ; हु ( ले जाना ) से स्राहार, प्रहार, उपहार ;

भ्रम ( घूमना ) से भ्रमर ;

( श्रथवा, मांस, मस्डा, मस्सा ;

सेंदुर ( लाल सीसा ), सेंदुरी ( लाल गाय ), सेंदुरिया ( लाल फलोंबाला पीघा ) :

पुंच ( ढेर ), पूँची ( मूलधन ) ;

पियर (पीला है, पियरी (पीले रंग की घोती ) ; इत्यादि ।

विभिन्न उपरार्ग प्रत्यय लगकर, तासम तद्भव करों मे रहकर, देशी विदेशी के प्रचलन से, ब्रमवा किन्दी ब्रन्य कारणों से कर भागा में समानायंक दास्त क्या होने लगते हैं, तो उनमें कनी कभी अपनेद ब्रावस्थक हो बाता है किसके परिस्नामसकर दुगल रान्दी में एक का ब्रयंसंकोच हो बाता है। उदाहरण

प्रवार और र्ष्टामवार ; भावक (प्रभावशील), भाविक (वहच), भावुक (भावावेगयुक) ; भाव (उश्ला चावल) और भचा (दाल चावल के लिये खितियुक ); भाव (उश्ला चावल) और गामिन (गर्भवती गाय मैंच); जूर्या (पीवा हुआ पदार्थ, और जून ( शाटा ); संस्कर्या (पडीशन, झावृष्टि) वेदका (परिकार); तून और लीर (संब दिन); बीच और दाना (काल है); वैद क्षीम और डाक्टर।

\$ ५५१ श्रयंविकाय नानार्थी शब्द कभी कभी श्रयनी श्रवस्थता के कारण भाषा को श्रवक होने साती हैं श्रीर उनने श्रयंविशिष्ट्य श्रावदरक हो जाता है, तो श्रय श्रयं लुत हो जाते हैं। जैते -सं० उड्ड (भेंसा, ऊँट), हिं॰ जैंट (एक ही श्रयं रह गया है); तं॰ श्रया (नव्ज, श्रद्ध ), श्रवं रीख़; तं० गी (इंद्रिय, १८भी, गाय हरवादि), हिं॰ गी (वाय); तं॰ श्रद्ध (द्वर्यस्त, प्रति किपि, टीका, अनुकरबीव बात ), हिं॰ आरवी ( दर्षेया ), आदर्श ( अनुकरयीव बात ), वं॰ आद्या ( दिशा, इन्कु ), हिं॰ आदा प्रथम आत्र ( इन्कु ) वं॰ अवतार ( ततारः रूप, तरवान, अव्वा, तरूप, भूमिका, अनुवाद, वेनता का बन्म ), हिं॰ अवतार ( देवता का बन्न ) : वं॰ अविर ( ध्यान, वीमा, तम्म, विभाग, गर्दा, पद्दोश ), हिं॰ अविर ( काल की वीमा ) इसादि । इत प्रकार एक ग्रवन के विभिन्न अर्थों में वे एक प्रचलित अर्थ जुनिर्मित हो बाता है और सम्म अर्थ विभन्न का बाते हैं।

\$ ६५२ कुछ शब्द पहले पूरी चाति के लिये प्रयुक्त होते वे, शमय पाकर वे उस चाति के एक वर्ग क्रथवा एक भाग के लिये प्रयुक्त होने लगते हैं। संबंध संकीच के ये उदाहरख स्पष्ट हैं —

स्त-( सं॰ वत् ) हिं॰ हिरत : सुरगा ( फा॰ पद्मी ), हिं॰ कुक्कुट : सदक-( सं॰ नशीला ), हि॰ क्षतीस श्रीर पान का सिभया : साथा - (सं॰ साथ) हि॰ एक मिठाई : संड ( सं॰ सेला ), हिं॰ मौंद का मेल : झन्न --( सं॰ आद साना से ), हि॰ तमा, नेहूँ झादि : सं॰ लीह ( शादु ) हि॰ लोहा । हलुवा -( अरथी सिठाई ), हि॰ सिशान विशेष ।

५ ६५१ कभी कभी एक शब्द अपने आस पास के संदर्भों को आस्ताल कर लेता है। इस प्रकार समास के एक अवयव, विशेष्य, विशेष्य आदि के लोप से अर्थसंकोच की यह प्रक्रिया सहब और सामान्य रूप से चलती रहती है।

- (क) पत्र = समाचारपत्र ; संपादक = पत्रसंपादक ; सामग्री = इवनसामग्री ; संबन = दंतमंबन ; जनमादमी = इ.म्पाबनमादमी ; मानस = रामचरितमानस ; इत्यादि
  - ( ल ) लगन = शुभ लगन : ब्रहूचं = शुभ ब्रहूचं ; चाल = स्रोटी चाल : गंध = दुरी गंध ; दंगी = देहा दंगी ; चलिचर = दूषित चरित्र ; हावादि ।
  - (ग) दुलहा = दोलहा हार ; सध्यमा = सध्यमा परीखा ; तिपीलिया = तिमंबिला मकान ; गादा = गादा (सोटा) कपदा ; इटालियन = एक विशेष हटालियन कपदा ;

करवी = करवी घोड़ा ; खरी - खरी = खरी खरी वार्ते इरवाहि। इसी प्रक्रिया के कारण बहुत से विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने कारते हैं, बैचे बीफ बीरत ; स्त्री = स्त्री की ; खोटे बचें = छोटे बचें कारती ; स्त्री = रूसी भाषा ; इरवाहि।

\$ १५४ प्रत्येक व्यवसाय, प्रत्येक वर्ग श्रीर प्रत्येक विशेषश्च श्चर्यतंकीच करके श्चयनी पारिध्ययिक शब्दावली विद्य करता है। 'गोली' तो कोई गोल बस्त हो उचती है, लेकिन दर्बी, फिकेट के सिलाड़ी और शिकारी वा दैनिक के सिले बदका उंधे डीमिल और विशिष्ट बस्त हो होता है। बोली का स्वयं जावन-रख्य व्यक्ति के लिये, आपार्थकानिक के लिये और जीलाम करनेवाले के सिले क्यानी कपनी डामा के अंतरीत विशिष्ट होता है। पुलसक्षंत्रपक, पुजारी, चेनक वे जस्त व्यक्ति और विवाहार्थी के लिये 'शीका' सम्ब कर वर्ष कं कुरिय होता है। अर्थकोच अर्थने अर्थने क्यान के स्वयं कं कुरिय होता है। अर्थकोच अर्थने क्यान के साम के सिलाय के सिलाय है। अर्थकोच अर्थने क्यान के सिलाय होता है। जानान्य बोलनाल और विदार्थी की आवा के कुछ और उदाहर्या नीचे दिय लावे हैं—

भाँवरी ( घुमाव ) = वर वध् द्वारा ग्रान्निपरिक्रमा ।

गुँहरिखाई (गुँह दिखाने की किया )—वर के संबंधियों द्वारा वधू को गुँह दिखाने का उपहार।

बाठ---( र्ष॰ यष्टि, लक्स्द्री) गन्ना पेरने की मशीन या कोल्हू का रीलर।

गौना (सं॰ गमन )—विवाह के कुछ काल बाद दुलहिन का समुराल जाना । पाटी (सं॰ पट्टिका, लकहीं का टुक्डा )— चारपाई की दोनी बगल की लक्टियाँ।

पाँत ( सं॰ पांशु, घूल )—राख, गोवर ऋदि की खाद, कुएँ के नीचे की बतुई मिट्टी ।

बीमी ( र्सं • बिहा )— आँवे बीतल स्नादि का पत्तर क्रियसे कीम साफ की बाती है।

निमह ( फूट )—राजनीति में 'युद्र' श्रीर व्याकरण में 'शब्दनिश्लेषण्'। संघि ( बोड़ )—राजनीति में 'शांति' श्रीर व्याकरण में 'स्वतिसंहति'।

पटल ( ग्रावरण )---चिहित्साशास्त्र में 'ब्रॉली का एक 'रोग' स्रोर शरीर-रचना शास्त्र में तिल या ऐसा 'चिह्न', लेलनकला में 'ग्रप्साय', फोटोब्राकी में स्टिली।

तिंग (चिह्न) — श्वाकरणा में 'स्त्रीपुरुवादि मेद'; शैवमत में 'देवपूर्ति'; स्थायशास्त्र में 'साथक हेतु' इत्यादि। प्रायः पारिभाविक शब्द इसी कोटि के हैं।

५ ६५५ पार्मिक और वामाधिक क्षेत्र में प्रायः शन्यों का अर्यवंकोच हुआ है, जैवे आब, लीला, वाला, मंदिर, वंकीतंत, प्रहुतं, प्रवाद, संच्या, यह, यहं धुंडन, गौता ( वं॰ गमन ), बरबी ( वं॰ वार्षिक्षी ), किया करें, बरत ( वं॰ यत्र प्रायम ), बरबी ( का॰ प्रवन्सता ) ह्यादि ।

६ १६ वांपदायिक दोत्रों में सीमित होने के कारण कभी कमी राज्यार्थ-संबंध वंकुलित हो बाता है। महारामा और बादशाह का एक ही क्ये हैं, लेकिन नेपाल के शानक महारामा हैं, क्षकमानिस्सान के बादशाह। इसी प्रकार शिवि कोर तारीक, उपशव ( वद ) और रोका, उपायना, और नमान, आदि के कार्य की सीमा है।

\$ १५७ व्यतिषायक रांडा का व्यक्षियायक रांडा वन वाना भी व्ययंकीय का ही निर्दान है; कैसे श्रीवाली ( दीमों की पंकि ), दशहरा ( दसवाँ दिन ), दिवरी ( क्षोक्षा हुव्या ), गदर ( विद्रोह ), सलदाता (साल का दान करनेवाला), वीकामेर ( सुंदर नगर ), यंशीधर ( विद्रोस )।एए करनेवाला ) खादि । देवी-देवताओं के नाम, क्षियों के उपनाम और कुछ महापुरमों की उपापियों व्यक्ति-वालक हो वाली हैं। उदाहरवा —

| शिव      | गौरी       | पार्वती             | भगवती    | संबोदर       |
|----------|------------|---------------------|----------|--------------|
| संकटमोचन | कुंभकर्या  | विरिधारी            | कृष्ण    | इलधर         |
| हनुमान   | गोपाल      | निराला              | सुमन     | वच्चन        |
| पंत      | निलन       | सितारे <b>हिं</b> द | भारतेंदु | विक्रमादिस्य |
| श्चक्तस् | शाह वहाँ व | स्यादि ।            | _        |              |

#### **ग्रर्थविस्तार**

\$ १.५८ ऋषि वाजप्यायम का कथन है कि तभी राज्य मुलतः वर्ग या बाति के शोतफ होते हैं, उनका तापेखिक श्रीम उनके तर्वथ को तीमित कर देता है। हर वात को यों नहा का तकता है कि आप में शायवता और शित कर विश्व को तो है। दिकावता को यों नहा का तकता है कि माण में शिव त्या की शित कर विश्व को माण में अपरे को के अपरे को के सित में शायवा के शिव ते हैं। विश्व प्रकार कि तो माण में पिरोपयों की अपिकता उसकी संदग्तता का परिचय देता है ( और विशेषया विशेष के संवंध को तंकुंदिव कीर मुनिहित्त करते हैं), उसी प्रकार अपरे को प्रवेद्ध आप कि समुद्र होता है। अपरे प्रवेद्ध अपरे का अपरे का स्वाव कर विश्व को समुद्र होता है। अपरे अपरे अपरे के स्वव कर विश्व होती है; नगींकि भागा का लक्ष्य विचारों के अपिक के सिक्त स्वाव होती है; नगींकि भाग का लक्ष्य विचारों के अपिक के सिक्त स्वाव के स्वव के सिक्त कर से अपक करना होता है। अप भी हमारी भागा में ऐसे कई शब्द हिमका संवंध व्यापक है, जैसे वस्तु (चीव), आदमी, वात, बहुत अच्छा आदि। शाहिरिक भाग की अपरेखा वोतवाल में ऐसे सर्दों का आपिक्य होता है, और उनका प्रयोग मी जुलम और अपरे होता है। शाहिरिक भाग की अपरेखा वोतवाल में ऐसे सर्दों का आपिक्य होता है, और उनका प्रयोग मी जुलम और अपरे होता है। शाहिरिक भागा की अपरेखा वोतवाल में ऐसे सर्दों का साधिक स्वर्ध के योतक सर्वा की स्वर्ध का स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध का स्वर्ध का स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध का स्वर्ध का स्वर्ध का स्वर्ध का स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध का स्वर्ध का स्वर्ध का स्वर्ध के स्वर्ध का स्वर्ध का स्वर्ध का स्वर्ध का स्वर्ध के स्वर्ध का स्वर्ध के स्वर्ध का स्वर्ध कर स्वर्ध के स्वर्ध का स्वर्ध कर स्वर्ध का स्वर्ध

्र ६५६ लेकिन, जैला पहले कहा वा जुका है, माथा नए मानों, पदार्थी और व्यापापारों के लिये बदा नए शब्द नहीं गदती। कई बार वह पुराने शब्दों ने अपना काम निकाल लेती है। बच्चा वह 'आम' शब्द का उपनारख श्रीर प्रयोग बीख बाता है तो अमरूद, नारंगी, वेद, नारापाती, माल्या, वदकों 'धाम' कहता किरा है। पानी के लिये वद 'पममा' या 'पाई' का शब्द प्रयोग करते लगता है तो तेल, वृष हरपादि अनेक द्रव पदार्थों के लिये 'माई' ही कहता है। बाद में वह प्राम, अमरूद, नारंगी और पानी, दूध तथा तेल का मेर बान लेता है तो उनके लिये विशिष्ट शब्दार्थं वंशंप निश्चित कर लेता है; किंदु प्रवक्षाल तक वह अपने हते गिने शब्दों का अपर्थितवार ही करता रहता है। माधाविश्वान की हिंट ले शब्दों की प्रवाशों में पाई बाती है। रूप, कार्य अपना की माध्यों में पाई बाती है। रूप, कार्य अपना की माधावीं में पाई बाती है। रूप, कार्य अपना वंशंप की भाषाओं में पाई बाती है। रूप, कार्य अपना वंशंप की माधावीं में पाई बाती है। रूप, कार्य अपना वंशंप की स्थाप अपना किएत कमानता है कारण कीर्द श-द दूवरे पदायों अपना व्यापारों के लिये मुख्क होने लाता है। 'टिक्ट' रेलवे टिकट, पान, स्टेंप, रतीद, वरिक किसी भी पुर्वा के लिये प्रयुक्त होने लाता है। 'कार्या है। 'कार्य' के लिये प्रयुक्त होने लाता है। विश्व कार्या कीर्य होने कार्या है। 'कार्य' हों की लिये प्रयुक्त होने लाता है। विश्व कार्या के स्वत्य प्रयुक्त होने लाता है। विश्व कार्या कीर्य हो। कीर्य में कीर्य में व्यक्त होने लाता है। किंक कार्य की कीर्य में की लिये प्रयुक्त होने लाता है। कीर्य कार्य की कीर्य की कीर्य की कीर्य कीर कार्य कीर्य की कीर्य कीर्य की कीर्य की कीर्य कीर्य की कीर्य कीर्य की कीर्य की कीर्य की कीर्य की कीर्य की कीर्य कीर्य कीर्य की कीर्य कीर्य की कीर्य की कीर्य की कीर्य की कीर्य की कीर्य की कीर्य कीर्य की कीर्य कीर कीर्य कीर कीर्य कीर कीर्य कीर कीर्य कीर्य कीर्य कीर्य कीर कीर्य कीर्य कीर कीर्य कीर्य कीर्य कीर कीर कीर कीर्य कीर्य कीर्य कीर कीर कीर्य कीर्य कीर कीर्य कीर्य

#### श्चन्य जदाहरशा---

कुर्छी बनाना, बाल बनाना, काम बनाना, किसी को बनाना में 'बनाना'; काम करना, टाफ करना, पार करना, राज करना, रोटी करना क्रीर घर करना में 'करना';

दूध, पशुर्श्रों का दूध, पौषों का सफेद रस ; बर (चनाहक्षा) पति. दल्डा.

श्वभर ( पति का मिना , पति श्राधवा पत्नी का विता :

श्रांल, प्राची, गन्ने श्रोर श्राल् नक की मान ली गई है, बलिक कोई लिद्धर हो श्रथमा कोई उसी तरह का चिक्र हो, जैसे मोरपंत्र पर, तो भी वह क्रॉल है। चूहा, चिल्ली, घोड़ा, कोता क्रांटि वई पदार्थों के नाम भी हैं।

५ ६६० कुछ राष्ट्र आलंकारिक प्रयोग द्वारा अर्थविस्तार पाते हैं, जैसे कपर के उदाहरणों में ऑल और काँटा।

### चन्य जटाहरमा---

चुड़ामणि (बिर का भूषण ), सबेरिका, चप्पा (बार डंगल ), योड़ी क्याइ; बोशा (कुरता), शारीर; स्वाठी (लक्डी), सहारा; घट (ब्हा ), शारीर, हृदय; चंद्र (बोंद), गुंदर इत्यादि। है ६६९ कमी कमी राज्यों में अर्थ को लीमित करने का वो विशेषण मान होता है उसका लोग हो बाने ने अर्थ को अमापकता भास हो बाती है, बेंके वोटक (मरियक पोड़ा), पोका; गवेषणा (गान की लोग , लोग ; गोड़ी (गार्मो का बमाय), बमाय; स्थाली (मिड़ी का बर्दन ', पाली।

े ६६२ कई व्यक्तिवायक शेजार कातिवायक हो जाती है, जैसे 'वधोदा हमारे पर की लक्ष्मी हे' में लक्ष्मी का क्षमें 'की माग्य जानेवाली'; 'किल्युल में मीम' में मीम का क्षमें थीर। हची पकार तिशीयण हो होड़ी; मक्ट्रें - बुक्ता-पतला जादमी; शंकराचार्थ - शंकर हारा चलाए गए पंच के मुल्तिया। राम, कृष्णा, हरि, गोहन, गंगा, राध्य कादि विशिष्ट देवी देवताखी के नाम लाम-व्यक्तियों के नाम होकर अर्थविस्तार पा गए हैं। दामाशाह, शेलचिल्ली, जालबुरुक्क कादि लोकवातांकों के व्यक्तियाक नाम भी हची कोटि में आते हैं। हमी प्रकार के कुल जातीय नाम है को आति के कारचा करूप कातियों पर भी जागा होते हैं, वेते फिरी (म्लतः मैंक), यथन (म्लतः पुनानी), बनिया (मृलतः व्यापारी चमारो की एक बाति) रियादि । कई शब्द होते हमारे हैं एक विमाग से संबद होते हुए भी संपूर्ण वर्ग के लिये प्रयुक्त होने लगते हैं, वेते माई (सं एक) ते वे का एक विक्वा), मृत्य रपण (१०० वेते का विक्वा), पन ; माई (सं अप्तूर्ण), मिन, संबंधी; (का स्याह, काला) किती भी रंग की मिर्ट।

#### <del>द्र्यंश</del>ांत्रशा

६६५ आपकार्वेहकार्य — राश्यार्थकं का श्रंतरण रक्षिके स्वामाधिक कप ते हो बाता है कि कार्य श्रीर कारण, पूर्ण श्रीर श्रंस, स्थान श्रीर उनकी उपक झादि का परस्पर पनिष्ट संबंध है। दो तमान विचारों अपया एक ही विचार के रो पहलुओं में अर्थातरण हो बाता है। तंगति का प्रमाव भी शस्त्राय पर पहला है। अच्छी संगति ते राज्य का अर्थ अच्छा और तुरी संगति ते तुरा हो बाता है। ही कारण अवींकर्भ श्रीर अर्थायकर्ष होता है। कृष्ण, कारच का अर्थ तो है 'काला', लेकिन भगवान् कृष्ण के तंबंध ते लोग कृष्ण्यरात श्रीर कारच चंद (काले वाँद ) वनने में गर्व मानते हैं। भीम्म श्रीर सीम का अर्थ तो है 'भागाक्र', लेकिन महापुष्यों की तंगति के कारण सनका अर्थ योजा और स्वप्रतिक किया बाता है। पर्म के प्रमाव ते मी शरू में उत्वर्ध झाता है, जैसे बाद में ताह है। मान की हमा बाता है। पर्म के प्रमाव ते मी शरू सी उत्वर्ध झाता है, जैसे बाद में सिर, पाठ, काल कु की, मुक्ति, संवादि में।

गांतियों के स्तेष्टपूर्ण क्यवहार वे 'जुद्धू' झीर 'पागल' कैसे शन्यों में स्वपनाषित का भाव नहीं रह गया है । विशेषक शब्द का लोग होने पर भी, विशेषक मान विद्यमान रहते से क्षमेक साधारण शब्दों में क्षवें।कर्ष पाना बाता है। मंदिर का मूल क्षमें है पर, पर वेबमंदिर के 'देन' शब्द का लोग हो बाते के उपरांत भी देवसंदिर का भाव बना रहा है। इस प्रकार महल — रावनहत्त ; प्राचार — रावमाणाद ; स्पीहार — सुम सीहार ; सुहूर्ग = सुम सुदूर्ग ; कुलीन च चच कुल का ; केशिनी — वदे केशींवाली : नाम-क्षम्का नाम, यश ; क्षादि ।

इन्हीं दुलना उन शब्दों से की बा तकती है बिनमें का हीन विशेषणा लुत हो बाने से क्ष्मीलर्क शा गया है, वैने—भांडा (सूलत: मिट्टी का बर्तन ), वर्तन, मिलाल (कॉन का बर्तन ', किसी थातु का मिलास ; कपड़ा (सं॰ कर्पट, पुराना कपड़ा ), नका ; हस्यादि ।

इ ६६५ विश्व प्रकार मनुष्य पर दुरी वंगति का प्रमाव करदी पहता है, उनी प्रकार द्वारों पर भी। भाषा में क्षयों कर्ष के क्षयेचा व्यापंत्रकर्ग के उदाहरणा बहुत क्षयिक मिलते हैं। व्यापंत्र दिभाषणा क्षारि के पीछे एक इतिहास की परंपा है। 'प्रकार के योगिक क्षेर रुक् क्षर्य में कितना क्षरते हैं। 'प्रकार व्याप्त का वो क्षर्य है उनके पीछे दानहासि से वंशव क्षत्रे हैं। देश मारत में पदान बारहाहों के दान' भी ये। चन में क्षर्य को भेद है। होकरा का क्षर्य ते है लड़का, लेकन नौकरी वाकरों के पति प्रवृक्ष होते रहने के कारवा 'क्षर होते कर, क्षर कारवा 'क्षर होते कर, क्षर लड़के में कितनी हीनार्थता क्षर याई है। तिरस्कार क्षर हीनता के योतक क्षत्रका, क्षर होते क्षर ( दुष्ट ), 'होता वार ( क्षेर के परंप ) देश हैं। दिरहर ), होता परंप ( क्षर ), दिरह ( हिंद दिलहर ), हेता विदया ( पूलार्थ 'क्सर') चांडाल, ज्यार ( क्षेर चें। क्षरा वार में ), हरवाहि।

लीवन में कुछ ऐते व्यवसाय और परिस्थितियाँ हैं किनमें पहकर बच्चे बच्चे लोग सुद्र माने बाते हैं और उनसे संबद्ध मां सुद्र छाप देने लगाते हैं, जैते बंगाली, देवदाशी नीचे, शब्दे (जैते देतने स्टेशनों पर पानी पाडे), महाबन ( =बनिया), गँबार, देशती, स्थासि।

अशिचित वर्ग के अनेक शन्द शिचित समाब द्वारा असम्य माने बाते हैं, बैसे लंड, पंटा, पादना, काइा, इत्यादि ।

'पालंड' राश्द की कहानी वड़ी रोजक है। पूर्वकाल में बीद संन्याक्षियों का एक संप्रदाय पालंड (पालंड) कहलाता था। यझाट् क्रशोक ने उन्हें यह नाम प्रदान किया था तथा वे इन लोगों को राज्य की स्रोर से विशेष सहायता भी देते थे। मतुने इस राश्द का प्रयोग स्नाह्मता के स्वर्थ में किया। कास्तांतर में वैज्युवों ने इसका प्रयोग ऋपने से भिन्न मतवालों के लिये करना प्रारंभ किया। अब इसका सामान्य ऋषं दोंगी, ऋषिश्वासी, पापी, दुष्ट हो गया है।

" कमी कमी विशेषक के लुप्त हो बाने पर भी उसका मात शुरूद में संमिलित कर लिया गया है, बैसे वाल (गित ) = टेड्री चाल ;

गंध; चू = तुर्गेष या बदब्, ढंगी = चालवाज, लती ( खरबी, खादी ) = शरारती, संवर्ग = हंभोग ; पीना = मदिरा पीना ; इस्यादि ।

कुछ राज्यों में, हमारी जांकतिक चिंतनम्बाली के प्रतासकर ध्यमक्षेत्र हो गया है। पुरुष का बास्तियिक ध्यर्थ है 'खारमा', भृत का ध्यर्थ है बीता हुआ, प्राची; मेंत का अप्यं है 'युत' और कृष्य का मृत अप्यं 'प्यमीय' तथा कराति का 'अनुदार' है। अनेक राज्य आर्माण माने गया है। 'यार गया' कहने के बकाय 'यात हो गया', 'स्वर्ग को चला गया', 'उतके माया निकल गया' आरि भाषित मुखक होते हैं। कई स्थानों के नाम लेना वर्गानियुष्ठ में निचिन्न है।

स्रमेक विदेशी शब्दों का अर्थापकर्ष देखने में स्नाता है, जैवे वालाक = चालवाज ; खलीका =नाई ; बावरची =रखोइया ; बमादार = मंगी ; दारोगा = धानेदार ; दलाल (मृलतः मैनेकर); कानूनगो (मृलतः वकील) =देहाती स्निकारी ; वकील (मृलतः दंडािपकारी) ; खानकी (मृलतः वर की) = वेरया।

प्राय: नौकरों और किसेंगों ने काम निकालने के लिये उन्हें खुशामदी नाम दिए गए हैं। ऐसे नाम भी अपने स्थान ने भ्रष्ट हो गए हैं, बेने रशोहया के लिये महाराख (उम्राद), त्यतेक पुरुष के लिये शीमान् (लक्ष्मीवान्), चाहे नेचारे के पान दो कौड़ी भी न हों; नाई के लिये राक्षावी; एभा में बैठे ऐरेन्गेरे वर्षक लिये देवियों और सम्बन्तों !

विनोद के लिये प्रयुक्त राज्य भी इसी कोटि में झाते हैं, जैसे इकरत (=बदमारा); राय साहब; (=चावलूत); मगत वी (=चालवाक); इत्यादि।

सलबंदी, बातीय विद्रेष, वार्तिक शांत्रदायिकता और स्वार्थी में यहकर कई शत्क अर्थाक्क को प्राप्त होते हैं। उदाहरण — पुस्तिमलीगी, हवशी, यवन, वर्बर, दस्य, तोरा, टामी, फिरंगी, हिंदू ( फारवी शान्दकोश में — चोर ) बावानी माल, लाहीरी ठग, बनारती ठग, चार्बोक ( मूलता वाक्पुट ), साम्राज्यवाद, केरिकन, नावीध्य, बोक्योविक्य स्वार्थि।

व्यतिश्योकि थे शस्रों की शकि हीन हो वाती है। विराट् सम, वर्षोक्षम, उत्कर्ष, अत्यंत, अतीव, भव्य, अद्युत, अपूर्व, अनुपम आदि शस्रों का अर्थ मानों कुंदित हो गया है। ब्दंग्य के कारणा भी खर्यांपकर्ष होता है, बैचे चदासुहागिन ( = बेहया ); बारांगना ( = बेहया ); भोला = ( मुर्ख ); वीषा ( बुद्धू ) ।

पिह्नले प्रकरणा में कहा जा चुका है कि — का, इर आदि प्रस्पय भी अर्थ में अपकर्ष ला देते हैं. जैसे बातुनी, दन्यू लँगड़ा इस्यादि !

\$ ६६६ सूर्तीकरण-समूर्तीकरण-मूर्त वस्तुओं और व्यापारों वे संबद्ध सहादों को समूर्त मानों और व्यापारों के लिये प्रयुक्त करने की प्रष्टुित माना के सारि काल से चली बार रही है। कुछ मानाशालियों का विचार है कि माना की प्राथमिक स्ववस्था में हमारा राज्यभावार मूर्व क्ट्राओं ने संबद्ध होता है। समूर्व की क्ट्राओं से संबद्ध होता है। समूर्व क्षा समूर्व मानों और व्यापारों ने संबद्ध राज्यभावा की परिचायक है सहा समूर्व मानों और व्यापारों ने संबद्ध राज्यभावा की विकास बाद में होता है। हमें विकास में में किस की परिचायक की स्विचायक की स्वापारों ने संबद्ध राज्यभावा की स्विचाय होता है। सूल का मूल: 'क्षा माना क्षा मिन', बी का 'बीव', लाठी का 'क्षकड़ी' है, स्वर्तीकरण होता है। 'स्वापारों 'क्षा माना कमराः 'पीड़ा' 'लाम या परिचाया', 'स्वीरं, 'स्वाप्ता' और 'वहारा' हो गया है।

हर्ष सूर्व शस्दों का आलंकारिक प्रयोग उनके अर्थ में अमृतंता ला देता है उदाहरा :--निमम्न (इण हुआ) =-कास्त ; भार (बोफ )=-उत्तरहासिल ; पारा (पारद पार्छ )=कोच : गथा (गर्दम )= मृतं ; बाह (बलना )= हैथां पुँछ = धपणि ; ह्याँट = आश्रय : हस्वारि ।

श्रम्तीकरण बहुषा मुहावरीं में प्राप्त होता है, जैते : -

| श्रॉल दिलाना   | सिर फिरना           | कान लगाना         |
|----------------|---------------------|-------------------|
| दिल देना       | हाथ मारना           | माथा ठनकना        |
| पाँव भारी होना | उँगली दिखाना        | दाँत निकसना       |
| पानी पानी होना | श्राग बरसना         | लहु पसीना एक करना |
| तारे गिनना     | हाथों के तोते उड़ना | वामे से बाहर होना |
| जारि ।         | •                   |                   |

कई कियापद मूर्त और श्रमूर्त दोनों श्रथं देते हैं, जैसे---श्रानना = बीनना, खोबना : मारना = पीटना, पचा बाना ; उल्लक्षना = फेंसना फराइना : पिसना = कुचला बाना, कष्ट पाना : उजाइना = उलाइना, नष्ट करना:

इली प्रकार खाना, बैठना, बबना, चलना, दशना, देखना, गिनना सादि पर्दो के पूर्व और स्त्रमर्व सर्घों पर विचार बीजिए।

षो रंकापद विशेषणा वन जाते हैं, उनका मी तो समूर्तीकरणा ही बाता है। उदाहरण- पवित्र ( मूलतः मंत्र, देवता ), शुद्ध ; कंगाल ( वं॰ कंकाल, ढाँचा ), दरिद्र ; विलयट ( वं॰ शिलापष्ट ) बराबर, चौरव ;

मूर्त पदार्थ कब प्रतीक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तब भी खर्थ में अपूर्तता आ बाती है, जैसे हस कृषि का, दंड न्याय का, रवेत बाल बुढ़ाये का, वेदी धार्मिक पृष्टि का, कप्रता धीमान्य का, खाती धाहक का प्रतिनिधिक्त करती है। खुबाबादी इस्तवादी कविता में विशेषका इस प्रकार के अमूर्तीकरण के उदाहरखा मरे एड हैं। देखिया—

```
श्रंषकार — निराशा, श्रज्ञान
तरी — बीवन : तारे — लीकिक भाव ;
रोपक — श्रासा : त्यारे — शाक्षिक भाव ;
रोपक — श्रासा : द्वारा — शाक्षि ;
रोपक — श्रासा : द्वारा ;
सञ्च — प्रेम, सुख : रिस — श्रासा; सुखस्पृति ;
वीचा के तार — श्रूष्टय के माव
सन्द — श्रासा स्थादि :
```

्र ६६७ उच्च श्रीर सांकृतिक स्तर पर विशेषतः श्रीर साधारख बोलचाल में कभी कभी शब्दों के श्रमूर्त संबंध में मूर्तीकरख भी पाया बाता है : निम्नलिखित शब्दों के मूल श्रम्यं श्रीर प्रचलित श्रम्यं की तुलना कीविए—

```
उपन्यास = कथन, किस्सा कहानी की पुस्तक ;
सुहाग = सीभाग्य, पति, विवाहगीत ;
सामग्री = संचय, वस्तु, सामान ;
परिवार = ग्राच्छादन, कुट्ठ व ।
```

कभी कभी अमूर्त भाषों एवं बख्युओं का मानवीकरण हो बाता है और कभी पदार्थीकरण, जैसे मीत का गई, मीत ने क्रा घेरा, प्रेम में पढ़ गया, 'धर्म एव हतो ईति' कावाव बैठ गई. इन्जत को गई, बात उड़ामा, विचार विकर गए, इक मारना, इस्वादि में।

इन्हीं के जाथ रूपक समाओं को भी लिया वा सकता है-विरहाग्नि, विचारधारा, विद्याधन, प्रायायकेक इत्यादि।

कमी कमी व्यक्ति स्रथवा वस्तु के लिये गुरा का प्रयोग होता है, सर्वात् भाववाचक रांडा वातिवाचक हो बाती है, जैवे ---

```
वेबता (मूकता देवला ), देव ; बनता (बन का भाव ), लोग ;
विरादरी (भावला ), भाई बंधु : वफेटी (श्वेतता ), जूना ;
वब्बी (हरिवाली ), तरकारी ; बाति (क्रपचि ), क्रला
```

कई व्यापारवाची शंत्राएँ कर्ता क्रथवा कर्म के क्रथें में प्रयुक्त दोती है। उदाहरख----

कतरनी, कैंची ; खबारी, गाबी ; खबारी, खबार ; मेंट, उपहार ; खाना, खाख ; नेडता (निमंत्रख ), भोख , भिखा, ( भोंगना ), माँगा हुझा पदार्थ ; पहेंच ( ग्राप्ति ), रखोद ; फटकन ( फटकने की किया ), फटकने से बची बस्तु ।

कुछ व्यापारवाची शब्द पारिश्रमिक का क्याँ भी देते हैं, जैसे — उतराई (उतरने की क्रिया मान ), उतरने का किराया, इसी तरह धुलाई, रैंगाई, कटाई खिलाई, बनवाई, पिसाई इत्यादि।

कुल व्यापार स्थान का लार्य वेकर मूर्त रूप में प्रगट होते हैं, जैसे पालना (फला). निकास (निकलने की बगड़), प्रवेश (प्रवेशद्वार)।

विशेष्य का लोप हो बाने पर विशेषण अपना और विशेष्य का स्थान लेकर मतें हो बाता है। उदाहरण —

चैती (चैती फतल) कच्ची (कच्ची रसोई), पिपरी (पीली घोती) साधु (साधु पुरुष), गुझ (गुझ पदार्थ), रहस्य (रहस्य वात), छोटा (छोटा लडका)।

\$ ६६८ झंगांगी झंतरण—इस्ते तात्वयं यह है कि वे राज्य को एक दुवरें में झंगागी तंबंध से संभितित हैं, परस्वर परिवर्तित हो काते हैं। इस्ते एक संव पूरे कंगी स्कृत क्षेत्र पूरे कंगी का, क्षर्यात एक माग संपूर्व क्षा का स्वरं देता है और कभी संपूर्व झंगी से केशन उत्तके किशी झंग का क्षर्य खित होता है। वाकार मंदा का अर्थ अपने अपने ज्वारार्वेड में इतना भर ही है कि गेहूँ या सोना या चीनी या कोई स्वरूप में दे भाव में किक रहा है। कलवान का अर्थ पानी मात्र पीना सोई स्वरूप में दे भाव में कि इस होते हैं।

पूर्व से अंश का अर्थ - मकान खुला है का अर्थ यही है कि मकान के द्वार खले हैं. मफे दर्द है का अर्थ है मेरे पेट में या शिर में दर्द है।

§ ६६६ झांग्र से पूर्ण का आर्थ — बेंग्ने रोटी बनाना, नहा घोकर । शुन्नान का नेशिक अर्थ है ठोडीवाला, नाहर का खर्य है नखवाला; इर्थी तरह के शुरूद है ग्रुमैन, पची, हाथी, हत्यादि । गाय पकड़वाकर काटक में बंद करवा दो का अर्थ है कॉबीहाउल मेन दो। वर्त का अर्थ पूरा दीयक और इयकड़ी का अर्थ कंबीह वाय की कड़ी है।

एक्पचन में बहुचचन का संकेत (चैते, ग्राम महँगा है, उसके वास बहुत क्यगा है, मेले में कितना ज़ादमी या, कपड़ा स्थ्ता विक रहा है) और बहुबचन से एक्पचन का संकेत (चैते, विताबी ज्ञाप, पर के लोग अर्थात् पत्नी) हवी प्रक्रिया के अंतर्गत ज्ञाता है। ५ १७० मिल संबंधपरिवर्तन—एक धंतर्गत राज्यायं धंतरस्य की वे प्रकार आती हैं जिनके हारा (१) कार्य कारस्य के लिये अपना कारस्य कार्य के लिये, (२) आपार आयेग के लिये अपना आयेग के लिये, (२) स्थान उपन अपना कार्यय आयार के लिये, (२) स्थान उपन आया के लिये, (४) लेखक अपनी हति के लिये आपा कित अपना विहित के लिये प्रयुक्त होते हैं। उदाहरस्य —

(१) कारया कार्य के लिये— लाक बालना (हियाना), कोहनी मारना (बकेलना), गाँठ काटना (धोखे से लेना), काँखों में भूल बालना (धोखा देना) सिर काटना (धाया के लिये— गाल पिचकना (कप्तकोर होना), कारि खादि। कार्य कारया के लिये— गाल पिचकना (कप्तकोर होना), गर्दन हिलाना (इनकार करना), लून स्वलना (इरना), सिर पकइना (निवधाय होना), तर्दन हीना, नाक देनी करना), पीला पढ़ना (वयराना) खादि।

( २ ) आचार आयेष के लिये — याली परोठो ( लाजा परोठो ), मैं नाय दुहता हूँ ( दूच दुहता हूँ ), पर नेंमालिय ( पर का वामान नेंमालिय , कचहरी के आशा है ( नकहरी के अधिकारी की आया है ), कुकों सुल गया है ( पानी सुल गया है ), दीया जलता है ( तेल या क्ली क्लती है )।

क्रावेय क्राधार के लिये — गोंडा (संग्नोहंद), चरागाह; सभा की बारहा है (सभा के भवन को बारहा है)।

(१) स्थान उपन के लिये—

विरोही (राकस्थान में एक स्थान ), तलवार ;
करमीर (वनवे पहले करमीर में बना ), ऊनी कपड़ा ;
वीदर दिन्छा में एक स्थान ), वर्तन ;
वॉची (मोपाल के पात एक प्राचीन स्थान ), पान ;
कालीन (ब्रारोनिया में एक स्थान ), गलीचा ;
काली (ब्रारोनिया में एक स्थान ), एक पेथ ;
कोल (गर्म, गोद ), वाल वर्ष्च ।

उपन स्थान के लिये—

पंचवटी (पाँच वट इच्च) नातिक के पात एक स्थान ; (४) कृति लेखक के लिये — रामायस्य कहती है, वेदों की झाझा है-- लेखक कति के लिये---

श्चापने कालिदास पढा है। सर और तल वी में देख लो।

(५) विद्व विद्वित के लिये---

चोटी और दाढी (हिंदू और मुक्तमान) का मेल न होगा: लाल पाडी (सिपाडी):

वहे पेटवाले ( समीर लोग )

इसी के श्रंतर्गत नाम आते हैं को हैं तो ध्वनि के, पर प्रयुक्त होते हैं ध्वनि करनेवाले के लिये, जैसे हदहद, गृहगृही (हका), मूलमूला, छहाँदर, पाटपाटा, घाँघर ।

कई प्रदेशों में दसरे प्रदेश के लोगों की भाषा से कोई शब्दविशेष लेकर उन सोगों को चिढाने के लिये चल पहते हैं. जैसे--

मोशे (महाशय) - बंगाली: भय्यन ( भय्या लोग ) - बंबई में खालों के लिये :

ऐली गैली ( आया गया ) - बिहार के लोग : हाँ हुनूर - खुशामदी ; कंख-गड्वाली ।

चिद्धित का प्रयोग चिद्ध के लिये --

यह हिरसा है-यह हिरसाका चित्र है :

(६) कभी कभी शब्दार्थ संबंध बड़ी विश्वित्र रं।ति से श्रांतरित हो खाता है । कहीं कहीं तो वस्त स्वयं श्रपना रूप बदलती रही है. श्रत: उससे संबद्ध शब्दों का अर्थ भी बदला है, जैसे घड़ी ( तुलना की बिए पानी के घड़े से ), बंशी ( बॉस की ), गिलास ( मुलतः काँच का ), टीन ( मुलतः एक वातुविशेष ), तार (तुलना की बिए उस कागब से बिसे तार कहा बाता है). दुपटा (मूलत: दो पट का ), इत्यादि ।

कभी यह संबंध किसी न किसी भ्राति के कारण अंतरित कर लिया बाता है। इसमें भी प्राय: साहहय के कारसा खर्य की विस्तृति होती है।

#### उदाहरण:---

तं॰ काष्टा, समय की भाष, हिं॰ कहा, ऋनाव की माप; पा॰ सटविकत्रा, पीछे का दरवाबा, हिं॰ खिडकी:

सं॰ परश, फरसा, हिं॰ फरुग्रा, हैसिया:

सं॰ कर्च्र, इल्दी, हि॰ कचूर;

र्सं मर्कट, बंदर हिं मसहा, मकड़ी;

सं विस्तट, एक सरकनेवाला कीहा, हिं विस्तट, जूं;

सं॰ पष्टयः, चार वर्ष का बैल, हि॰ पाठा, हाथी, भैंसा श्रादि । इस्यादि ।

परिवर्तन बाहरूय

5 ह ७१ श्रापती भाषा के कोश को देखने से जात होगा कि प्राय: अक्टों के अप्रेक अर्थ होते हैं। यदि एक ही अर्थ हो तो जाना जा सकता है कि या तो शब्द का मल शर्थ मरस्तित है। या परिवर्तित शर्थ ने मल शर्थ की खगह प्रवसा कर ली है। यदि दो अर्थ हों तो भी दो संभावताएँ हैं -या तो दो भाषाओं अरबवा प्रकारी भाषा के टी शब्दी में एक उच्चारण द्वा गया है. खेसे उत्तर (सत्राव. श्रीर पहाड की दिशा ), दल ( सेना श्रीर पत्ता ), पन ( बादल, बढ़ा, हथीड़ा ); काम ( वामना, कर्म ), बेर (बदरीफल श्रीर वारी) सीना (नींद लेना श्रीर स्वर्षा): बटन ( घेंटन, शंत्रेची बटन ), कचा ( गली श्रीर कर्च ): श्रीर या एक शब्द के मल श्रीर निस्तत अर्थ अथवा दोनों परिवर्तित अर्थ हो सकते हैं. जैसे दंड ( खंडा, सजा , नाक ( नाक, इजत ), भभत ( धन, राख-दोनों मल से भिन्न श्चर्य ), महरी ( महिला, चौका-वर्तन करनेवाली )। कई शब्द ऐसे हैं जिनके टो से श्रविक अर्थ है। 'हिंदी शब्दसागर' देखिए. बहत से शब्द ऐसे मिल जाएँ में जिनके १०-१०, १५-१५, २०-२० अर्थ हैं। कोई अर्थ मल से संकोच के कारणा, कोई विस्तार के कारणा, कोई अपकर्ष और कोई मतींकरण के कारण तथा कोई किली और प्रक्रिया के कारण आ जाता है। इस प्रकार एक मल से कार्रेक परिवर्तित कार्यों के दिवास की प्रक्रिया के कारण हमें 'विकिरण' कहते हैं। जिस



श्चर्यकी शालाएँ

प्रकार सूर्य से अनेक किरयों फूटती हैं, उसी प्रकार एक शब्दार्थसंबंध से अनेक अर्थ विकिरित होते हैं। 'कपाल' सन्द का मूल अर्थ है खोपड़ी। इससे एक अर्थ प्राथा, बुकरा अर्थ भाग्य, तीसरा भिज्ञायान, जीया वर्तन का हुआ हुआ हुक्का और पाँचनों नेदी निकला। ये तब एक ही अर्थ की अरोक शास्वार्धे हैं। पत्त्व के अर्थ पत्त्वका, पत्त्व हुआ हुक्का कर्त्वात, सकेद (बाल) परिवर्तन-महुक्य अपवा विकित्य की उन्न प्रक्रिया के प्रती चुरू हो। निम्नलिसित उदाहरयों की परीचा इसी हिंदे के किया-

कर्म = काम, इससे कारीगरी, व्यावार, उपयोगिता । निशान = चिन्ह, इससे पता, वाख्यंत्र, भंडा ।

देखना = दृष्टि डालना, इनसे भ्यान से देखना, परी इस करना, पदना, दूरना, योजना, समझना, अनुभव करना ठीक करना।

चलना -- बाना, इससे चलना, बढ़ना, खागे होना, टिकाऊ होना, फुटना, उपयोग में खाना।

पुँछ - दुम, इससे अनुगामी, स्रांत, उपाधि।

\$ १००२ आर्थपरिवर्तन में कभी कभी एक ग्रंत्यला जी वन वाती है। एक आर्थ से दूबरा बना, दूबरे से तीकरा, तीक्षरे से चीधा, इत्यादि कम से आर्थ अपने मूल से इटता बाता है, और एक ऐसी स्थिति आ बाती है कि शब्द के आर्थितम विक्रितित आर्थ और मूल में कोई संबंध ही नहीं बान पड़ता। यह प्रक्रिया कुछ इस प्रकार चलती हैं: ─



इसमें १, २, २, ४, ५, म्रादि खर्यकी श्रवस्थाएँ हैं। 'शक्कुन' का खर्य है (१) पद्मी इससे (२) शुम पद्मी, बाद में (१) शुम, किर (४) शुम लक्ष्य और ब्रव (४) लक्ष्य को शुम भी हो सकता है और झशुम मी।

निम्नलिखित शब्दों के अर्थकम की शृंखला देखिए: -

रूमाल—(फा॰) मुंह पींछने की कोई वस्तु, मुंह पींछने का कपड़ा, वर्गाकार कपड़ा। तुलना कीविष्ट रूमाली (लेंगोटी)।

देवर—(सं॰) द्विवर (दूसरा पति), सृत पति का माई, पति का माई, पति का क्षोटा भाई।

राजपुत - राजपुत, राजपंत्रा का झादमी, एक बाति। अब राजपुत की राजपुत कोना आवश्यक नहीं और न ही अयेक राजपुत को राजपुत कह सकते हैं। राजपुत कोना --रामकपा लंबी कथा स्थयं की लंबी कथा।

चीन-चीन देश, चीन का रेशम, रेशमी कपडा, पताका ।

माक--- आवयनविशेष, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा नदानेवाला व्यक्ति, प्रवाम व्यक्ति । धक्क---दवाय, टक्कर, हानि ( घाटा ), विषक्ति, मार्मिक पीढा ।

खूत-स्वर्श, स्वर्शदोव, स्वर्शरीम लगना, रोग का विष, त्रिगाइ ।

्रेट ५ कमी कमी ऐसा भी होता है कि विकिरण और प्रंसका की प्रक्रिवार्ष एक ही सम्ब के विभिन्न कार्यों में देखी का सकती हैं। यह कम कुछ इस प्रकार से होता है:



रेखाएँ विकिरण की और किइयों या झक्ते शृंखला की श्रक्रिया को प्राट करते हैं। उदाहरण के लिये रंड राज्य लीबिय। 'दियी राज्यलागर' में दुवके निम्मलिखित कर्य दिया गए हैं:

(१) डंडा, लकड़ी अववा खंभा; (२) डंडे की तरह की कोई वर्छ; (१) एक प्रकार की कराद, रंड फेलना; (४) प्रयादा; (४) जुर्माना; (६) किवी प्रकार की समा; (७) हानि; (न) एक प्रकार का पिन्पाद; (६) प्रविकार; (१०) भंडे की डंडा; (११) प्राप्त; (१२) मुट्ट; (१३) मन्द्रल; (१४) दश; (१४) दी प्रक्ष करावर की माप; (१६) यम (को दंड देता है); (१७) विच्यु, शिव; (१८) वेना; (१६) पेवा; (१०) १४ मिनट का समा; (११) पूर्व और उचर का कॉमन (११) त्रव्य करावर का जीमा; (११) पुर्व और उचर का कॉमन (११) प्रक्रि; (११) वीम; (१०) डेड; (१०) विद्युत वर्डी का रेतीला किनारा।

उपर्युष्क प्रक्रियाच्यों का कम इस प्रकार निश्चित किया जा सकता :

इसने बाना वा सकता है कि 'र्यंड' यान्य से फिराने कार्य कूडे, 'श्रवा' से विकिरण कोर 'प्रेंबला बनने में क्या कार्य निकते, 'कापिकार' कोर 'साप' से 'प्रेंबलाबद कीन कीन कार्य विकसित हुए कोर 'सीमा' का विकरण होकर क्या क्या कार्य बात हुए।

§ ६७४ मिम्मलिखित शब्दों के अर्थों पर इसी इष्टि से विचार की किए:

र्श्वक -- विह, संस्था का विह, संस्था, क्लंक, ढिठीना, वक रेला, मोड़, हुक, एक भूवज्ञ, नाटक का एक खंड, नकती लहाई, पाप, गोद, वगल, श्वान ! , क्रांग - क्रवयव, रेड्, भाग, ( ध्याकरण में ) सप्रत्यय शन्द का प्रत्ययरहित भाग, ( नाटक में ) संचित्रों का एक उपविभाग, आप्रधान रस, नायक के सहायक साथ - गीम बला।

आव्या - इक्टा होने की बगह, छरा, इक्के टाँगों के दकने का स्थान, कॅद्रस्थान, विवरे में चिड़िया के बैठने की लकड़ी, कब्तरों की छतरी, अलाहे का करवा, श्रीयी का गहा, वाली काउने का चौलटा, पोलीट चौकी।

उड़ना-पंत के शहारे जाता, वायुवान में यात्रा करना, दोलन (पर्चे झादि का) विखरना, लहराना, लुत होना, कटकर झलग होना, वर्च होना, फीका पदना, झलाँग मारना, हतराना, भागना; घोला देना।

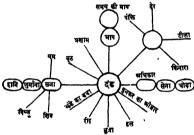

जतारला — ऊपर से नीचे लाना, पहनी हुई चीच को आलग करना, दूर करना, निकालना (सनाई आदि), पटाना (वॉचे पर), तैशार काना, पका लेना, लीचना, नकल करना, (ऋषा) चुकाना, पार पहुँचाना, तील में पूरा करना, ठदरना, न्योक्षायर करना, (आरनी) गुमाना, तोइना ख्रादि।

करचा—श्रनपका, बाधः न किया हुआः, मिट्टी का बना हुआः, ऋषिक दिन न टिपनेवाला, (कञ्चा रंग), श्रनुभवदीन, कमधोर, श्रानादी, तकली, को प्रामाखिक या नियमित न हो (रतीद), को श्रीतम न हो (मतीदा)।

काँटा — कंटल, कील, वेंटिया, महत्वी की वारोक इहियाँ, तराजू की सुई, तराजु, पड़ी की सुई, किसान का श्रीकार, नाइ की कील, हुक, खाना खाने का श्रीकार। खुकाना — प्रावरण इटना, धंवन खुटना, फटना, खेद होना, प्रगट होना, बताना, निकक्षना, खारी होना, खुटना (रेख का ), उधहना, खिलना, साफ साफ कहना, भाग्य बराना, हत्यादि।

ं जमाना--गादा होना, देर तक बैटना, दिकना, वह टक् होना, उगना, (तलकुट) नीचे बमा होना, (भीइ) इक्ट्रा होना, सब बाना, ठीक शाना, चल निकतना (दुकान का), श्रदना, हस्यादि।

दम--- धॉल, ख्या, हुनके का करा, समय, कान, कोर, वीमी आर्थेंच पर रखने की किया, पानी का चूँट, बोखा; नेजे की नोक, तलवार की घार।

हाता— अनाव का कथा, बीब, भोबन (अपना), सनका, संस्था, रवा, फु'सी।

पट्टी—तस्ती, पाठ, तील, पाटी, कपड़े का लंबा टुक्का, पत्यर का पतला टुक्का, भजी, नाव के बीचोबीच का तकता, तिलपपड़ी, बालों की तह, पाँत, बल्ली, बिलिलयो की पाँत, पची, भूनाग, इरवादि।

हवा—वायु, सौंस, भूत, धुन, साख, श्रप्तवाह, चक्रमा, श्राहंबर, लालच, इस्यादि ।

# व्यर्थपरिवर्तन के कारस

्रे ६७५ शब्दार्थ विज्ञान से संबंधित सबसे कठिन और गूढ़ प्रश्न है— शब्दार्थयरिवर्तन क्यो और किन परिस्थितियों में होते हैं ? पश्चिमी विद्वामी ने कई कारण गिनाए हैं। इन सबको समेटकर डा॰ झाई॰ जै॰ तारापुरवाला ने एक विस्तृत सूची प्रस्तुत की है।' उन्होंने निम्नलिखित कारण दिए हैं — '

१--धालंकारिक प्रयोग,

२-वातावरसा में परिवर्तन-भौगोलिक, सामाजिक, भौतिक;

**१---सं**भाष**ण** में नम्रता;

४--मंगलभाषित प्रयोग;

५--व्यंग्यः;

६---भावा वेश; ७----श्रामभावाः

७---श्रनाभश्रताः;

८---शब्दो के स्ननिश्चित सर्थ;

६ — समक्ष का स्तर;

१०—गीया श्रर्थका श्रनवाने मेल;

११-संपूर्णके लिये उसके अंश का प्रयोग;

१९--एक तल्य का क्षायधिक प्रमान जैते कांस्टेबुल के लिये 'काक पनवी'। इनते १०, ११, १२ कार्य है, कार्या नहीं है, कीर ताथ ही १० को तो ७ में बेमिलिय किया वा सकता है। १, ४, ५, ६ को १ के क्षेतर्गत लेना क्षमक्का दोगा। ७, ⊏, ६, एक ही बात है।

\$ १७६ माथा का संबंध व्यक्ति और समाज रोनों से हैं, आत: माथा संबंधी कोई भी प्रक्रिया (वा उच्चारता संबंधी, ज्याकरता संबंधी काया कार्य-संबंधी) अवकि से उठती है और समाय में प्राप्त होकर व्यापक होती है। अर्थ-परिवर्तन सी प्रमुखता वैपक्तिक और सामायिक प्रक्रिया है। देतिहासिक और सांस्कृतिक घटनाओं, सुध्य मान्यताओं, वैपक्तिक और सामायिक मनोविक्षान, कार्लकासिकात, लॉकि परिस्थितियों, और भाषायैक्षानिक संगतियों के कारण सावस्यसंबंध में हेरफेर हो बाता है।

भारतीय उच्यवा और विचारधारा है विकास में नाना ऐतिहासिक घटनाओं का गहरा प्रमाय रहा है। भारत पर विदेशी तथा लानाबदीय बातियों के साक-मत्त्र आयों और स्मादिवासियों का संबक्त, यूनानी और हैरानी उच्यवता का प्रमाय, हिंदू शासाव्यवाद का उदय, अरबी-मतरबी-नुर्की विधि विधानों की स्था-पत्ता, परिचयों मीतिकवाद, श्रेमेंकी भाषा और साहित्य, संस्कृत का पुनस्त्यान, आधुनिक पुत्र की पत्त्रवर्ती हुई गरिश्यितियों, सामाधिक और राष्ट्रीय बात्रवर्ध स्वादि क्षेत्रक वार्ते हैं निवास भारतीय संस्कृति के विचास में गोर रहा है। यदि हम केवल विभिन्न युनों में संचालित भारत के पार्मिक आदोलानों को ही लें तो हम भली मीति कर्यना कर सकते कि हमारी वितत्रव्याली में कितने नवीन विचारों और भान्यताओं ने क्षणना स्वान नवा रखा है। विचारों का वाहन तो भाषा ही है। क्षता भाषा में एक मकार की उपल पुष्का सचना स्वामाविक है।

कोई भी वाधारण शान्य किसी ऐतिहासिक घटना, व्यक्ति स्वया स्थान हे संबद होक्द स्थाने कर्य में वैशिष्ट्य ना संकोच स्थान कभी कभी ताकेतिक सन्-तींक्रण के साता है। 'विदेह' का स्था तो है 'शरीरहान' पर दलका संबंध राजा बनक स्थीर किर उनके राज्य 'मिसला' ते है। हती वे 'वैदेही' शान्य बना विकास जापारण सर्व है 'विदेह राज की कन्या' स्थाय। 'विदेह राजा की कन्या'। पर इतिहास में इतका कड़ सर्व है 'स्वीता'। 'वैदानी' का भी सर्व है 'विदर्भ देश की कन्या', पर दिशास में कड़ हो जाने के कारण इतका सर्व है 'दमस्त्री सथा क लिक्सणी'। 'बीडा उठना' (पान उठाना) का सर्व राजपूर्ती प्रया के कारण 'उत्तरदानियं लेना' प्रचित्त है। 'बाम के हाम' का सावारण सर्व है 'बमके का विकाम' पर दुमार्च के शासनकाल में बिस्त निस्ती ने बार दिन राज्य विकास स्वीत निस्ती ने बार दिन राज्य विकास स्वीत चाय संबंध होने के कारण इयका क्याँ है 'श्रमधिकृत शासन' । क्रम्य उदाइरख किनमें भिन्न प्रकार के संतरण मिलते हैं—

> स्रंगराक कीरंगचेत्री कोइंग काला पहास् कौरव पर का मेदी व्यवचंदी मनोद्वचि गादिरताही नेता की महामारत मार्शक का रामराज्य लखराता छत्यामह

\$ 200 डांस्कृतिक परिस्पित बरलने पर भी शब्दायं परिवर्तन होते हैं। 'पंडित' का अर्थ था 'पंडितान'। क्रमशः इतका अर्थ 'अष्ठस्य' हो गया। सामांबिक परिस्पित हां देती थी कि विद्यान लोग ब्राह्मण कहे बाते के अपवा ताह्मणों ही में पंडित होते दे, अतः ब्राह्मण और पंडित पर्यांव हो गए। 'क्षणी श्राह्म संस्पृत के 'स्कृत्य' के मुद्युलन हैं। पंबाब में अब भी खणी तितिक बातियों में गिने बाते हैं। पर उत्तर प्रदेश में ऐसे खणी आ वसे को व्यापार ही करते थे, अतः यहाँ पर 'क्षणी' से 'व्यापारी या वैद्य' कमभन्न बाता है। 'वर' का अर्थ है 'तुना हुआ'। किसी समय में पति कश्या हारा चुना बाता था। अब वह जुना नहीं बाता, तो वर का अर्थ भी हैं वेसल 'दृक्षा'। वित्तुक्तमें या आद का अर्थ है माता पिता की सेवा, उनके प्रति अद्या। धार्मिक विचारों में परिवर्तन बा बाने के कारण, इन शब्दों का अर्थ अंतिम संस्कार अथवा पूर्वजों को दिशा बानेवाला चिंदरान हो गया है। इस श्रकार, शब्दों के बरदलते हुए आर्थों से वस्तती तुई संस्कृति पूरी तरह परिलक्ति होती है। कुळ शब्दों हारा हमारे तथा हमारे पूर्वजी के वीयन की तुलना हो सकती है। अन्य उदाहर्या—

सं जिपाध्याय (श्राध्यायक), हिं को क्षेत्र (भूत प्रेत उतारनेवाला); सं श्राचार्य (महापंडित), हिं श्राचारव (महानालवा):

सं अंध (गाँठ दिया हुआ), दिं ग्रंथ (विल्दवाला मोटा वोथा, विशेवन: धार्मिक ग्रंथ)

कुछ, शब्द सांस्कृतिक कारवाँ से हीनाधाँ हो गये हैं, जैने कोठेवाली (परवाली), वेश्या; महाजन (वहा झादमी), वनिया, टही (आह), परवाना।

६ १ ८७८ निम्नलिखित शब्दों के अर्थपरिवर्तन में रीति-रिवाकों, विश्वालों और प्रकाशों की भूमिका स्वष्ट दिलाई देती है:

क्रसत ( इं॰ क्रपुत्र , पुत्रहीन ), भाग्यहीन , मूर्ख ; वाचित ( मुखतः पीडित ', मजबूर ; सनीचरा ( शनिवार से संबंधित ), श्रमागा ; रंडी ( सं॰ रंडी, विषवा ), वेरवा ; वामा ( मूलत: वाई श्रोर रहनेवाली ), स्त्री, पत्नी ।

हमारे रीति रिवाजों श्रीर विश्वासों को बाने बिना कोई व्यक्ति निम्नलिखित शब्दों के रूढ़ श्रायों को जान ही नहीं सकता :

पर्वतारि, इंद्र ; गिरधारी , कृष्ण ; नीलकंठ, महादेव ; चक्रपाणि , विषणु ; गुँहकाल, बदनामी । एक्नेयी , विषण ; दुक्कापानी, शामांकिक संवंप ; भौवरी , विवाह कार्य ; रखावंपन, राज्यी :

कुछ रिवाब देखने में नहीं आते, लेकिन तद्विपयक राज्यों से जाना का सकता दें कि प्राचीन काल में ऐसी प्रधा रही होगी। महर, पहरा, पहरा, इसी से प्रदर्श को संस्वतः महर भर रहता था; चीकी, लकही का आसन, पुलिस का नाका, हो ककता दें कि आरंग में पुलिसवाले मचान बनाकर अपनी नीकरी पर रहते हों, अपना केवल चीक में पुलिस का याना हो।

सुत्रपात, डोरे का गिराना, आरंग। संभवत: कभी सूत्र डालकर कः यं का आरंग किया जाता रहा हो, जैसे मकान की नींव डालने में ]

पङ्यंत्र, छह यंत्र, कपटायोजन । न जाने षड्यंत्र करनेवाले किन छह यंत्री से काम लेते थे ।

हरकारा (फा॰) शब्द से लगता है कि यह ब्यक्ति या राजपुरुष मालिक का सब काम करता था। श्राज वह केवल डाक डोता है।

पहा ( इधिकारपत्र ) शब्द से संबेत सिलता है कि किसी समाने में सरकारी या गैर सरकारी क्रिथिकार पहा या पाटी पर लिखकर या उल्कीर्ण करके दिया बाता था।

संस्कृति के प्रवार से श्रापों का विस्तार होता है। श्रानेक खेतों में एक हो सम्ब से को विविध पारिसारिक श्रापं ग्रहण किए ख़ाते हैं, उनके मूल में विविध अवस्वारों, उपोगों, स्वापों श्रीर माग्यताश्रों को श्रापनी श्रापनी श्रावरणकता है। 'कील' टाक्ट को ही देखिए। लीला, लूट्टी, तिटकनी, पुरा, केंटी का विरा, स्तंत, नाक का भूषण, हत्यादि श्रापं वांस्कृतिक खावरवकताश्रों के कारण विकृतित हुए हैं। तिय माथा के बोलनेवालों का सांस्कृतिक स्तर विननता जैंचा होगा, उतना ही श्रापं विस्तार उतना ही श्रापं विस्तार उतना ही श्रापं विस्तार सांस्कृतिक स्तर विननता जैंचा होगा, उतना ही श्रापं विस्तार उतना ही सम्बन्धि समुद्धि का साथा की समुद्धि कहा खाता है।

६ ३ ७३ राजनीतिक परिवर्तनों के कारण भी शक्तार्थ परिवर्तन में विवि-थता जाती है। राजनीति के हेरफेर से विधि विधान बदल बाते हैं और साथ ही इससे संबद्ध शब्द और उनके धर्म भी । कोतवाल (कोटपाल ) किसी गत में सैनिक अधिकारी दोता था. परंत आवदल एक प्रतिस श्राविकारी को कोतवाल कहा साता है। इसका कारत यह है कि मध्ययम में सैनिक कौर क्रमैनिक क्रिकार संमितित हे ते वे एवं को दर्गपास था, वही नसर का प्रवंशक भी था। 'फीबदारी' फीबदार ( सेनापति ) के कार्य अधवा कार्यालय में संबंधित है. परंत मगलों के शासनकाल में फीबटारों के किये शासन प्रबंध और दंडविधान का कार्य भी होता या । फीबदार मिबस्टेट भी था । सतः फीबदारी का कर्य दंविधान हो गया। पटनारी (पट्टधारी) कार्याक्षय का चवरासी होता था । तसना की बिए गुजराती 'पटावासों' ( चपरासी )। ग्रंगरेकी जासनप्रवाली में पटवारी गाँव का एक पदाधिकारी हो गया। अब भी वह यत्र तत्र पटट धारवा करनेवाला गाँव का पत्रिस श्रविकारी भी है। श्ररही 'तहसीलदार' का वही अर्थ है को खेंगरेबी 'कलक्टर' का । किंत अब दोनों के अर्थ में बात्यंत मिन्नता है एवं न तो तहसीसदार और न ही कलक्टर केवस भगिकर बमा करता है, उसके बिम्मे फीबदारी और दूसरे बीसियों काम हैं। पंचायत का अर्थ है 'बाँच का समृह' लेकिन हमारी व्यवस्था में पंचायत के सदस्य श्रविक भी होते हैं: श्रीर वह समुद्र मात्र ही नहीं है, मख्यत: वह गाँव की निर्मायसमिति है। 'नायक' के मल अर्थ से बान पडता है कि वह सेना का नेता रहा होगा. लेकिन ग्रॅंगरेकों ने भारतीय सैनिक का पद घटाइर अपने देशवासियों को ऊँचे ऊँचे पटों पर विठाया तो नायक सेना का सबसे छोटा पटाविकारी रष्ट राया ।

्रेट्ट आर्थिक विकास की कहानी कई राज्दों में रखी हुई है। पत्र-पत्रा, विडी (को पहले संभवतः पत्ते पर ही लिख दी वाली थी), कागव, समावारपत्र।

भारतीय तीलों के कुछ नाम बास्तव में बीबों के नाम हैं, खैरे रची, माब, बी। इनवें हमारी मानीन झार्थिक स्वस्था का परिचय सिलता है। व्यस्ताव की चिम्मिता के कार्या प्रध्यों में भी विभिन्नता झा बाती है। दर्बी, बाक्टर विकारी और इन्हीं के खिलाड़ी के लिये 'गोली' के झार्यों में कितना झंतर है। 'शार' का आप हलाबी, बवाब या दर्बी, लीड़ के न्यापारी, वितार और बायलिम चेचनेवाले और दलाख के लिये झला झला है।

निम्मलिखित आर्थिक शादावती के परिवर्तित सभी वर विचार कीक्स्-'टंडफ', वंस्कृत कोचीं में बाँदी का विक्का है, सँगला माना में बाब भी २-६१ 'टाका' क्यमे के लिये जलता है। हिंदी में 'टका' दो पैठे के बरावर है, कव कि क्यम भी हरका एक क्यमें दरवा है। 'टंक' संस्कृत कोशों में ४ मादों के बरावर बतावा गया है, परंतु हिंदी में छटॉक ( छटॉक) २४ माशे का नहीं, विकंक के मागे का नील है।

\$ १८८१ कुछ राज्यार्थशाखियों का कहना है कि किसी प्रकार का कार्य-परिवर्तन क्युतः एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि है। वेते तो माणा भी एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और यह विषय विचारश्रीय है कि माणा के विचार विचार नहीं के विचार प्रदान करनेवाला विस्त क्यां को प्रेशित करना चाहता है आहान करनेवाला निर्तात उठी अर्थ अयवा उठ अर्थ के उतने ही अंश को प्रहश्य कर ले। प्रदाता और आहाता की मनास्पितियों में कर हो उनता है। किसी शब्द को कुछ का कुछ सुता का वकता है, कुछ का कुछ तममा जा तकता है। प्राप्त करने तरफाने में मुंलों हो बाया करती हैं। शियल प्रयोग से अर्थ पूर्णत्या व्यक्त नहीं होता। प्रयोक प्रवन्त का अपना तर्थ होता है— आहाता और प्रदाता के हरा संदर्भ में मेद उपस्थित हो वकता है। किसी भी शब्द में अर्थ के कई तल निहित होते हैं। तमग, स्थान और अवस्था में परिवर्तन हो जाने पर एक तल प्रधान हो बाता है। वृत्तरे, तल भुलाए जा कहते हैं। हम प्रकार अर्थप्रियंतन कई मनोवैज्ञानिक परिस्थियों के करणा होते हैं।

असावधानी, श्रजान श्रीर मानसिक उलकान में शन्दार्थ संबंध में अध्यक्षता रहती है। मनुष्य प्रायः शब्दों के नंदंध को अपने पहोलियों, सहयोगियों कौर गुरुवानों से बातता है। उनका सुनिर्द्यत अर्थ जानने के लिये यह न किसी विद्वान, के पुछते बात है और न ही अन्यक्षेत्र अथ्यन व्याकरण की सहायता लेता है। वह विद्वान के साथ उनका प्रयोग करने लगता है। हससे शब्दार्थ में कभी कभी स्थानीय मेद उपस्थित हो बाते हैं। 'उाकुर', 'काका', 'यर', 'मकान', 'वाग' आदि अनेक शब्द है विनक्षेत्र में सुर्व और परिचनों हिंदी प्रदेश में ही नहीं सहिक किनी दो स्थानों से ऐसे शब्द दंशित किए वा एकते हैं विनक्षेत्र आर्थ में

१ ६८२ विसी भी वस्तु को भली भौति बात लेने से पहले लोग उनके नाम बान लिया करते हैं, बैसे बम, स्पुतिक, यू-बोट, पनडुकी आदि को इस लोगों में से कितनी ने देला है। ऐसे सम्बंध का प्रयोग भी प्रायः विभिन्न और अस्वयद्ध स्थान है पूर्व मुझ असे सिम्ब आदि अस्वयद्ध स्थान है पत्र अपने से सिम्ब हो आता है। उदाहरणाः

खत (फा॰ तिनका), एक सुर्गधित घास ; गिरदावर (म्लत: ग्रमकद), ग्रामाधिकारी:

```
दोंग ( वंपाली लक्ष्मी, नाली ), बोंगा, नाथ; कर (का॰ वोना ), चन ; तहवील ( क्ष॰ रवीद ), बिले का विमाग , दरकर (कार्मों का के दे, कार्योक्षय; वहरी ( क्ष॰ देरकरीय जान ), दिवाब किताब की पंची; बहुर ( का॰ वहंद ), कार्मों क; ववारी ( का॰ वहंद ), कार्मों क; ववारी ( का॰ ववार होने की किता ), गाड़ी, ववार; हकला ( का॰ विताई ), मोह रमोग :
```

्र ६८६ मितमापिता भी मनोवैक्षानिक शिधिलता का रूप है। प्रायः समारुपुक्त राज्यों में स्र्याच्छेद करके काम चला लिया बाता है, स्रीर प्रयुक्त शब्द में स्रयंतकोच स्रा बाता है; जैदे—

```
पुरी = बराबाधपुरी ; पत्र = समाचारपत्र ;
पत्रा = पंबांग-पत्रक ; पत्री = बन्सपत्री ;
समाव = ब्रायंसमाब, ब्रह्मसमाब ; सँच = बनसंघ ;
स्त्रीग = प्रश्निस लीग ; संस्त्रल = दिन संस्त्र ;
समा = नागरीत्रचारिखी समा ; मंदिर = देवमंदिर ;
संवत = बिक्रमी संवत : इत्यादि !
```

इसी तरह के लोग के कारण कुछ शब्द द्दीन भाव के ऋौर कुछ उच भाव के बोतक बन चाते हैं. जैसे :---

```
चाल = बुरी चाल, घोला; चिलचर = दूषित चरित्र;
मुहुर्त = शुभ मुहुर्त;
```

'नजर लग गरि' में नजर का अर्थ 'जुरी नजर' है। लोग के कारण अर्थर्सकीच, अर्थविस्तार और अर्थोतरण भी होता है। इसके उदाहरण पिक्षले प्रकरण में दिए जा चके हैं।

६ ९८५ प्रत्येक शन्द अपने संदर्भ अपना प्रसंग में ही अर्थनान् होता है। नवाची और लोडे की हुकान पर 'चहर' का अर्थ भिन्न भिन्न होता। 'चोड़ा' का अर्थ अरतवल, गतर्थ और वंपूक के संदर्भ में भिन्न होता। 'चाल' का अर्थ चलने में तिर, शतर्थ में दीन और समा में प्रचा होता है। 'दौंच' का अर्थ चुए, इंगल, शिकार, और चीवन के संदर्भ में भिन्न भिन्न होता। चव हम फिली नावच को पढ़ते या झतते हैं तो उसमें प्रयुक्त शब्द अपने संदर्भ में कित्य कार्य अपने स्वर्थ में श्रिक्त कार्य अपनित्र होते हुए भी हमोच हो नाते हैं। संभवतः प्रथम करियल कार्य की कार्य आपनित्र होते हुए भी हमोच हो नाते हैं। संभवतः प्रथम करियल कार्य तीक न हो, लेकिन उसमें अपना की रहती हैं; स्वीकि वही शब्द स्वर्थ अपने स्वर्थ में स्वर्थ के स्वर्थ में स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्व

कम्य वाक्यों में और विभिन्न प्रवंशों में शर शार प्रशुक्त होकर स्वष्ट हो काता है । परंद्र प्रवंश में काले से प्रायः कार्यवंकोच होता है :

दाना ( स्ननाव ), 'माला का एक एक दाना' में मनका ;

पंच ( रास्ता ), 'नानक पंच, दादू पंच' में संप्रदाय ;

बाँह ( भुजा ), 'कोट की बाँह में आस्तीन', 'मेरा मित्र मेरी बाँह है' में सहायक ;

पूरा ( पूर्ण ), 'पूरे नौ' में टीक ठीक ; 'काम पूरा' में समाप्त ;

धर ( यह ), इमारा घर ( देश ) पंचाव में है ; ऐनक का घर (क्षोला), मेडिए का घर ( मॉद ) ;

५ ६८% संदभों की विविषता अर्थविषय का प्रमुख कारता है। संदर्भ के कारता ही नागर का अर्थ खडर, गॅवार का मुखं, जंगली का खस्म्य और पत्र (पता) का अर्थ कागल हो गया है। संदर्भ की हीनता के कलसकर कंगल का अर्थ पालाना, देवदाली का मंदिर की वेदमं कहना नगे में पुत होना, और वृक्त बदबू होता है। विरोधों शब्द भी संदर्भ से ही विकस्तित होते हैं, जैसे अपर, ससद, समाय, स्थाद, हावादि।

कभी कभी राज्यार्थ का एक तत्व दूवरे तत्व की क्रोच्या प्राथान्य प्राप्त कर लेता है। जत का मूल अर्थ तो है प्रतिका, परंतु वार्मिक अनुष्ठानों में किसी भी जत के लिये जतवारी को अनगण करना पढ़ता था, क्या कालातर में अनगण की बात प्रथान वन गई है। बत का कार्यभी अनगण हो गया। होया पहले लकड़ी की प्याली थी बाद में लकड़ी के बनाय पतों की भी होने लगी। हैस्बिए हिं॰ प्योना?। वास्तव में प्रवानता लकड़ी की अपेदा प्याली की हो गई। अन्य उदाहरया—

गूबर ( सं• गुर्बर ), दूधवाला ;

संस्कार ( सं॰ सँवारना ), श्रनुष्ठान ;

र्गस्करसा ( पवित्रीकरसा ), मुद्रावृत्ति ;

बाली (श्रमाण की फली), कार्नो का स्राभ्वश्य ; कसोरा (कॉंंसे का पात्र ), यात्र :

कलश (घडा), पश्चापात्र : इत्यादि ।

६ १८-६ चालंकिरिक तथा वाहित्यक प्रयोग भी अर्थपरिवर्तन का महत्व-पूर्व कारता है। वेद में पर्वत, अप्रिकारि शब्द बादलों के लिये भी प्रयुक्त हुए हैं। वर्तना दिदों में ऐये गन्द पर्यास मात्रा में मिलते हैं कितमें वाहरण के कारवा एक कर्ष पूर्वरी कत्यु भर कारोपित कर दिया कारता है। उदाहरवा— क्कूँ यर — क्कूँ यर, फातिश्वनाची ; स्क्रैय — कंका, शाका, शर्म, नेता ; स्राव्यक्री — एक पूल, एक प्रकार का पंका, पटाका ; सर्पियों — जता, नींपिन ; श्वनम — क्रीत, एक प्रकार का कपश्य ; संश — मांग्र, शक्त प्रकार का काम्यया ; संश — मांग्र, शक्त का हम् हम् हम् संश — सांग्र, शक्त का हम हम का स्वाप्य ; संश — सांग्रन ( विकती ), शिर का काम्यया ;

ह्वी संबंध में सोच और कान्यसन के बाय 'नाहरा' का विचार, चरित्र तथा शब्द के बाय 'क्रा' का, गर्य के बाय 'तीहना' का और अधि के बाय 'गैंठना' का प्रयोग विचारणीय है। एक चेत्र के बहुत से शब्द हवी प्रकार बाह्य के नाते दसरे केत्र में काने तथारे हैं।

मतुष्यो, पराश्चों कोर वस्तुओं के गुव्यात्मक नाम प्रावः साहरवम् वक होते हैं। सनुष्य के लिये सुश्चर, कीवा या राथा का प्रयोग कमशा शरास्त्री, डीठ श्चीर मूर्ल के श्चर्य में होता है। श्चन्य उदाहरण—

वह शेर है, साँह ( उच्छं सल सुवक ), कुत्ता ( दास ), इत्यादि ।

मोरपंत्री, स्रत्मुक्षी, इताझ, इंतपदी, इस्तिदंतक, कुक्कुरिशका, कलना ब्रादि पीचो के नाम इसी ब्राचार पर रखे गए हैं। निम्मलिखित शब्दों के साहर्यमृत्यक कार्य वहें रोजक हैं—

पोड़ी—पावनिर्माय में प्रयुक्त लक्दी का दोंवा;
कुचा—कुत्रें के वक्दर की रकावट;
तोता—कालमारियों कीर दरवाओं पर लगनेवाली लक्दी की रोक;
योदा—कंतृक का वालक पुर्वा;
संद्रक का वालक पुर्वा;
सुर्विया का काला—एक तरद की मिडाई;
वेला—हवा करने का पंल,
वेपाकली—एक प्रस्युद्ध ;
सेरांचा—एक प्रस्युद्ध ;
सेरांचा—कंदि ,

कथामुख पहाइ की चोटी कर्ती की पीठ नदी की शासा

े १ ८८७ कमी कमी यह अर्थोतरण अपूर्त पदार्थों और मार्वी में ही हो बाता है, जैसे —

स्ववर्णन ( मूलतः लटकना ), सहारा, न्नाभय ; मग्न ( मूलतः डूबा टुझा ), प्रसन्तता, न्नारमिषस्पृत ; सहना ( सलना, गंदा होना ), तंग हालत में होना ; सल ( कोंटा, माला ), ददं।

रूपक में श्राकर शब्दों में श्रर्थपरिवर्तन होता ही है-

खीवन की लहर खगनाटक इप्रिचलता चरण्डकमल भवतागर शांतिशुवा कड़ी धूप गरम बाबार कडुदे वचन मीटी छरी

श्राति ।

\$ ६८८ खानेक विदेशी शब्दों को को लोकव्युत्पचि प्राप्त होती है, उसके मल में भी साहश्य की कलपना काम करती है। उदाहरशा—

आहियेन राज्य से लगता है कि यह अभीम या अपन्य का संस्कृत कर बना लिया गया है। संक नस्तमाम से हिंद बच्छुनाम में नाम के स्थान पर नाग का प्रयोग उसके विशेषित्रम के कारणा हुआ है। तंबाकू का संस्कृत रूप तामकूट इसलिये बन गया है कि इसका स्वरूप भी तोंने की जूद की तरह होता है। मुनिसियलटी की बगह लोगों ने 'मुंशीपाल' बना लिया है क्योंकि से देखते हैं कि वहाँ कई मुंशी पलते हैं। जुकंदर की हायीचोख (हाथी की आहेंल) कहा नाह के बना कि अंगरेबी शब्द है आर्टीचोक। फान बस्ता (बिबाव) की मस्ता कहा गया है क्योंकि वह राख की तरह होता हो है।

१९८९ शन्दार्थपरिवर्तन का एक और कारया है वक्रोक्ति क्रियमें किसी वस्तु को उनके यथार्थ नाम के क्वाय दूवरे मंगलस्वक, अथवा (क्रमी कमी) अमंगल स्वक और कभी हेरफेर के शब्द ने पुकारा जाता है। उदाहरख-

```
शीच (स्वव्हता), पालाना;
स्वर्गवास, मृत्यु;
गंगालाभ, मृत्यु;
स्ट्रास, संसा;
```

```
सीवासादा, मर्खं :
       महामांस, गोगांस :
      मालिक पति :
      मेरा आदमी, पति :
      श्रीसती, पत्नी:
       े ११० कई शब्द अधिक शिएता और नसभावना के कारबा व्यापक कव
से मिन्न श्रायों में प्रयुक्त होने लगते हैं, जैसे -
       टास — ग्रें :
       वाजवत्ता--- तवहार :
       प्रधारिए —( पाँच धरिए ) छाइए, बैठिये।
       लघशंका-पेशाव :
       कडवापानी —शरावः
       मासिकधर्म रजस्वला होनाः
       छाती-स्तन : इत्यादि ।
       ६ १११ कोई कोई शब्द व्यवहार से बड़े भीषणा छीर खुरीत हो काते हैं।
इनके स्थान पर बहुधा निर्दोष श्रीर साधारण शब्दों को श्रार्थोतरित करके प्रयक्त
किया जाता है. जैसे --
       कीरा (कीड़ा ) - सॉप :
       माता-चेनक :
       देवी --- हैवा :
       श्चामा (सालिक) -- पठान बनिया: इत्यादि।
```

श्राच्छी बस्तकों को बरे जामों से संबंधित करने में उन्हें देवताओं खीर सोगों की कर्रात से बचाने का प्रथास रहता है। बचनों को कभी कभी इसी तरह नाम दिए जाते हैं। जैसे --

पवारू---वेंका गया :

471K--- 25 ·

गोवर, कृद्दामल, कल्लु , श्रिनऊ, इत्यादि ।

मांगलिक अवसरों पर 'धी' के स्थान पर 'पानी' शब्द का प्रयोग सनने में श्चाता है ।

सांप्रदायिक घर्गा से भी स्प्रमंगलभाषित प्रचलित होते हैं. जैसे--

कोफिर कटहुला स्रोस्क फिरंगी गोरा पासंद्री । \$ ६ ६ २ चांस्कृतिक, मनोवैद्यानिक और आलंकारिक परिस्थितियों के स्वितिक सर्वेषरिवर्तन माना की अपनी आवरवन्तत के कारण मी होते रहते हैं। विश्व स्वया वर्षर माना का शर्मांकार तो लीमित होता है, परंद्व सिर्व स्वया वर्षर माना का शर्मांकार तो लीमित होता है, परंद्व सिर्व स्वया स्वया कर माना के स्वया कर स्वया वर्ष कर स्वया कर स्वया के स्वया कर स्वया वर्ष कर स्वया कर स्वया के क्षेत्र के के स्वया मतलन हल कर लेता है। स्वयं वोक्ष को उनके अर्थों को इस श्रिव हों, देशांतियों, जंगलियों, विवरों, स्वयं, स्वयं, स्वया के वोगादान के माना का मंत्रार मरता है। पिछले मकस्य में समने देला कि आवश्यकता पढ़ने पर लोगों के महण करते रहते हैं। वभी के वोगादान के माना का मंत्रार मरता है। पिछले मकस्य में समने देला कि आवश्यकता पढ़ने पर लोगों को महण करते रहते हैं। वभी के वोगादान के माना का मंत्रार मरता है। पिछले मकस्य में समने देला कि आवश्यकता पढ़ने पर लोगों का सम्या का मंत्रार मरता है। पिछले मकस्य में समने देला कि आवश्यकता पढ़ने पर लोगों पर स्वयं के स्वयं कि स्वयं कर स्वयं कर स्वयं कर स्वयं के स्वयं कर स्वयं कर

बहबदाना, इड्बदाना, अद्दमहाना, गड्गदाना, कड्बदाना, तहतहाना, द्वाराना; फटकना, पटकना, घटकना, घट

९ ९६३ कमी कभी एक ही मूल शब्द वे दो शब्द निकालकर भिन्न इपर्य दे दिए बाते हैं, जैवे ---

```
सं क पाद हिं जान (एक चीथाई), याँन (पैर);
सं क नस्तर हिं क बहुता (गाय का वण्या), बहुता (योड़ी का बचा।)
सं कंपाद हिं किया श्रीर विवदा;
सं के कोष्ट हिं कोट (किला). कोटा:
```

स॰ काष्ठाइ० काट (ाकला), काठा सं॰ जुष्ट इंट जुटा श्रीर भुता;

६ १६४ ऐते युग्मक शब्दों में उनको भी लियाचा सकता है जिनमें एक तसम है और दूसरा उतका तद्भय रूप, जैते —

```
हुड (काशन का पद्म, पीट) पीट;
परलाव (पदा), परला (कपट्ने का छोर);
दंब (डंडा, सवा), डंडा;
बटा (उसके बाल), बहु;
पद्म (पार्व), पंच: इस्पादि।
```

१ १९५ कभी कभी व्याकरण के प्रयोग द्वारा भी अर्थ में भिजता आ चाती है। देखिए ---

बायगा-वह कलकता वायगा ;

इससे यह दुःखन सहा जायगा;

खेल-मेरे साथ खेन (कि॰);

दुनियाका खेल ( संज्ञा )।

र्गमा-गंगा छ। गया ; गंगा का गर्र ।

खोब--(स्त्रीतिंग)---ग्रन्वेषण।

(पहिंतग)---पता।

तुलना कीविए—इतना और इतने, सारा और सारे, और ( संयोजक ) और और ( विशेषस्य ), कहाँ ( किसी बगइ ) और नहीं ( कभी ), इत्यादि ।

\$ १६६ बहुषा मागाशालियों का कहना है कि मापा खंबंधी और 
तास्कृतिक परिरिध्यों के पीछे भी मनोवैज्ञानिक कारणा होते हैं। परंतु ये दी 
विद्यान बब इस बात की व्याख्या करने लगते हैं तो तार्किक, मनोवैज्ञानिक और 
वैयाकरिष्ठक पद्मों की समीदा ग्रस्ता जाता करने हैं। पुरु समय पा बन तर्कशाल्य 
और मनोविज्ञान एक माने बाते थे, लेकिन ज्ञाब टोनों में सेव करके इन्हें पुषक् 
विषय स्वीकार फिया गया है। तार्किक परिरिधितियों के कारणा शब्दापंपरिवर्तन 
मनोवैज्ञानिक परिरिधित से भिन्न होता है। उदाहरणस्वस्य बन विशिष्ट अर्थ 
सामान्य और सामान्य विशिष्ट अर्थ महत्ता करता है तब तर्कतृद्धि की प्रक्रिया 
ग्रमना आरे करती है, वाहे यह अवचेतन रूप से हमों न हो। अर्थों का 
विकास तर्क्षत्वीय होता है।

सं कि क्षु का क्यं 'तमुह' के कातिरिक्त मारत की सबसे बड़ी नदी के लिये हो गया है, अथवा का दिरिया का अयं 'तमुह' की बगह 'नदी' है, अथवा पन्न के अयं पहलू, पंछ, चाह मार के दो भाग आदि हैं तो हक्में एक तर्कवंगति दिलाई देनी है। कोश में किरी भी शब्द के अयों के पहल, उनकी विश्वपता में एक तर्क रहता है। कई कोशकार अपने अयों को एक मुनिदियत तार्किक संबंध में कोबहर अमबद करते हैं, इससे अपनिकास की प्रक्रिया पर प्रकाश पद्धा है। निम्निलिश्तित नए उदाहरवीं में अयों का तार्किक संबंध विचारवारि है।

हुद्दी - अवकाश, खुटकारा ;

छीट--ब्रॅंट, रंगदार ब्रॅंदीवाला कपड़ा :

श्चना-सरकार, पूथा ;

2-42

```
कालु—चूरा, चोर;
उकाला—प्रकाश, दिन;
उकाला—उवाल, फेन;;
क्रपरी—कपर का, नाहर का, दिलावटी, बनावटी;
एका— क्रवेला; एक पहिएवाली गाड़ी, एक ही चूटीवाला तारा का
पत्ता;
क्रोंचा—( सं॰ क्रवस्यू ) लिर वे बल, सुँह के बल, उलटा, देवा;
क्रम्बा—क्रवक, हरा, क्राव्यां, नियमरहित, क्रमम्बतः।
```

\$ ६६७ जिस रान्द के झानेक कर्य होते हैं, उसका संबंध निश्चय ही सार्किक प्रान्दकार में होता है। वैश्वय के संस्कृत में दो अर्थ हैं—खिन्न होता है। योहा और तेंचा नामक। लाने पर बैठे हो और पहला ही कीर में हुँ में उसली पर कहा जाए कि 'वैषसानन', तो नीकर पोत्ता नहीं लागगा, नामक ही लागगा। 'मुलसी' का अर्थ 'मुलसीदल' और 'मुलसीहत रामायना' में स्थन्द है। 'काम' का अर्थ अपने तर्मस्यात काम—कामबादना और काम समाह कर लिया—में निश्चित हो जाता है।

६९८८ पर्यायवाची शन्दों के क्यों का कलगाव भी तार्किक प्रक्रिया है होता है और एकता में क्योन्कता ला घी कार्ती है। 'क्या' क्योर 'क्यांनी' हैं तो एक ही, यर तार्किक संगठि के नाने कथा का नंबंध थार्थिक क्यांनी के क्यांकित रहा है। स्थायार कीर वाखित्व में वहीं कीर क्यांगया है को कॉसरेकी ट्रेड कीर कार्यत में है। कथ्यारश का धनिवाय के लिये और क्यांकियार का शब्दार्थ विकास के लिये प्रयोग तार्किक कलगाव का फल है। 'देश', 'प्रदेश' कीर ध्रात रे में क्यंत मान लिया गया है। इसी प्रकार निम्नलिखित पर्यायों के क्यांके विधिशिक्ताय पर नियार कीलिए —

```
कतंब्य ( इयुटी ),
                                     कृत्य (पंत्रशन) :
          लेख (शहर ,
                                     लेख्य ( डाक्यमेंट ) :
          श्चन्यदेशीय (एलीन ).
                                     विदेशी (फारेन ):
          हित (बेनीफिट).
                                     लाम प्राफिट):
          परिवद् (कीसिल),
                                     समिति (कमेटी):
          पान (बीटेन लीक).
                                     पन्ना (लीफ);
          प्रष्ठ (पेज वैक ).
                                     पीठ (वैक);
          सर्वधी (रिलेटिव ).
                                     समधी चाइल्डस-फाइर-इन-ला);
इस्यादि ।
```

शन्दों को पारिभाविक सर्व देने में भी यही तार्किक विशिष्ठीकरवा की प्रक्रिया काम करती है।

समासयुक्त शब्द के किसी एक अंग का लोप हो जाने पर पूरे अर्थ का आरामास प्राप्त कराना भी तर्कबद्धि का काम है।

१--क्या वह चित्र बनाता है ?

बह्न क्या चित्र बनाता है १

२ — बंदर घोड़ा लाया ;

3 — बाबर ले :

लेकरका।



संद ४ वाक्य तथा हिंदी वाक्यरचना

## बाक्य तथा हिंदी बाक्यरचना

#### व क्यविचार

साथा का मुख्य उद्देश्य संप्रेयचीयता है क्योंत् वक्ता किन भावों वा विकारों से श्रीता को अवसात कराना चाहता है, वे उसी क्य में श्रीता तक वहुँच बाएँ, वह उनको उसी क्य में समझ ले। वक्ता का सनीवैज्ञानिक काय्यत किश काय तो तथय हो बाता है कि बक्ता अपने श्रीता को अपनी वाची हारा प्रमापित मी कराना चाहता है। इसीलिये भाषा के अव्यास तथा विहान् मित्रों के संबंध आर्थां आर्थंका की गई है। इसी में वाची की शक्ति निहित है, विस्तयर मुख्य होकर वाची की बंदना की गई है, उसके गुवा गाए गए हैं तथा उसके महस्व को प्रकट

भाषा की संप्रेषस्वीयता को दृष्टिगत रखते हुए वाक्य का निम्नलिखत रूप में विजेचन किया गया है—

'वाक्य उस पदरमूह को कहते हैं जो (श्रोता के प्रति) वस्ता के वक्तक्ष्यभाव के बोधन में समर्थ हो .''

'बाक्य बोली का एक अंश है अर्थात् श्रीता के समझ अमिरेत की, को सत्य है, प्रस्तुत किया जाता है।'व

क्रस्तु। क्रिमिन्नेत क्रयना नक्तव्य का प्रस्तु किरणा वाक्य का भी मुक्य उद्देश्य रहा। उसका क्या रूप होगा, क्या गठन होगा क्रादि (या न भी होगा — वंकेत, हाब भाव क्यादि ने भी संग्रेयणा होता है) तथ्य तो स्वतःसिक्क होते हैं। संग्रयतः यही लोचकर उपर्युक्त परिभाषाओं में इत तथ्यों की क्योर संकेत नहीं किया गया है। साथ ही, हन तथ्यों का सीचा संबंध भी संग्रेयणीयता ने बहोकर वाक्य की क्यानिस्पक्ति ने है जिसको संग्रेयणीयता का क्यापार कह सकते हैं।

है १००२ क्रिभियक्ति की इच्टार्यूम में भारतीय मनीविधी ने 'वाक्यरकोट' की उद्धापना की है। स्तोट का कार्य होता है 'युद्धति क्रवेश्वरमात्' कार्यत् किलने कार्य मानुद्धित हो। स्तोट निस्प, कार्यत्र तथा एक्टर होता है। स्तोट में कबुता, महंचा कार्य गुच नहीं होते। ध्वनि, को स्तोट का गुख है, क्रनिस तथा

¹ देखिय--विंदी भाकरण सम्बद्धाः, माधवप्रसाद पाठक, १६०६, पुष्ठ ४४ ।

विक्रिय—कार्त वक्त ब्रुवनन : लिग्निस्टक म्बोरी पॅड पर्लेस आक इ सॅटेस, एडी, ४, पक्त ४० ।

सबुता महत्ता खादि वे युक्त होती है। पर्तविक ने स्कोट और ध्विन का खंदर स्वर करते हुए मेरी के शब्द का उदाहरण देकर बताया है कि मेरीध्विन दूरी के ख्राचुणत में मेर होती वाती है, किंद्र स्कोट र शब्द है। एकरण रहता है। वाक्य की ख्राखंदता का लिक्कोत उदी रूप में माझ है किवरों परों की सवता मेरी की ध्विन के समान तिरय तथा करने है। वाक्य एक अलंड रकाई होता है। मारतीय मगी-वियों के थीवा पह एक बहा विवादास्पर विषय हाई, विवका समावान खंद में हरी निस्तव के साथ हुआ कि वाक्य की खर्मक स्वाच वा है, परों की स्वचा तो ख्राबिक्षों की जान कराने के हेतु रली गर्द है। वास्तव में वाक्य की ख्राखंदता के संबंध में हमारी एकमात्र किंदिन की समेर मारी के बोते बाने वालों में पूर्व हमारी है। लिखते समय हमारी किंदिन की नोते बाने वालों में पूर्व हमारी ही है। लिखते समय हमारी ख्रायान मारी को ध्यान में रखना पहता है. किरवे हमारी करने करने ख्रायान मारी को ध्यान में रखना पहता है. किरवे हमा लिखते हमा हमारी करने ख्रायान मारी को ध्यान में रखना पहता है. किरवे हमा लिखते हमा हमारी करने ख्रायान मारी को ध्यान में रखना पहता है. किरवे हमा लिखते हमा हमारी हमारी हमारी हमारी हमारी हमारी हमारी करने ख्रायान कि स्वाच स्वच हमारी हमार हमारी हमा

निम्नलिखित ऋचा में भी वाक्यस्कोट का प्रतिपादन हुन्ना है -

व्यापक इंग्डि से देखें तो स्त्रोट चराचर बगत् में व्याप्त है तथा बगत् की गत्या.मकता का झाधार है। बाह्य बगत् से इतर श्रंतबंगत् में मन के स्त्रोट का कर ध्यान है को बाजी के रूप मानशिक स्थिति में श्रमिश्यकि होता है।' ब्र

्र १००३ वास्य की अभिश्यक्ति वस्तुतः वक्ता की विभिन्न मानसिक रियसिको की प्रयासक अभिश्यका है। वह कुद्ध है, विश्वासु है, अद्वा ख्यवा द्वेष के भाषों से अभिभूत है, आदि आदि भागिक रियतियों का बहव मकटीकरण् वास्त्र द्वारा दोता है। वंयदि मानसिक स्थितियों का विश्लेखण करके देलें तो हमें

१ (क) देखिए--वावयपरीय २।६८ तथा १।७३ (स) जें।० वेंब्रीज: सम्बेज ५२ पृ० ४८ (ग) बाब्राम सक्सेना--विंदरतानी, भाग १, अंक २, अभैल, ३१ में प्रकाशित लेख %अधिविकास में प्रकोग ।

२ देखिए----पज्वेद का माख्य ।

उ देखिए—प्यार बी॰ बालकाट, सी॰ डी॰ थारपै, यस॰ पी॰ सेवंजी: घोष इन बाट ऐंड यक्सपेरान एटी॰, ४०, प्रष्ठ केंद्र ।

<sup>&</sup>quot;भ" स्वामाविक एवं सहज रूप में मन में जो विचार बटते हैं, वन्हों का मक्किक्सण वाची हारा होता है, किंतु सम्पता के विचाल के साथ क्यांबित ज्यवहार दोमक हो ज्या है और फलस्वरूप मन में जुब रहता हैं जी र वाची के मक्क ब्यति है जुब्ब—मन में देते हैं गाली जोर वाची के बटते हैं महाला वचा स्वामाव ।

र 'व' बात्य वाची की अभिव्यक्ति है और वाची वक्ता की अनुभृति की अभिव्यक्ति । अत्यव वात्य का मूल रूप भावपूर्य, संविद्ध तथा आवेगपूर्य होता है। स्तक्तिये कुल वैवाकरवाँ ने वास्त्रार्थ की समावना भावना से की है।

दो प्रकार की मानविक रिपतियों मिलेंगी—प्रश्नपात्मक श्रीर निश्नपात्मक। मनुष्य कुछ काम करने के लिये प्रश्न होता है श्रीर कुछ को नहीं करना बाहता तथा उनके निश्चत होता है। इसी प्रश्नपति निश्चति अपवा रात्र पेट के कंतनेता प्रमाण की मानविक रिवार तथा व्यवहार का मक्टीकाया होता है। विश्वती आंभेम्पकि बाक्य द्वारा होती है। यह बाक्य लिखत वाक्य की मौति रिपर नहीं होता प्रस्पुत क्लोट के अपनुक्त गरवामक होता है। उदाहरवास्वकर एक दो वाक्यों का यहाँ उक्लेख किया बात होता है। उदाहरवास्वकर एक दो वाक्यों का यहाँ उक्लेख किया बात करता है—

किखित रूप -मैं पाठशाला बाता हूँ।

उच्चरित विभिन्न रूप – मै पाठशाला जाता हूँ।

मैं पाठशा। ला। वाता हूँ।

में पाठशाला | जा | ता हूँ |

मैं पाठशाला बाता | हं। |

बाब्राम सबसेना ने भी हरी मकार अवशी के 'तुम 'बाइ आएउ' के छर की अतीत का निर्देश प्राफ पेपर पर सीची गई वक रेखाओं से किया है तथा एव एक ही बाबर के चार रूपों का अध्ययन किया है। '१ — वर्णनात्मक, २ — आका-सक. 3 — अनुसासक नाम ४ — विस्मानासक।

उचिरित नाक्ष्मों की इन तथा इस प्रकार की श्रान्य विशेषताओं की सुर या स्वर्गे की आरोइ-प्रवरोह, जलाधात हस्व दीयें मात्रायें, विराम आदि' नामों से अभिदित किया गया है। जैया कि ऊपर स्पष्ट किया वा चुका है, इन तस्तों का जीवा संवय नका की मानशिक रिपति अधवा उसके राग द्वेष या प्रकृति निकृति से है। इतिनिष्टे संवतः विश्वनाययसाद ने इन तस्तों की रागास्मक तस्य नाम देना उपयुक्त समक्रा है।

इन तत्वों की क्षोर भाषाविशेषज्ञों का ध्वान गया है तथा विभिन्न विद्वों के द्वारा उच्चरित वाक्यों की इन विशेषताक्षों को शिक्षित रूप देने के प्रयक्ष चल रहे हैं। उच्चरित मापा को इन विशेषताक्षों के क्षाचार पर ही श्रीवित मापा कहा बाता है तथा शिक्षित भाषा को हरकी हाथा माच।

\$ १००४ श्रामिव्यक्ति के संतर्गत दो बातो पर और विचार कर लेना श्राव-स्यक है और वे हैं— (१) श्रामिव्यक्ति की परिश्चित, एवं (२) श्रामिव्यक्ति की परिशीमा।

<sup>े</sup> बही, देखिय ६ (ग) के अंतर्गत उद्भूत । २-- धु है

आभित्यक्ति की परिस्थिति - विशेष होती है । कल्पना कीकिय कि एक समध्य का समाज से दर ऐसे वातावरण में पालन पोषण हुआ है, वहाँ वह एकाकी उदा है तथा किसी खन्य प्राची में सपके करने का खबसर उसे नहीं मिला । उसके लिये बाबी के प्रयोग का प्रश्न ही नहीं उठता । समान में मनव्य विभिन्न पाकियों के संवर्क में झाता है तथा उनसे प्रभावित होता या उनकी प्रभावित करता है ग्रथवा यह कहना चाहिए कि समाज में विभिन्न व्यक्तियों का बढ चलता है क्रिमके फलस्वरूप मानसिक स्थितियों. प्रश्चि निवृत्ति वा रागद्वेष के स्थवस प्रकट होते हैं। इन श्रवसरी की वक्ता की परिस्थिति कह सकते हैं। ये परिस्थितियाँ आगो चलकर एक दसरे से अनुवंधित हो जाती है तथा पूर्वापर संबंध अथवा प्रसंग का सामन करती है। एक बार की बातबीत दमरे अवसर पर पन: दहराई नहीं बाती. प्रत्यत पर्वसदर्भका काम देनी है श्रीर तुमरे अवनर पर उससे आगे बानचीत होने लगती है। बाक्य की ऋभिव्यक्ति में इस प्रसगपरिस्थित का महत्वपर्ण हाथ होता है। ऐसे वाक्यों को लिखिन रूप में प्रकट करना कठिन होता है क्यों कि लिखित रूप में प्रसग और परिस्थित का अभाव ही रहता है। फलस्बरूप उद्योगि बाक्यों के दो एक उदाहरण यहाँ उदान किए बारहे हैं -

'मीठी मीठी इमें बहुत श्रद्धी लगेंगी।'

'कही, साव' 'ठीक है जी'।

आद्याभिक्षी परिमीमा— श्राभिव्यक्ति की दृष्टि से वातचीत को दो रूपों में विभाजित कियाजासक्त दें—

(१) इवास वर्ग (२) श्रोध वर्ग।

पंचा प्रयाना क्यों । इंट राश्य में प्रकट नहीं कर पाना । उसे बीच बीच में विभाग लेने के लिये स्थान लेना पहता है। इस क्ष्यविष में प्रकट सावस स्थान स्था के क्षेत्रांत झाते हैं। बन क्ष्य की प्रवट का के लिये स्थान लेन की व्यावस्था निर्माण की स्थान हैं। बन क्ष्य की प्रतिस्थान दिखाने के लिये स्थान किया बाता है नो उनके क्ष्यंत्री प्रचट धानित्रमुदाय बोधवर्श क्रहतान है। बोधवर्श का सारमान्या क्यंतियाम (,) ने प्रकट किया काता है। बाक्य की परिश्रीमा का सारमान्या क्यंतियाम () ने प्रकट किया काता है। बाक्य की परिश्रीमा करणों ने मिनारियों थे। इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए वैयाकरणों ने मिनालिनिन विवार प्रकट किए हैं

्र १००६ 'पूर्ण दिचारयोगक पदो के समूह को वाक्य कहते हैं।' यह परिभाषा ३०० ई० के लगभग पत्थचस्य विद्वानी द्वारादी गई थी।' आवा-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> देखिए--- प्रादेश द स्ट्रमबर आफ प्रविक्श, ५ ५० है।

विशान के शब्दकोष, पादरी एथरिंगटन तथा कामताप्रधाद गुरु के न्याकरण में भी इसी प्रकार की परिभाषाएँ दी गई हैं .

शिववसाद सितारेहिंद ने पूर्व अर्थ को पूर्व तृप्ति कहा है --

'बौतिक चाहे दो शब्दों से बना हो जादे श्रविक से, उपयोगी होगा वा इन्तुपयोगी। उपयोगी वह दें बिसकासुननेवाला पूरा तुम हो बाय और कुछ सुनने की उसे आवांचा न रहे।'

पूर्ण विचार की पहचान के लिये वाक्यों को स्वयं बोर से पढ़ने तथा अनुभव करने के लिये कहा गया, जिससे पूर्ण विचार के अनुसार उचित विराम चिक्क स्नादि लगाए बासकें तथा एक वास्य को दूसरे से पृथक् किया वासकें।

ही संदर्भ में बारव में अर्थया विचार की पूर्वता का रहश्य प्रकट करते हुए बताया गया कि पहले से इस सदा किसी बस्तु स्थान वा श्यीक का नाम लेते हैं और किर बार में उस बस्तु, स्थान या श्यिक के बारे में कुछ कहते हैं। जब तक हुम ये दें। बार्ज नहीं कर लेते हुम पूर्व वाक्य नहीं बना सकते।

वास्त्र की परिशीमा का विवेचन करते हुए इस प्रकार पूर्ण विचार वा पूर्ण इस्त्र की झाधार बनाया गया है, किंतु किसी भी एक वास्त्र का उदाइरण लेकर देखा वा सकता है कि यह झाधार अमपूर्ण है। जैने कहें—'राम गंगास्त्रान को बा रहा है' तो विचार या अर्थ को पूर्णता इसके साथ कोन सा राम, मेरा भतीबा राम या सोहन का भाई राम, कब बा रहा है, कब वायस झाएगा, झादि झन्यान्य प्रहरों का उच्चर प्राव होने पर ही चिटत हो चकेगों।

यास्तियकता यह है कि वैशकरतों की दृष्टि याक्य के लिखित कर तक तिमित थी और इसिलेये पूर्व अर्थ या पूर्व का उनका तात्वयं नीमित अर्थ में प्राक्ष रहा है। जिखित कर की तीमाओं को दिष्टात रखते दुए स्याकरता के उपर्युक्त विकेचन के अंतर्गत वाक्य को एक किया की तमाति तक पूर्वा माना बाता है। आत्रय उपर्युक्त हत कर में पूर्व है कि इसमें राम एक कर्ता है को गंतास्तान वाने का कार्य कर रहा है।

<sup>°</sup> देखिए--पार्व हिक्शनरी काफ लिग्विस्टिक्स, ५४, पृष्ठ १६४ ।

थ ,, -- आवामास्तर--- दशरिगदन, पैरा ३५४।

<sup>...</sup> व्याकरण-कामताप्रसाद ग्रह, पैरा ६७७।

<sup>,,</sup> शिवप्रसाद सितारेहिद—हिंदी व्यादरख, १८७६, पैरा १४०।

<sup>्</sup>र , क्ष्मपूर्वी वस्त्र-प्रोप इस बाट पॅड वस्त्रमेशन, ४०, ५० ११, ३५, ३७ । भ वहीं, ५० ६१, ६२।

§ १००७ आधुनिक माधाविशेषत्र ह्य प्रकार की परिभाषा तथा इस प्रकार की व्याख्या ने संदुष्ट नहीं हैं। वे देखते हैं कि हस प्रकार की व्याख्या का स्वाबार विरामिश्वह हैं। वहाँ पूर्ण विराम विद्व लगा दिया बाय वहीं बाक्य पूर्ण समस्र तिया का तकता है और विरामिश्वह लगाने में यथ एकमत नहीं हो करते। उदाहरव्यस्थर सावार्य गुस्क वो के दो बाक्यों को यहाँ ने तकते हैं। इस दोनी वाक्यों को सन्य विद्वान् एक वाक्य के रूप में लिखना अधिक परंद करेंगे—

'विद्वत्ता किसी विषय की बहुत सी बातों की जानकारी का नाम है।'

'विश्वका संचय बहुत कष्ट, अम श्रीर घारणा से होता है।'

बका की बातचीत की कोर ध्यान में तो एक तथ्य प्रकट होता है। बका ख़ब्ते मोनभंग से लेकर पुता भीन होने तक भी कुछ कहता है, उसमें एक स्वत संबंध होता है। इसमें कई रवास बमी की यो था मां क्षा तकते है। बका विश्व में की ता हारा रोका भी भी ला सकता है और इस प्रकार उसके कथन का दूसरा लिए स्थापत पर समाप्त हो बाता है, ग्रथमा बहु भोता के स्थायत का समाधान करके आगो बढ़ बाता है और स्थापत कमा सारे रखता है। वक्ता के इस कथन में तीन कप सिलते हैं भिनकों कथन के ग्रंश कर बकते हैं —

- (१) एक न्यूनतम स्वतंत्र कथन-वेवल एकशब्द वाक्य-बान्चो,
- (२) एक न्यूनतम स्वतंत्र कथन, विस्तृत (न्यूनतम नहीं) एक से अधिक शब्द एक इकाई के रूप में लो, में तो सला।
- (३) दो या श्रमिक स्वतंत्र कथनों का एक क्रम—एक से अधिक शब्द विभिन्न इकाइयों के रूप में—

मोइन तो गया. चाने दो, उसको । हमें श्रीर सुर्व्हें क्या करना है, चलना या नहीं

स्वतंत्र कथन की विधा पर आगो विचार करते हुए यह रशह किया गया है कि स्वतंत्र कथन के निर्णायक तस्व 'उचेवना समाधान' या 'व्यवहार प्रतिक्रिया' विद्यांत हैं।

हिन के प्रशास की श्रीमध्यक्ति जैसा, ऊपर देख चुके हैं, स्तीट, प्रश्वसि, निवृत्ति श्रम्या राग देप के श्रंतर्गत होती है, जिसकी उचेवना समाचान भी कह सकते हैं। यका की श्रांतरिक उचे कमा सावप के कप में प्रकट होती है। यह मानव मका की श्रांतरिक उचे कमा का समाचान होता है, क्योंकि हस वाक्य की श्रांतरिक उचे कमा का समाचान होता है, क्योंकि हस वाक्य की श्रांतरिक उचे कमा का समाचान होता है। क्योंकि एक सकता का सम

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 'वितामिय', इंडियन प्रेस, प्रयाग ५६, ए० २६ ।

देखिए—फाइन : द स्ट्ब्चर आफ इंग्लिश, बारफाट बी०—फ्र० ४४, प्र० १४ ।

समायान उच्चरित या ग्रामित्रक वास्य भीता की उसे बना बन बाता है श्रीर भीता उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप को कार्य करता है या वो उत्तर देता है, यह उसका समायान होता है।

इसको निम्नलिखित रेखाचित्र द्वारा दिखलाया चा सकता है---

| उ→<br>परिस्थितियाँ<br>को उत्तेषना<br>उत्पन्न करती हैं | → स —<br>उच्चरित शब्द          | → उ →<br>श्रुत शब्द     | — → स<br>इतकार्यया | उत्तर |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|-------|
|                                                       | विशेष शब्द को ३<br>उत्तेषना बन | ोता के लिये<br>चाते हैं |                    |       |

हर प्रकार उचे बना से समाधान तक—(उ)—स — उ—(स) तक एक बाध्य की सीमा होती है। निर्धायक क्राधार उचे बना के समाधान होंगे। यह संमय है कि बका को एक के स्थान में एक कम में दो उचे बनाएँ हों और यह उनका समाधान कर ले, जैसा दो या अधिक स्वतंत्र कथनों के कम के अंतर्गत दिए गए उदाहरणा से प्रकट है।

क्का क्काही उ स उ (मोहन को ब्याता मोहन तो गया, (मोहन के हमें क्रीर तुल्हें क्या देखकर) तो बाने दो साथ के क्रमान में) करना है. चलना

उसकी है कि नहीं ? भाषा की स्वाभाविक प्रवृत्ति का अध्ययन करते हुए वाब्राम सबसेना ने वाक्य की परिशीमा पदों की संख्या में भी आवद की हैं।

विज्ञान की इष्टि से इम लोग वाक्य ही बोलते हैं, ये बाक्य प्राय: पाँच छह शब्दों से ऋषिक के नहीं रहते। लंबे-लंबे वाक्य को हमें साहित्यक आया में मिलते हैं. स्वामाविक नहीं, क्रियम हैं।

ये पाँच छह शब्द कीन से होंगे, यहाँ यह विशासा स्वामाधिक है, विसका समाधान बाक्य के रूप पर विचार करके किया जा सकता है।

<sup>ै</sup> बाबुराम सबसेना - सामान्य भाषाविश्वान, २०१६, दि० सा० स०, प्रवाग ।

यास्य के रूप का विवेचन करते हुए ग्रुख्य रूप वे बाव्य का गठन सामने स्नाता है। बाव्य के रूप को दृष्टिगत रखते हुए भाषाओं को दो बर्गों मे विमासित किया गया है—

### (१) वंश्लेषशासमक, (२) विश्लेषशासमक

भारत यूरोपीय-परिवार की भाषायेँ भीरे भीरे वेरलेक्यासमक से विश्लेन क्यासमक होती का रही हैं सिक्के कारया वाक्यगठन प्रयक्षा परक्रम की महत्ता कदती जा रही है। अंदलेक्यासमक भाषाओं में परक्रम का कोई महस्य नहीं होता, किंद्र विश्लेक्यासमक भाषायें नृततः परक्रम पर शाधारित होती हैं।

- \$ १००६ बाक्यराठन पत्येक भाषा का ज्याना छाता होता है तथा उसके अगुक्त वाक्यराचना से ही बाक्य की आभिश्राक्त संभव है। बाक्यराठन में पदों के विशेष कम तथा विशेष स्थान ये दो तथा तथा कर से खबलोकनीय हैं। विशेष कम तथा विशेष स्थान ये तथा विशेष होता है। उससे हतर कम से से खब्य स्थान पढ़ खाता है। विशेष स्थान के खंतर्गत वाक्य में पदों के विशेष स्थान निश्चित होते हैं बहाँ ज्ञासीन होने पर पद तदनुकुल अर्थ की व्यंक्रना करने खारों है। इन दोनों तथा के बाय विशेष पदों की आनिवार्थना पर भी विचार किया गया। इस प्रकार बाक्याठन के खंतर्गत निम्मलिखत तीन तत्वों पर विचार किया गया। इस प्रकार बाक्याठन के खंतर्गत निम्मलिखत तीन तत्वों पर विचार किया गया। इस प्रकार बाक्याठन के खंतर्गत निम्मलिखत तीन तत्वों पर विचार किया गया। इस प्रकार बाक्याठन के खंतर्गत निम्मलिखत तीन तत्वों पर
  - १. विशेषकम २. विशेषस्थान ३. विशेषपदीं की श्रानिवार्यता।

५ १०१० विशेषकम का उल्लेख प्रायः व्याकरयों में किया गया है। व्याकरण का प्रारंभिक ज्ञान कराने के लिये वानवरना की इत विशेषता की कोर क्षात्र का प्यान प्राकृत करना ज्ञानवरण होता है। दिरों के वेवाकरयों द्वारा दिए दुए करियप उदाहरण वहीं हृश्य हैं—

'वानय रचना की साधारण रीति यह है कि पहले कर्ता तम ययायोग्य स्थान में करणादि (कारक), तत्परचात कर्म और तदनंतर किया रखी बावे। 12

'वाक्य में साधारखतया सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म तथा इयंत में क्रिया रहती है। विशेषणा संज्ञाया सर्वनाम के पहले या बाद को रखा जाता है। क्रियाविशेषणा क्रिया के पहले इयाता है।

<sup>ै</sup> संस्तेषणात्मक-संस्कृत, विश्लेषणात्मक-हिंबी, बंधेनी ।

र माधवप्रसाय पाठक-हिंदी स्थाकरण सत्ववीच, १६०६, ए० ४४ ।

६ बीरेंद्र वर्मा : मजमावा व्याकरण, १६६७, ए० १३६।

१६६ वास्य समा सास्यरकता

यहाँ उच्चरित वात्रय की यद कमानात विशेषता की क्षोर प्यान देना काव रषक है। उच्चरित वात्रय के गठन कायवा पदक्रमयोजना का मूल भेरक तत्रव वका की कारादिक मानविक रियति होती है। वका क्षप्रे— महत्त्रपूर्ण इस की अपने क्षमीप्ट के उन्न क्षेत्र की पहले रखता है, बिक्को वह महत्त्वपूर्ण उसमता है—महत्त्रपूर्ण इस इक्षि ते कि वका की अपनी परिश्वितियों में अपने अपीष्ट के जिन संग्र को वह बोता को विशेष वप ने जुनाना या नताना चाहता है। उच्चरित वाव्यों के कतियय उदाहरया प्रस्तुत करके हल तय्य को स्पष्ट किया जा रहा है—

'मधुरा मे ऐसी दाल नहीं होती थी कभी।'

'दी बज जाय तो बता देना हमें।'

'खाशी तो नहीं पड़ी है वहाँ।

'है दो देर हो रही है जल्ही।'

भी आशा करता हॅ निहम आर्थेर आर्थ सहयोग करेंगे दुनिया में शांति का कार्यवटाने के लिये ,'

उपयुक्त विवेचन का तास्पर्य यह है कि उच्चिरित कप में लिखित कप के लिये निर्म्यत प्रमान अथवा गठन महत्त्व नहीं रखता। वक्ता अभिव्यक्ति को अपनी मानविक स्थिति के अनुकृत मोहत्त्व तीरा है। यह अवस्य है कि निकटतम परानुशीलन के अप्ययन के अतर्गत वास्थी के एने रूपी की लोज हो वकेगी जिनमें निकटतम परो की अनिवार्यना अपेचित होगी।

हमी प्रवार के विश्लेषण के भाषार पर मिलित रूप के परकम की उद्भा बना की बाती है। भाषा विश्वित होती रहती है। हमी कारण पड़ ज्वावि के बचाएं लिश्ति क्या उच्चिति रूप के पत्कम में ज्ञान जा बाता है। भाषकत बिठ उच्चिति रूप का विश्लेषण किया बाद तो कात होगा कि विशेष दिपतियों में कर्म को निया के मंछे रलने की श्रृष्टि वडती वा रही है जैवा कि उपयुक्त उच्चित भाषा के दिए गए उदाहरकों से मक्ट है। लिलित रूप में भी यह मुश्चि यह रही है। संभव है कि मेपिए में हिरी के भ्राव तक के निर्मित्वत परकम कर्ती, कर्म, किया में वैदाक्षरकों के पिति करना पड़ी ( क्रा)

१ (म) बाट यम बश्वर द्वां में विक्रम पर्छेक्ट ली करेक्ट द्वमारी-कारापुरवाला ;

'विका किसी स्वयंत्र के उरलात्यूर्यक झमीजित नाक्यार्यकोच के लिये नाक्यत्र वहाँ की क्रमञ्जूक स्थिति को समीक्याहार कहते हैं ' विका स्वके छार्य का अनर्य होना सहस्र है। यदिश्यति में करत्य या निस्के हारा सर्वया विषयीत स्वयंत्रीय होना कोई खर्चरव वात नहीं है। जैने कोई कहना न्याहता है—धाडु' के ने चोर को वक्डा'। यदि वह हत वात्य के यदी में कुळ व्यव्यय करके 'ताडु' के स्थान यर 'चोर' और 'चोर' के श्वान पर 'साडु' को रखें तो आर्य दर्वया विषयीत होकर 'चोर ने बात को पढ़का' हो बावगा।''

\$ १०१२ विशेष पदों की श्रानिवार्यता के संबंध में भी वैवाकायों ने अपना निर्वय प्रकट किया है वो कई हिंधों से आंत प्रमाणित होते हैं वयों कि आंत यह पारणा चल पक्त चुकी है कि किशी विशेष पद की श्रानिवार्यता वालय किश्मित्रिक के लिये श्रावयण नहीं है कि किशी वायाय विभिन्न परिरियतियों में चोडे वित पद से वन तकता है। यह पारणा वालय के वास्र रूप को देखते हुए सेगत है, जेता निमन्तिषित विवेचन से स्वष्ट है:

प्राचीन श्राचार्यों ने क्रिया की श्रीनवार्यता पर बड़ा बल दिया है। उन्होंने वात्य की परिभाषा देते हुए 'क्रिया को ही वाक्य' वतायां।

'वाश्य में कम से कम एक किया अवश्य होती है। उसके दिना वाक्य बन नहीं सकता।<sup>71</sup> कुछ अन्य वैशाकरणों ने कर्ताऔर किया की अनिवार्यता पर बल दिया।

'वास्य में प्रत्येक कारक नहीं चाहिए, परंतु कर्ता और किया के बिना वास्य नहीं बनता।' 'वास्य दो शन्दों से कभी कम नहीं होगा और उन दो में से एक का किया और दूसरे का कर्ता होना भी अवस्य होगा।"

कर्ता और क्रिया को दूनरे शब्दों से ग्रामिहत करते हुए यही विचार ग्रन्य वैयाकरयों ने इस प्रकार प्रकट किए हैं---

पूर्ण विचार को व्यक्त करने के लिये दो बातें झावश्यक है-

(१) उद्देश्य ओ किसी बस्तुया भावका नाम होता है तथा जिसके संबंध में कोई बात कही साथ।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> (व) शिवनाय एम० २०--विंदी कारकों का विकास, प्रथम सं०, पु० १२।

२ कास्यार्त सविशेषसम् (यतः महाः २, १, १)।

<sup>3</sup> किशोरीदास वाजपेबी-- ब्रजभाषा व्याकरण, २०००, पृ० २३।

४ वयस्तिटन-मावा मास्कर, १८७१, परा इप्रथ ।

<sup>&</sup>quot; शिवप्रवाद सिवारेहिंद—हिंदी व्यात्तरया, १८७६—प् १४०—१४१ ।

(२) विषेष, को उद्देश के संबंध में कोई बात कहे।"

साहित्यदर्गवाकार ने किसी भी पर की श्रानिवार्यता आयरयक नहीं समझी कौर कहा कि 'प्रसिद्धि श्रादि के आपार पर वास्य के स्थान पर वास्यांश, पद के स्थान में पदांश का प्रयोग किया वा सकता है, द

वावय की क्राभित्यक्ति में एक रूप ऐसा हो सकता है कि इस एक शब्द कड़कर मीन हो बार्ये—जैसे 'पुस्तक'। पर यह बात ऋपूर्य रही। इसके साथ में

<sup>ै</sup> कैलाय-दिवी व्याकरख, १८७४, पैरा ८५०

२ इस्पंते वि बावयेषु बावयेष वेशात्म्यमु बाना परेषु परैक्देशान् (मदा० १।१।४४ )

हमको कहना होगा 'लाको या पढो' धादि। यहाँ पुस्तक को नृष्टे राज्य की क्षाकांचा है। हस्तिये इस तत्व को प्राप्ता कहा गया। परिस्थित और प्रसंग हर तस्व के लिये भी विकल्प उपरियत कर सकते हैं। संबोधन के राज्य तो विकल्प हैं ही। साथ ही किसी मित्र के प्रस् भावा जाहते हो' के उत्तर में 'पुस्तक' माक ही प्राप्त का प्रसार की प्राप्त का प्रसार की प्राप्त का प्रसार की प्राप्त का का प्रसार की प्राप्त की प्राप्त का का का स्वाप्त की प्राप्त की प्राप्त का का का का का का स्वाप्त की प्राप्त की प्राप्त की प्राप्त की का का स्वाप्त की प्राप्त की का का का का का की स्वाप्त क

§ १०१४ वाक्य की झामिन्यकि में एक रूप क्रीर विचारणीय है। इस वाक्य के एक पर को वोलकर मीन हो जानें जीर विजय के परचात् दूतरे पर को बोलों तो वावय का झामिगाय शीता की वसका में न झाएगा। इचिलिये परी की झावकि या किंगिय की झावका की गई है। उच्चतित वाक्यों में मून रूप में परों में ही नहीं प्रभुत वाक्यों में मी झापत में चिनिय का एक हण रहता है या एक बाक्य दूतरे से गुक्तित रहता है। हर वाक्य में पूर्ववर्ती वाक्य का कुछ न कुछ झंश बुहराया जाता है और कुछ नया अंश बोड़ दिया जाता है। आज इस स्थामाधिक भाषा को हम मूल सा समक्र बैट हैं, जैंने—भारं, एक वे राजा, वह राजा रोज कबरे उठें, उठे तो रोज देगें एक सोने का महल। महल देराकर खुशी से कबरे उठें

योग्यता, श्राकाचा तथा श्राविक हन तीन तस्यो का विचार हमारे वहाँ बहुत वहले वहत के श्रावायों हारा हो चुका था। श्रात्यक ये तस्य वाल्य के लाथ श्रीत्यायं तथा सहस्य कस्य राष्ट्र वस्य स्थान कर्म कर्म राष्ट्र। वाल्य कहते समय यह सीच लिया गया कि हम तीन त वो को तो परिभाग के नाथ नत्यन समझ ही आया। हवी श्रामे और इल कहना हो तो परिभाग में महा जाय। हथीलिये अन्यान्य परिभागओं में हमकी चयां नहीं की गर। साथ ही सर्थकता एक दूसरा श्राव्य होने लगा किंग कर्म यथा हम हम सीच तक्षी का समायेश हो गया। हथीलिये आरंक परायेश मां कहना पर्यांत्र ममझा आन लगा।

्रा १५ मार्चरता के ख्रतगंत पूर्वी विचार छाषदयक बताया गया, बिनका विवेचन हम कर जुके हैं। दूनगा तथ्यपूर्ण धर्म है निसका छोर भी कुछ वैशाकरणों ने पान आहण किया है। छार्थनिय र पर निचार करने छे पूर्व यह आपदयक है कि धर्मवियन्ता को सदी में समझ निया बाय। छार्यविवद्या निवादास्तर रही है। इस करें में मीनाक के शिविद्य दो मत रहे हैं— '

<sup>1 177 2 20 20 20 1</sup> P

२ देखिए, सब्मेना--मामान्य भाषा विद्यान, हि० मा० स०, प्रवास २०१३।

<sup>3</sup> देखिए, साहित्यदर्पण २, ३ 'वानय स्यादयोग्यनाकांकास के यकः पत्री-नयः'।

(१) श्रमिहितान्त्रय पञ्च (२) श्रन्वितामिधान पञ्च

कुमारिल भट्ट के अनुयायी 'श्रमिहितान्वयवाद' को मानते हैं और प्रभाकर ( गुरू ) के अनुयायी 'श्रन्यितामिथानवाद' को मानते हैं।

स्वाभिहितान्वय का स्वर्ष है 'अभिहितानाम् पदार्थानाम् अन्यवः' अयोत् को स्वर्ष गुरुदो के द्वारा करे का चुके हैं, उनका परस्यर अन्यवः । इतने इत वज्र का मत है कि प्रतेक पद करन अपने स्वरायं का बोध कराते हैं। पदार्थों का पद ने बोध होने पर उनका आक्षांत्रा, योग्यता, आजिक के आधार पर परस्यर अन्यवः ( अन्यवः ) हो आता है, किसने स्वर्थं का बोध होता है। पदार्थं ने विलक्षण तास्पर्योग निकलता है, बो वास्पार्थं कहाता है।

क्रावितानियान का आर्थ है 'क्राविताना (पदार्थानाम्,) क्राभियानम्'। इस चुका सत है कि प्रत्येक यद केवल क्षपने पदार्थ का ही कोश नहीं कराता है क्रापित सम्मवयुक्त पदार्थों का बोध भी यद कराते हैं, अन्यया पदों का बाक्य नहीं हो सकता।

दोनों मतो द्वारा अर्थेप्राप्ति की विधा को निम्नलिखित रूप में दिखा सकते हैं—

> श्रमिहितान्वय् पद्ध राम पुस्तक पकता है

श्चन्विताभिधान पद्ध राम पुस्तक पढ़ता है

क्रमंपियज्ञा के जिस्तार की श्रावश्यकता नहीं है। उपयुक्त सीख्यत विवेचन का तारमं यह या कि अपंतिचार की दृष्टि से वास्य के स्वरूप रह कित रूप में आचार्यों ने विचार किया है। स्वार्ध ही यह तो स्वरू हो गया कि लिखित आया के बास्य के स्वरूप का झातरिक पढ़ अपंत्रिचार पर ही आयारित है। सर्वेद्ध साधकता प्रकार का स्वरूप है। उसके अंतर्गत अपंत्रक्रिया आया बाती है। किंद्ध साधकता किन तत्वों के आयार पर खनी होती है, यह शात होता है कि अपं-विचार से, विस्त से संस्यं आरतीय मनीयियों ने वहें विस्तार से विवेचन किंद्या है, विस्त से संस्योग मनीयियों ने वहें विस्तार से विवेचन

स्वर्यविचार की दृष्टि हे ही लिखित माथा के वाक्यों का स्वरूप उच्चिरित माथा के वाक्यों के स्वरूप से मिल्न हो बाते हैं। उच्चिरित रूप में वाक्यों के साथ वक्ता के हाव भाव तथा रागास्मक तत्व सुख्यतः संमेयशीबता में सहायक होते हैं। लिखित रूप में केवल राज्यावाली रह बाती हैं वो स्वयने मूल रूप में भावों का

अर्थविद्यान और न्याकरखदर्शन, द्र० सं० ११७।

क्षेत्रिक्ष संप्रेयण महीं कर पाती। क्षत्रप्त लिलित भाषा में क्ष्यंपियार प्रमुखता प्राप्त कर लेता है। लेलक का प्रथम उच्चिति भाषा के भावों के निष्ठद्रद्रम पहुँचने की और रहता है। यह हल प्रथम में कहाँ तक उक्तल होता है, हवी में उचकी कला क्षीर उसलता निहित है। हवीलिये कहा गया है—'नयं कवीना निक्षयं वर्दित'।

बाक्य के संबंध में किए गए उपर्युक्त विवेचन के आधार पर बाक्य का यह लक्ष्या स्वीकार किया वा सकता है—'वाक्य सार्थक पदयोजना के झंतर्गत झखंड इकाई में मानव विचारों की झफिल्यकि है।'

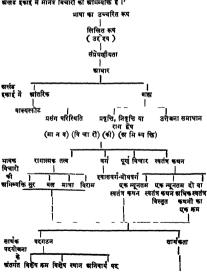



वाक्यमेद

वाक्य, जैता कि पहले कह जुके हैं, एक आखंड इकाई है । पद की सका उसकी ग्रासंदता में बाधक न होकर साधक होती है । इसी लिये वहाँ वाक्य की पर्याता के लिय विभिन्न विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, वहाँ आकांचा का मी महत्व बतलाया गया है। एक पद को दूसरे पद की ऋगकांचा होती है, यह कथन पट के महत्त्र को प्रकट करने के साथ वाक्य की अखंडता की और भी संबेत करता है। परों की खाकांचा में ही बाक्य की खर्जबता निहित है। बाक्य का एक राग होता है जो बाक्य के प्रारंभ से खंत तक के पटों को खपते में समाहित करके एक क्योर अबंहता की ब्योर अप्रसर होता है तो दसरा ब्योर बोधगम्यता का भी कारण बनता है। यह तो पहले स्पष्ट किया का चका है कि पदमात्र की स्थिति वाक्य की अनुभूति नहीं करा सकती । मैदकातिशयोक्ति की भाँति वाक्य की बोधगम्यता का सामार पद से 'इतर' कक और ही होता है और यह 'कछ श्रीर' वाक्य का रागासमक सक्य है जो भाषा का प्राचा है जिसकी प्राप्त करने के लिये लिखित भाषा अनेक प्रयक्ष करती है और अपने प्रयास में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाती । अतरव वाक्यमेद का प्रश्न मुलतः रागमेद का प्रश्न है। यह विश्वय कदाचित इसीतिये क्रमी तक क्रायेक्सकत उपेक्स का विषय बना रहा है । स्थव तक वाक्यमेद का को विवेचन हुन्ना है वह प्राय: भावरचना, रूप ब्रादि पर ही ब्राधुत रहा है। यहाँ पहले इन्हीं की चर्चा की बायगी।

& १०१८ वानवभेद का विषय मुलतः न्यायदर्शन के<sup>र</sup> विवेश्वन से प्रारंभ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> देखिए, न्यायदर्शन, श्रध्याच २, सूत्रसंख्या १९१ से १२६ तक ।

शारंम होता है। न्यायदर्शन के अंतर्गत अनुमान का विवेचन करते हुए वाक्य-मेद का\_कंदोप मे उक्लेख हुआ है। वहाँ शास्त्रीय वाक्यों के तीन मेद किए गए हैंं-

(१) विधि वास्य (२) श्रयंवाद वास्य (१) अनुवाद वास्य

अर्थवाद के भी चार मेर किए गए हैं:—(१) स्तुति, (१) निदा,

न्यायहर्णन का उपर्युक्त वास्य विभावन भाव ने ही संबंधित है। न्याय-हर्यन के क्षिये यह प्रवादर विषय था तथा श्रद्धमान के विवेचन के प्रदर्शन तैस्प्री रूप में ही हर विषय पर प्रकारा हाला गया है। श्रद्धमान के स्दर्भ में होने के कारण हर विवेचन को वसीगीश प्रथम पूर्ण नहीं वह बकते, न हर कमी के सिये न्यायहर्णनाहार को रोधी ही विश्व कर सकते हैं।

्र १०१६ मनोविशन के संदर्भ में भाव या द्वार्य की दृष्टि से वाक्य के निम्नलिखित मेद<sup>र</sup> हो सकते हैं, जिनका विवेचन प्रायः वैयाकर**सों** ने किया है--

ै विभिन्नानय-—विभावक अर्था आहा करनेवाला—जैने स्वयं की श्रव्या करनेवाला श्राम्बहोत्र करे।

व्यर्थवाद-वर्ग का कथन पर्शवाद है।

स्तुति—विधि वास्य के फल कहने से प्रश्मा की स्तुति कहते हैं।

देवों ने इस यश को करके सदक्षी जीता ।

परकृति-त्री मनुष्यों के कमा में परस्पर विशेष दिखाय ।

पुराकल्य-श्रीतशास्त्रक विधि - श्राक्षावाँ ने मामश्रीम की स्तृति की, इसलिए इस सी यह का विस्तार करें।

अनुशर---विधि में को विधान किया गया, उनका अनुबनन अनुवाद कहलाता है। अस्म पक्षोंने की आबा के अनुवादन सें---आप पकाइय, पकाइय, हो प्यारे पकावी।

(रेक) वर्दा न्यावरान के बरकति, ब्राइक्त तथा सनुवारवावक का संवाद्यंत नवीं क्रमा, एवा प्रतीत को कहता है। स्वतरक तन वरों सर पुनः विचार कर लेना स्वावस्थ्य है। पर्वाद परनर दिनों तथां को मक्ट करनेवाले वास्त्य होते हैं। 'राम नवा, में दीने का वालंगा, सर प्रकार के बामन विभिन्नाकों के स्वतर्गत काते हैं। रम्बान की पृक्षि के वर्ष्युक दानी वास्त्रों (मंदिनार्वक की घोनकर की सिन्न वास्त्र में बी प्रकार विभिन्न काल सा सायुक कर में । स्वतुकार वास्त्र करनेविंग प्रवादशास की समय विशेष कर से मचलित पर थी। स्वत्र प्रकार के वास्त्र साहत्व करनेविंग सा साहत्व के स्वतंत्र काल को है। ४०१ वास्य तथा वास्थरचना

१--विधि बाक्य या विधानार्थंक वाक्य---विन बाक्यों के द्वारा किसी बात का होना पाया बाय, जैसे 'यह खाता है।'

- र -- इच्छानोधक या स्तुति वास्य जिन वास्यों के द्वारा इच्छा, स्नाशीय या स्तृति का विधान हो. जैसे 'छाप शताय हों।'
- १ निषेधवाचक या निंदावास्य जिन वास्यों के द्वारा निषेत्र या निंदा का भाव प्रकट हो जैसे 'मैं नहीं आर्ज़ेगा।'
- ४--विस्मयादिबोधक -- बिन वानयों ने विस्मय, छाइन्वर्य, हर्ष, शोक छादि भावों का बोच हो, जेवे 'झरे, वह अनुत्तीर्या हो गया।'
- ५-- साहार्थक-- जिन वाक्यों के द्वारा ग्राह्मा दी जाय, जैसे 'आपकों' । ६-- प्रशार्थक-- जिन साम्यों के द्वारा प्रशासिया स्वयः जैसे 'आपकोन है ?'
- ६ -- प्रसायक-वित वास्था के द्वारा प्रश्नाकथा जाय, जल न्याप कान हुए ७-- संदेहासमक -- जिन वास्था से किसी कार्य के हाने का संदेह प्रकट हो, जैसे 'बह कारा होता ।'
- ८ संकेतार्यक किन वाःगों के द्वारा संकेत अथवा अपेला प्रकट हो, जैले यदि वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्थ हुआ तो आगे पहेगा।

(\* आ) इन आठ प्रकार के बावयों की आष्ट्रीश का अध्ययन करने दुण निस्नतिस्त्रित निश्कर्य प्राप्त क्षेत्रे हैं ----

| 410 410 4 -                  |             |                                  |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|
| बावृधि                       |             | व्यकृत्ति का आधार 🐫 🗕            |
| १विधिवाक्य                   | ६७ স'ন্ত্রণ | (१) प्रभाद—स्क्रयग्रप्त          |
| १इच्छाबीवस                   | ٠,,         | (२) प्रमर्वेद—गीदाम              |
| १निपेचना वक                  | 9K ,1       | (३) निराम्य-प्रबंध पद्म          |
| ४विस्मयादिनोधक               | ۹ ,,        | (४) महारेबीदीपरिस्वा             |
| ५वाश्वार्थक                  | · "         | (४) निष्कर्ष २                   |
| ६—प्रश्वार्थेस               | ¥ ,,        | (६) भानो बना १ : ३, जुनाई, १८५७  |
| ७संदेहारमञ्                  | ٠,,         | (७) सङ् - सागर, लहरें भीर मनुष्य |
| द <del>—र्</del> वदेशार्थक १ | . ,,        | (=) थीरॅं.( वर्मा-मेरी डायरी     |
| -                            |             | (१) दिवेदी-धरोक के पूल           |
| 10                           | • प्रतिशत   | (१०) नगेंद्ररीतिकाल की भूमिका    |

वह सिष्यपं विंदी के बाल्यों की प्रशृत का संकेत मान है। इसकी सखाटय स्ववा पूर्वतवा प्रमाणिक नदी वहा जा सकता। इसका करना यह है हि विरोध विचयों के लिये विरोध प्रवाद के बावज ही प्रयोजन हैं, सन्य प्रकार के बाल्यों का प्रयोग वहीं नहीं होता, कैसे जानीनना विचया प्रसाधी में विशि स्वयंत्रा निर्माणक या करियम प्रकार वायदों का हो पाइन्य प्रवाद है। विश्वताविक्षित कैसे सावदों की हो संसावना सी नहीं है।

६ १०२ , रचना<sup>९</sup> के स्रंतर्गत किया को साधार मानकर विभावन किया गया है। किया के दो रूप यहाँ ग्रामीत हैं: १-मुख्य किया, २-आक्रित किया

एक मुख्य कियाकी रचना --साधारका वावय प्रकारक्य किया तथा एक या अभिक आश्रित कियाओं — मिश्र वास्य की रचना

टो या दो से अधिक सरूप कियाएँ अपित कियाओं के साथ ग्रथश प्रकाकी--

संयक्त वाक्य

इस विभावन को साधारण और असाधारण के अंतर्गत इस प्रकार रख सकते हैं -



साधारशतया वक्ता की श्रमिव्यक्ति साधारण वाश्यों में होती है। लंबे संबे. विश्व या संयक्त वाक्य इम प्रायः नहीं बोलने । उच्चरित भाषा में इसीलिये मिश्र पर्व संयक्त बाक्यों का श्रमाव रहता है। यों साधारण तथा श्रसाधारण बाक्यों में किन्यान के विस्तार के खंतर्गत ग्रसाधारणता तो है ही, साथ ही भाषगत भी खंतर

ै रचना की दृष्टि में किए गए परंपरान्यन विभावन के व्यतिहिला इन्ह विषय पर्दन प्रकार भी विवार कर सकते हैं -- रवना की इन्द ने वाक्य के दो भेड --

(ध) बाक्य की अंतःरक्ता-विसक्ते अंदर्गत पदक्रम तथा पदी का एक दूसरे से सबध बाता है, जिसका विचार पृथक से किया गया है।

(आ) बारव की बाढ़ा रचना-जिसके मतर्गन हम समस्त बारव की हकाई समस्ति है तथा उपकी जंग रचना की जिंता नहीं करते । इस स्थिति में पूरा वाक्य (या उपवास्य ) यक पर की मौति जन्य बाववीं (या उपवाक्यों ) से सर्वधिन ही जाना है---

मेंने देशा कि साच को नहें थे।

मैने बापको देला वा मैने बापको सीता देला ।

धारे अन्यव बह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार पर आपस में यक हुसरे से मिसते तथा एक संहितप्र योजना प्रस्तुत करते हैं, क्सी प्रकार वाक्य (क्यबाव्य ) एक बुसरे से मिलते तथा मुल्य पत्र माधित उरवानयों का सर्जन करते हैं जी संद्या. विशेषण. कियाविशेषण के कार्य को करते हुए इनकी शंबा प्राप्त करते तथा 'शंबा उपनानव'भादि कहलाते हैं । [ कामहाः ]

होता है। इसी क्षिये वाश्यों का कवांतर—साधारख से मिश्र तथा मिश्र से संयुक्त कायि—मूल माव की खति के बिना संमव नहीं होता।

- (क) मैं खाना खाकर खोता हूँ। साधारण वास्य
- (ल) मैं वब लाना लाता हूँ तब सो

भाता हूँ। संयुक्त बानय

हात्रों को साधारण, मिश्र तथा संयुक्त बाक्यों के संतर को स्वष्ट करने की हिष्टि से उपर्युक्त क्यांतर का श्रम्यास कराया बाता है, श्रन्यथा यह स्वष्ट है कि प्रथम साधारण बाक्य का श्रम्भ हितीय संयुक्त बाक्य में श्रमरिवर्तित नहीं रहा।

यह बात रूढ़िगत लोकोक्तियों स्नादि के संबंध में तो स्नौर मी शंकारहित है। 'कैशी करनी तैसी भरनी' का रूपांतर संभव नहीं है।

- § १०२१ रूप की दृष्टि से बाक्य का विभावन दो प्रकार से हो सकता है—
- ( क ) वानव में पदों की संक्या ( ख ) पदों की रूपस्वना—( १ ) झांतरिक रूप ( २ ) रागासनक रूप

्या पर्या का रूपराया — (१) हातारक रूप (१) रागालक रूप बाक्य में पदों की संख्या — बाक्य में पदों की संख्या की दृष्टि से न्यूनतम संख्याताले पदों का रूप होगा —

- (क) एका खरी वाक्य-वेंसे 'न', 'हाँ', 'बी' आदि ।
- ( ख ) एकपदीय वाक्य- खेरे 'बाक्यो', 'बैठो', 'आऊँगा' खादि ।

इसी क्रम में दोपदीय, तीनपदीय, चारपदीय छादि संख्या में वाक्यों का विभावन हो सकता है। इस प्रकार के विभावन के दो रूप होंगे—

- (१) रुदिगत, विसके अंतर्गत रूढ़ि के कारण पदसंख्या निश्चित होती है।
- (२) सामान्य, सिनके झंतर्गत सामान्यतः शेष सभी प्रकार के वास्य झाते हैं। इस प्रकार के वास्यों में परसंख्या संभव नहीं हो सकती है। प्रसंग, परिस्पिति के समुक्तस उनकी परसंख्या में झंतर खा सकता है।

इस प्रकार अधिकतम पदीय वाश्य के कप की निश्चित करपना नहीं की बा सकती। बायाम्ड की कार्यवरी में एक वाश्य अनेक इंडों में चलता चला बाता है। ऐसी प्रवृत्ति स्वयपि हिंदी में नहीं हैं तथानि दिरी में भी अधिकतम पदी की सीमा-रेखा खींचना कीठत ही है। यहाँ वह स्मरण करा देना आवश्यक है कि हुती प्रकार के बाक्य भाषा की मृत्य महति के अगुक्त तथा बाश्य की परिभाषा की परि-सीमा में नहीं कार्ते। उच्चरित माधा में साधायस्वाय प्रविक्त के अधिक ध-इ परी के बाक्यों का प्रयोग होता है। अत्यप्त लिखित भाषा में इस्ते अधिक पदी

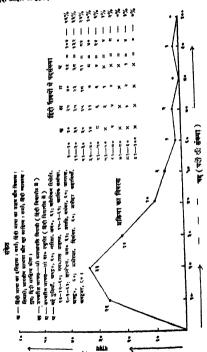

के बारवी की करपना बारव के मूल स्वकर को ही भ्रातिपूर्व बना सकती है। इस्तिये पेले बारवी को 'कृतिम' यंजा' यी गई है।

क्षमा वापान्यतः यह कहा का वकता है कि किशी एक शाकारख वाक्य में एक क्रिया वापा उन्हें जाव करियर कारकी का प्रयोग होता है। किशी वाक्य में वमस्त कारकी का प्रयोग संगव हो किंद्र प्रयोगसंगत नहीं होता। ब्राट कारकों में से शाकारखावया तीन कीर क्षांपिक से क्षांपिक गाँव कारकों का प्रयोग देशा गाया है। हव प्रकार किया की मिलाकर एक वाक्य में शाकारखादया ६-७ यद होते हैं। नाम कीर साक्ष्यात के निकार को संस्थित कर तहे पदों की संस्था रा-२० रहती हैं तथा नेन बानकों की सबसे क्षांपिक सामनि है।

§ १०२२ पदों के कातरिक रूप के विचार से वाक्यों का विभावन इस प्रकार ने ही सकता है---

(१) अयोगात्मक (१) प्रश्लिष्ट योगात्मक (१) अशिलहयोगात्मक (४) शिलहयोगात्मक (श्वालप्रवान) (समास्त्रपान) (प्रत्ययमनन) (विमक्तिप्रपान)

स्रयोगात्मक स्रवया व्यावप्रधान रचना में पर का स्थान निश्चित होता है तथा उनमें परिवर्तन होने पर सर्थ में स्रंतर स्था साता है। हिंदी हती रूप के बार्य की प्रभय देती है।

प्रशिक्ष योगात्मक स्वयंता वागवप्रधान-तात्म के विभिन्न वहीं का एक पर बन बाता है। वाश्य एक वमस्त पर का रूप ते लेता है। विभिन्न स्वामें के पहों के स्वा लेकर हर वस्त पर की रचना होती है। मैनिकक मात्रा में हर प्रकार की वाश्यरचना पार्ट बाती है। विश्वल-मांव, क-खाना, हनते वाश्यरचना पार्ट बाती है। विश्वल-में, नेकल-मांव, क-खाना, हनते वाश्यरचना मीनकक-में मोठ खाता हैं।)

क्रारितार योगासमक या प्रत्यवयभाग — प्रत्य के योग से वाक्यरचना होती है। सब्द कीर प्रस्वय का अर्थ रख होता है तथा प्रस्वय निसाकर यद तथा वाक्य करा किए जाते हैं। तुकी प्राथा एवं प्रकार की वाक्यरचना के सिये प्रशिद्ध है (बरू-पर), व्हारोट-कर्नेक पर, व्हारोरिस-पेरे पर )

<sup>(†)</sup> कंसे जी के प्रभाव के कारण इपर रचना की दृष्टि से करियम किरोप प्रकार के बावव भी बनते करे हैं---

<sup>(</sup>क) क्सारमक (पेरेन्मॉटिक)—में इस पुस्तक की, में समझना हूँ, हो दिन में समाप्त कर केंगा।

<sup>(</sup> स ) स्थ्या पापपांश--- प्रदेश का यत है---

<sup>(</sup>य ) प्रमान मानव-नाम करने कार्य में सक्तवता प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास :

<sup>े</sup> देखिने सामान्य भाषा विश्वास । बाठ वाबूराम सबसेना, पूठ रह, संठ २०१३ क देखिल बोक्सम प्राप्त पीडी समस्य में पत्र संस्ता' ।

हिलह योगासम्ब या विभक्तिप्रधान—प्रत्यय ध्यमना व्यक्तिल प्रयक्त न रखकर धातु की प्रकृति में ही समाविष्ट हो बाते हैं। संस्कृत में इस प्रकार की वाक्य-रक्तना मिलती है।

- ५ १०२३ राग की दृष्टि से बाक्यभेद-वाक्य का राग सावारणतया टो क्यों में प्रकट होता है---
  - (१) निम्न खरगामी रूप
  - (३) उच्च स्वरगामी रूप
  - इन दोनों मेदों का बाक्य की बोधगम्यता से भी निकट संबंध है।

हिंदी वाक्यों का अध्ययन करते हुए यह देखा वा सकता है कि बोधगम्यता की हिंदि ने निम्न स्वरंगामी और उच्च स्वरंगामी वाक्यों का राग अपना महस्व स्वता है। साधारशालया कहा था सकता है कि—

निम्न स्वरमामी वाक्यों से विचि, इन्छा, निपेच, संदेह एवं संकेत खादि भाव प्रकट होते हैं। तथा उन्च स्वरमामी काक्यों से खाला, विक्षसा, विस्मय, खाइचर्य, उल्लास खादि के भाव प्रकट होंगे।

इत प्रकार राग की दिष्ट से वाक्य के दो स्थूल मेद हुए । इनको वाक्य के राग की दो लय कइ एकते हैं। लयसंख्या (१) निम्न स्वरागमी । लयसंख्या (२) उच्च स्वरागमी।

इन मेदों से इतर श्रन्यान्य मेद दो प्रकार से संभव हैं--

- ( ग्र ) इन्हीं दो मेदों की ग्रावृत्ति
- (म्रा) पदीं पर बल का प्रयोग
- ( ग्र ) इन्हीं दो मेदों की श्रावृत्ति के निम्नलिखत और रूप हो सकते हैं-
- (i) लय संख्या १ की आवृत्ति
- (ii) लयसंख्या २ की आवृत्ति
- · (iii) लयसंख्या १ की श्रनुवर्ती लयसंख्या २
  - (iiii) सयवंख्या २ की अनुवर्ती सयवंख्या १
- ( आ ) गरों पर बलप्रयोग द्वारा अर्थ में विशेषता आ बाती है और इस इस्टि से बाक्य के प्रायेक पर पर बल रेक्ट बाक्य के अरोक मेर हो उकते हैं। बाक्यविचार के आंत्रगंत लिखित और उच्चिति क्यों का विशेषण करते हुए बाक्य के बल के कारवा संभावित विभिन्न अर्थों पर प्रकाश डाला गया है।

वाक्य में परों पर वल के कारण एंमाबित विमिन्न स्वयों की स्वभिन्यकि में लिखित भाषा स्रवक्तल रही है। भाषा में प्रचलित विरामविह साहि एक सीमा तक इस दिशा में योग देते हैं। आगे चलकर उनकी भी गति नहीं रहती। वहीं कारण है कि भाग का लिखना लिखित शावनों ने भले ही वीख लिया बाय विद्व बोलना शीक्षने के लिये कोर्र लियेवल भाग की सर्वाचया से परिवाद होने के लिये बीदित भाग का संस्कृत हिलाई है। इस संदर्भ में ही भाग के दो कप— लिखित तथा उच्चरित—में उच्चरित का महत्व मितपारित होता है।

५ १०२४ बास्यमेद को रेखांकित द्वारा छंदोप में इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं ---



# हिंदी वाक्यरचनां

§ १०२५ वास्परकान का संबंध परितम्बात से है। परितमात संबंध है। वरितमात संबंध है। वर्ष संबंध है। वर्ष संबंध है। वर्ष संबंध है। वर संबंध है। वर संबंध है। वर संबंध है। वर संबंध है। वर्ष संवध है। वर्ष संबंध है। वर्ध संवध है। वर्ष संबंध है। वर्ष संबंध है। वर्ष संबंध है। वर्ष संबंध है। वर्ध सं

बास्वरचना की दृष्टि से पदविश्यास की निम्मलिखित विशेषताओं पर विचार कर तकते हैं---

- (१) पदसमता।
  - (२) पदसमीपता ।
- (३) पदक्रमा
- (४) पदान्वव ।

### (१) पदसमवा

५०१६ यह समता वा पद छमानता का क्रांबार परों का कर्यात्मक क्षण्यन है। विशेष परिस्थितियों में एड पद का रूप वेंबेरित दूवरे पद के रूप के समान होता है। वे परिश्यितियों किंग कीर चयन के जीवर्गत उत्पन्न होती है। क्षण्यक्रस्त तिना और बचन की समता का प्रस्त उठता है।

६ १०२७ सिंग समता-

लिंगसमता निम्नलिखित रूप में श्रपेद्धित रै--

- (श्र) विशेषस विशेष्य पद।
- (बा) संबंधवाचक संबंधवाची पद ।
- (इ) कर्ताकिया पद।

उपर्युक्त तीन रूपों में ने झंतिम रूप 'कर्ता किया पद' का विचार पदान्वय के झंतर्गत करेंगे । शेप दो रूपों का विचार वहाँ किया चाता है---

विशेषस विशेष्य पढ --

( श्र ) अकारात गेरकत विशेषणों का रूप हिंदी में आविकृत रहता है। विशेष्य के लिंग के साथ उसका परिवर्तन नहीं होता।

सुंदर सदका / सुंदर सदकी ।

( जा ) हिंदी जानारांत विशेषशों का रूप कतियम अपवादों की क्षेत्रकर विशेष्य के सिंगा के साथ परिवर्तित होता है----

श्रान्ता सरका / श्रान्ती सरकी ।

( अपवाद-गवैवा पिता, विदेशी-श्रावारा, उन्हा आहि )

( इ ) कतिक्य अपवादों को कोशकर ईकारांत हिंदी विशेषकों का रूप अपरिवर्तित रहता है---

बनारती सादी / साफा, चंगली गाय / घोड़ा झादि । ( खपवाद--चंगडी / घगडिन, खनाडी / खनाडिन खाटि )

- (ई) क्रकारांत विशेषमा स्वपरिवर्तित रहते हैं— टिकाक पड़ी / वर्तन, परेश काम / वात ।
- (उ) संख्याबाचक विशेषणा अपरिवर्तित रहते हैं किंदु कमवाचक में परिवर्तन कोता है—

एक लडकी / लडकी, विशुना दूध / विशुनी दाल ।

(क) सार्वनामिक विशेषया "केता" को कोइकर अन्य दार्थनामिक विशेषया प्रपरिवर्तित रहते हैं — कोन सक्का / सक्की, क्या दिन / रात। कित केता सकका / केती सककी।

(ए) कविषय विशेषया एकलियो विशेष्य के लाघ ही प्रपुक्त होते हैं — ऋतुमती / संवर्षती / मर्मवरी ( महिला ), कविला ( गाम ), स्वदना ( साहमी )। कविषय विशेषया कर्य ही गए हैं —महाप्राया

संबंधवाचक एवं संबंधवाची पद्-

( क्र ) संबंधवाचक सर्वनाम --

निराक्षा ।

संबंधकात्रक सर्वनाम संबंधित पर्दो के लियों के साथ परिवर्तित होते हैं --

मेरा सहका // मेरी शहकी ; तेरा सहका // तेरी सहकी ; उतका सहका // उतकी शहकी ;

इसी प्रकार सन्य रूप भी परिवर्तित होते हैं---सापका / कानकी, इसका / इसकी, विसका / विसकी, विज्ञका / किनकी सादि । (ग्रा) संबंधवाचक संशा-

६ १०२८ बचनसमता -

बचन समता भी निम्नलिखित रूप में प्रपेद्धित है-

- (ग्र) विशेषस् विशेष्य पदः
- (मा) संबंधवाचक एवं सबंधवाची पद।
- (इ) कियाकर्तापद।

लिंगसमता के समान 'कर्ना किया पद' का विचार पदान्यय के इर्धतर्गत किया आयगा। शेष दो रूपो का विचार यहाँ किया जाता है —

विशेषमा विशेष्य पर-

- ( ग्र ) श्रकारात संस्कृत विशेषयों का रूप श्रविकृत रहता है---संदर लड़का / संदर लड़के
- (आ) हिंदी आफारात विशेषण्— पुल्लिंग के रूप परिवर्तित होते हैं— आपक्षा लड़का / अपन्ने लड़के / आपन्ने लड़कों स्नीलिंग के रूप अपरिवर्तित रहने हैं— अपन्ने लड़की / अपन्नी लड़कियीं
- (इ) ईकारांत विशेषणों के रूप श्रमरिवर्गित रहते हैं— बनारसी // साड़ी साड़ियाँ साफा / साफे / साफों
- (ई) ऊकारात विशेषण के रूप श्रवरिवर्तित रहते हैं टिकाऊ // घड़ी / घड़ियाँ / बर्तन / बर्तनो
- (उ) संख्यावाचक विशेषण 'एक' विशेषण पर को छोड़कर दोनो कपीं में - विकारी छीर श्रविकारी में प्रमुक्त होते हैं---

दो लड़के / दोनो लड़के, चार लड़कियों / चारो लड़कियों । क्रमनाचक विशेषयों के रूप परिवर्तित होने हैं किंनु झीलिंग विशेष्यारूप अपरिवर्तित रहते हैं -

दुगना दाम / दुगने दामों किंत दुगुनी बात / बातें

- (ऊ) वार्वनामिक विशेषको के रुप 'कीन', 'क्या', को क्षोइकर अप्य के रूप परिवर्तन होते हैं किंतु क्षीलिंग रूप प्रमारित ही रहते हैं— हैता लड़का / देने लड़के किंतु कैती लड़की / सद्दियाँ
- (ए) कतिपय रूढ़ प्रयोग (विशेष वसनों में ) प्रवक्तित हैं --

#### संबंधवायक तथा संबंधवाची पद---

शर्वनामिक पद—
पुल्लिन पर्दों के साथ परिवर्तन होता है—
मेरा लड़के / मेरे लड़के
ओलिस पर्दों के शाथ परिवर्तन नहीं होता—
मेरी लड़की / लड़कियाँ
खंडापद—
पुल्लिम पदों के क्यों में परिवर्तन होता है—
राम का लड़का / राम के लड़के
क्षालिस पदों के क्यों में परिवर्तन नहीं होता—
राम की लड़की / लड़िक्यों

#### (२) वह समीवता

- § १०२६ पटसमीपता पर दो हिन्दियों से विचार कर सकते हैं-
- (१) उच्चारण के श्रंतर्गत पदों की समीपता श्रयना विलंबरहित स्थिति ।
- (२) एक पद के समीप दूसरे पद की रियति।

पदों के उच्चारण में आनावरणक विलंब लागने से आर्थवोच में बाबा उपस्थित हो बाती है। इस हर्ष्टि के विचार करते हुए भारतीय अमीपियों ने पदों के किये आर्थिय या सिन्धि की आर्थायकता अकट की और वास्त्र के उच्चारण के किये इस तरफ का अहाल प्रतिकारिक किया। उदारण्याकरण परि बक्ता एक पर कर त्यारण में प्रतिकार के प्रत्यात मीन हो बाता है और बिलंब के मुक्ति पर का उच्चारण करता है तो ओता को आपंदीय में बड़ी कठिनाई होगी। इस्तियों वक्ता को एक पर के उच्चारण करने के परचात दूबरे पर का उच्चारण करना चाहिए। साब ही एक पर खोर तूबरे पर के उच्चारण में बोध मार्थ होता है किंद्र यह विलंब अपनेश के किये ही होती है किंद्र यह विलंब अपनेश के किये ही होती है विद्राय स्वापों देशों हो होती है किंद्र यह विलंब आपंत्र के किये ही होती है किंद्र यह विलंब और आपंत्र के किये ही होती है विद्राय सावयों दो एटी का साव्य होता है किंद्र यह विलंब भी बाध होती। कतियत आपाएँ ऐसी है किंद्र समस्य सावय के एक पर का स्वाप्त होती। कतियत आपाएँ ऐसी है किंद्र समस्य सावय के एक पर का

६ १०६० एक पद के समीप दूगरे पद की रिपति का महत्व कम उक्लेक नीय नहीं हैं। हिंदी की मारप्रीमक क्याओं में परतमीपता के प्रम्पात दिए बाते हैं। एक बाक्य ऐसा है दिया बाता है बितमें परों की समीपता क्षिम्न मिन्न कर दी गई हो। अस बाक्य को क्षात्र परतमीपता की दृष्टि से गुढ़ करें के लिसते हैं—

परसमीपता का निर्याय १व प्रकार पर समुदाय के स्थान पर न्यूनतम पर की स्थापना द्वारा हो साता है। पर समुदाय के अंतर्गत प्रकट विभिन्न पर, को न्यूनतम पर की स्थापना में परिवर्त हो सकते हैं, एक दूवरे की समीपता के अपेची होते हैं। इनकी अव्यवस्थित समीप स्थिति अनिवार्य होती है। इस्किये इनको अव्यवस्थित समीपता पर रंगेंस दी सा सकती है।

परक्रम के झंतरीत व्याकरियक पदो के क्रम का श्रभ्यकन किया कायता— कर्ती, कर्म, करणा तथा किया श्रादि में पदस्थापना का, क्या क्रम रखा बायता किंद्र प्रस्तुत प्रसंत में इन व्याकरियुक पदो की झातरिक रचना विभान झप्यता समीधता पर विचार किया बायगा। विवेचन की मुविधा के लिये प्राचीन पारिभायिक नामों का प्रयोग उपयुक्त होगा। पदो का बर्गीकरण करते हुए यास्क ने 'नामा-क्याते चौथवर्गानियातरम' कहरर पदो के चार मेद किए हैं - १, नाम, २ काव्यात. 3 उपसर्ग, ४ नियान।

इन चार पदों में ब्याकरिशुक पर कर्ता, कर्म, करशा, नर्बनाम, विशेषश्च क्रादि का समाहार नाम में तथा नियाबिशेषश्च, क्रिया क्यादि का समाहार क्याक्यात में हो बाना है। उपकां पृथक पर नी शक्ता में नहीं क्षाते तथा नियात क्राविकारी होते हैं। इसलिये प्रस्तुत नस्ता म हन ने छोड़ हर नाम क्यीर क्राव्यात के संबंध में पदस्मीयता की हरिट से विवाद कर सकते हैं।

जैना कि हमने पहले विचार कर चुके हैं कि पदमसीपा। का प्रहन उसी समय उदता है जब नाम या आहरपान (काली आयदा एकपदीय न होकर विस्तृत किंवा बहुपदीन होते हैं। दूनरे शन्दों में करें तो यह एकपा है कि साम और आल्वात के विस्तार में पदमामास्ता का प्यान प्रवासाना आहरपक है।

पाम पुत्तक पढता है' इस वाक्य में विचारशीय विषय परसमीशता का नहीं प्रस्तुत परसम का है। इसी वाक्य को विस्तार के साथ लिया बाय तो परसमीपता का प्रश्न उठेगा—

विस्तार की सामान्य विशेषनाएँ---

१ ९०११ हिंदी में विस्तार की दशामाविक प्रश्नि काई और बाने की है। किया येथे उदाहरण मिलते हैं किनमें विस्तार की दिशा परिवर्तित हो बाती है और विस्तार दाई जोर होता है। नामविस्तार के वंबंच में दो प्रकार की वंमावनाय रहती है—

१ नामविस्तार का विषेपात्मक प्रयोग। २ वलाधात ऋादि के संदर्भ में विशेष प्रयोग। विषेपात्मक प्रयोग—सदका सुंदर है।

बलाघात ग्रादि ( ग्र ) माली कमबस्त क्या करता रहता है ?

चाइ गरम।

( चा ) इसारे यहाँ नाम के नाथ चास्पर का प्रयोग 'परवयोग' की कवि को प्राप्त हो चुका है ब्रान्यथा खंगेजी में चास्पर का पूर्वप्रयोग ही सास्य है। उपाधियों का तो हिंदी खंगेबी दोनों में समानरूप से परवयोग ही रूढ़ है।

आपल्यातविस्तार में बलायात के खंतर्गत हत प्रकार के उदाहरणा मिलते हैं किनमें विस्तार बार्ड फोर के स्थान में दार्ड फोर को होता है—

६ १०३२ नामविस्तार क्रयवा क्रास्त्राविस्तार के क्रांतर्गत विस्तार की तीमा का भी क्रयवन क्रिया का कहता है। विस्तार के क्रंतर्गत दो बा तीन वदों का प्राय तमावेश होता है। नामविस्तार की दृष्टि के अधिकतम विस्तार-पर-संव्या का की बाक्य युक्ते क्रयी तक प्राप्त हुक्या है, उत्तर्गे विस्तार-पर-संक्या वृत्ति है—

उन्हों की मायकल्पना की मूर्ति को संगठित, युसरिवत, कार्यकृत, मोहक, शास्त्रत सुंदर देश में उपस्थित करना है। ('आयक्स' मार्थ ५६)

इस दिशा में लोच करने पर और उदाइरण मिल सकते हैं किंद्र में समकता हैं कि विस्तार पर-चंक्या ०-४/६ के बीच ही रहेगी और इस प्रकार करों की क्षित्रकतम संस्था को विस्तार के स्रीतर्गत तंत्रत है थे. वि होगी । यहाँ यह तथ्य भी स्मरण रस्ता चाविष्ट कि मोता का कभीड विस्तार नहीं होता कीर कब विस्तार मुख्य पर के लिये दूरी बन बतात है तब तो अर्थवीच में भी बाधा होने स्मर्ती हो बाद होते हिंदी वाक्यों में देवे बाक्यों का ही बाहुक है किसमें परसंक्षा १-१० तथा ११ है २० के बीच गतिशील रहती है। इस्तिये शाधारण्यावया दिंदी बाक्यों में देवे बाक्यों के स्मर्था का ही बाहुक है किसमें परसंक्षा हिंदी कोर वही बाक्यों में दिस्तार के स्मर्थ का प्रकार की ग्रांचा नहीं रहती कोर वही कारण है कि दिंदी के बहुत्युक वाक्यों में विस्तार के स्नर्गत देवा है। अर्थ का स्मर्थ का कितार विस्तार के स्नर्गत हो।

५ १०६३ विस्तार के प्रयोग के संबंध में सायधानी खावरयक है जो सतत खम्यास के परचात ही संभव होती है। यहाँ कतिषय उदाहरता देखे का सकते हैं—

सुंदर बहुमचलित शब्द है। आँल बंद करके इसका अवोग चाहे वहाँ कर लेते हैं - सुंदर लढ़का / लड़की / पुस्तक / गेंद / टोपी / रोटी आदि । किंद्र इसका प्रयोग अवशिकर वस्तुओं अथवा परिस्थितियों के लिये नहीं कर सकते —

सुंदर इत्या / लूट / बाका / मारपीट छादि कहना अनुष्युक्त होगा । इसी प्रकार मोटा छादमी होता है, मोटी रोटी होती है, यही क्यों मोटी अवल भी होती है किंदु दाल गाढ़ी ही होती है, मोटी नहीं।

लच्या व्यंकना के अंतर्गत तो इम विस्तार ने अर्थवना की और भी अपेवा करते हैं। 'लड़का तो बहुत दुंदर है, क्या कहने हैं ?' इस कथन में लड़के की कुरुवता का ही विस्तार हुआ है, सुंदरता का नहीं।

#### ( भ्र ) श्रनुपासप्रियता---

नीरस नीरन शून्य में कर्करा कठोर ऋट्डास में · · · सोने से कपने · · ·

श्रंत्यानुपास —यह श्रविचारी दुर्वल नारी

( श्रा ) उन्हीं शब्दों की स्नाइचि---

मोटी मोटी रेशमी डोरियाँ, उसने रोते रीते कहा... जैने से जैने कल में

(इ) रूढ़िगत प्रयोग---

रात रात प्रसाम .....

दो चार, दस बीव...

( ई ) सामित्राय विस्तार का प्रयोग--

ं हे अशोक तद हर सम शोका।

\$ १०१५ विस्तारक्रम--विस्तार का कम पदवमीपता का युक्व विवेच्य है। विस्तारक्रम में सावधानी न रखने से भ्रांतियों उत्पन्न हो बाती है। एक दो उदाहरका यहाँ अवलोकनीय हैं---

मेरे बीवित रहते / आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह बददिसत

न्न होना पढेता । (प्रसाद-स्हंदगुप्त )

इमारे भारत के क्रमेरिका के लिये / प्रस्थान करने के पूर्व...

( सा॰ डि॰ १७ क्यास्त ५८ )

विस्तारक्रम वाथ ही लेखक की तर्केनुद्विप से जिलमा संबंधित है, उससे कहीं अधिक उसकी विधि और मायुक्ता से भी संबंधित रहता है, इसी लिखे विस्तारक्रम या परवर्तभीवता के अंतर्गत को निर्योग लिखे बता है, वे आपनादर्शहत नहीं हो सकते। यहाँ कृतियम निर्योग दिए का रहे हैं—

नामविस्तारकम---

- (१) नाम के साथ प्रयुक्त परचर्ग उनके परचात् ही प्रयुक्त होते हैं, पूर्व नहीं—राम ने, मोहन से स्नादि।
- (२) संबंधवाचक (मेदक) तथा विशेषण के योग में संबंधवाचक को प्राथमिकता दी बाती है--मेरी लाल गाय (लाल मेरी गाय नहीं)।
- (३) व्यक्तिगत अथवा भातुगत विशेषता नाम के समीप रहती है-
- (४) संख्यावायक तथा अन्य विशेषताओं के योग में र्यस्थावायक विस्तार को विशेषता दी वाती है—एक बुदिवीवी व्यक्ति।
- (५) विस्तार की विशेषता प्रकट करनेवाले पद विस्तार से पूर्व प्रमुक्त होते हैं---विश्वदय ऋषिकुल संभूत...
- (६) वंदेतवासक विस्तार को प्राथमिकता दी बाती है---इस प्रथम संग क्या के लिये...
- ( ७ ) रुदिगत क्रम अपरिवर्तित रहता है---वीधावादा व्यक्ति, वाकतुष्री वात, दत्त वीच दपवे "

( = ) संख्याबाचक विस्तार के योग में छोटी संख्या पहले तथा कड़ी संख्या बाद मे प्रयुक्त होती है---

दो चार, दस बीस, चार पाँच

- ( ६ ) लघुपदीय विस्तार को दीर्गपदीय विस्तार पर विशेषता दी बाती है-दीन, दुःखी, अपाहिन ं
- (१०) सजातीयता का ध्यान रखा खाता है— न्यूबसूरत सक्का // सुंदर शिशु...
- (११) नाम की विशेषता का विकायक्रम भी दृष्टिगत रहता है— उन्हीं की भावकरपना की मूर्ति की संगठित, सुरुष्टिकत, श्रसंकृत, भोहक, शास्त्रत, सुंदर वेश में…
- ६१०३६ छ।स्यातविस्तारकम---
- (१) सहायक किया का परश्योग होता है---सह पढता है।
- (२) सामान्यतः म्रास्त्रात का विस्तार श्राख्यात के पूर्व प्रयुक्त होता है --
- (३) न'का प्रयोग (आप्रह के विवेशात्मक अपर्योगे) आप्रान्यात के परचात् होता है तुम चलो न, आहरू न। आहरू न। (प्राचीन प्रयोग—'न क्यों आवे १ —नीलहेवी)
- प्रश्तासक रूप में भी न का प्रयोग इसी प्रकार से होता है—चलोगे न १ (न साधारयातचा सामान्य वर्तमान, अपूर्ण तथा पूर्णभून कालों में प्रयक्त नहीं होता)
- (४) 'नहीं' प्रश्नासमक रूप में 'न' के समान परप्रयुक्त होता है---तम बान्नोगे नहीं ? तम न्नाए नहीं ?

'नहीं' डाधारणत्या टो परों के बीच प्रयुक्त होता है। ये दो पर क्रिया तवा उनकी सहायक किया हो नक्ते हैं अधवा किया तथा क्रिया ने पूर्वप्रयुक्त पूरक सारि हो नक्ते हैं।

प्रश्न नहीं उठाया गया, श्रीश्वान नहीं की, कुछ नहीं कहा, मंद नहीं हुई। दो क्रियापदों के बीच की रिपति — वर क्रास्क्यात में दो ने अधिक पद होते हैं तो 'नहीं' प्राया वाई कोर के पद के पाछ या उठाने भी पूर्व रखा बाता है और इस प्रकार दो क्रियापदों की बीच की रिपति पदसंख्या की दक्षि से १ और १ या १ आदि होती हैं —

स्वीकार नहीं की बाएँगी,

# निर्विरोध रूप से नहीं चुन लिए बाते हैं।

( 'जहीं' प्राय: संपाल्य प्रतिष्यत्, विचि, संकेतार्य कालों तथा कियार्थक संक्षा एवं कृतंत्रों के साथ प्रमुक नहीं होता )।

- (%) 'सत' का प्रयोग न कायवा नहीं के स्थान में केवल विविकास में होता है; ब्रावकल न का भी प्रयोग होने लगा है— वहाँ सत बाब्धे , वहाँ न बाब्धे, उनको सत / न बलाखों।
- ( ६ ) झाल्यात परत्मुदाय में बल देने के लिये 'तो', 'भी', 'ही' झादि का प्रयोग होंता है। ये पर प्राय: शाल्यात के प्रथम पर के परवात् या उनने भी पुर्व प्रयुक्त होते हैं और नहीं के संयोग में उनने भी पूर्व प्रयुक्त होते हैं—

बह जाता तो है / यह जाता नो नहीं है। राम श्राया भी नहीं, सोहन से ही तो बोलने को कहा गया।

#### (१) प्रकार

\$ १०३७ हिंदी पदकम का साधारखा रूप इस प्रकार है---

कर्ता करता कर्म किया।

हिंदी परतनों के कारण पटकम में व्यक्तिकम होने पर अमुनिया नहीं होती। यही कारण है कि दिनी वाल्यों के रूपी में पटकम की दिन्न है आप विशेष अंतर आ गया है क्षिण्डा कारण वक्त की करनाभानी ही नहीं मस्तुत बलाभात के कारण भी व्यक्तिकम संबय हो गया है। अग्रत्यच रूपों के साथ यह शंख हो सकती है कि पटकम में व्यक्तिकम होने पर अपवेश में बिटनाई होगी किंदु पदों की योग्यता आदि के अंतर्गंत वस्तुता ऐसा होता नहीं। 'युस्तक राम पद्दता है' कपन में पुस्तक और राम अग्रत्य रूप में मद्दत हुए हैं किंदु पुस्तक में पद्दते की योग्यता का अभाव तथा राम में पद्दते की योग्यता का सभाव अपवेश की कटिनाई की हुए कर देता हैं।

६ १०१ स्पर्कम कीर बह्माचात—वका की दृष्टि वाचारवात्या आव की कोर कांचिक कीर आचा के स्वाकरियुक कम की कोर कम रहती है। अपने आव के बोचक यर का उच्चारया वका वयंत्रधम करना चाहता है। यही कारया है कि परक्रम में स्रंतर क्षाने कातता है तथा पर कांगे की तक्कने लगते हैं। वृद्धरी कोर उन वरों को की व्याकरियुक्तम में प्रवस्ताविष्ठ करना चौचन हो काता है। एकते से क्षावात क्रम्यका कीता का प्यान आकर्षित करना चौचन हो काता है। इक्तिक क्षावात क्रम्यका कीता का प्यान आकर्षित करना चौचन हो काता है। है। इस प्रकार पूर्वनिशंदित क्रम में प्रधारकारीय वस पीक्षे की और सरकने लगते हैं और दन दोनों महचियों के फलररकर परक्रम में स्थितकम संभव हो बाता है। यहाँ वह भी त्यरता सत्ता चाहिए कि वाशराधावरा स्थाकितक संभव हो बाता है। यहाँ वह भी त्यरता सत्ता चाहिए कि वाशराधावरा स्थाकित कम मुन्दिशाकर विद्वार होता है स्थीत कारण है कि मायरिया दश को खोड़कर साधारचा परि स्थितियों में बच्चा क्यात्मिक कम के तिये और लिखित भाषा में विद्येषक साधार करते हैं। इस प्रक्रिया में लिखित भाषा स्थाकर कम के मार्त खामक करते हैं। इस प्रक्रिया में लिखित भाषा स्थाकर करते हैं। इस प्रक्रिया में लिखित भाषा स्थाकर करती हुई दिखलाई देती हैं। उच्चतित भाषा उचके में में स्थाकर करती हुई दिखलाई देती हैं। इस प्रक्रिया में लिखित भाषा के महित्य करती हुई दिखलाई देती हैं। इस प्रक्रिया मार्ग के स्थाकर करती हुई दिखलाई देती हैं। इस प्रक्रिया मार्ग के स्थाकर करती हुई दिखलाई देती है। इस प्रक्रिया का निर्देश करती हुई हो हिलिय साथा हो कि स्थाकर करती हुई दिखलाई देती है।

पदक्रम की विभिन्न परिरियनियों और रूपो के श्रंतर्गत पदक्रम के विभिन्न प्रकार या रूप संभव कोते हैं ---

व्याकरियोक परकम, अपवाद परकम, उद्या परकम, शीर्ष परकम, पुच्छल परकम, समानातर परकम, एकातर परकम, संयुक्त परकम, वियुक्त परकम, पूर्व परकम, पर परकम आदि ।

#### हिंदी पदकम

हरावित हारर के प्रारंभकाल में परम का हदतापूर्वक राज्ञत करावित खारर क नहीं ममस्त्र गया किया कारा जैसा कि इसने पूर्व रपस्ट कर बुके हैं, हिंदी परों के तप्रत्यय कप हैं जिससे परम में अपनिस्तर होने पर भी खारील में कोई कटिनाई उपनिध्त नहीं होती। सब के प्रारंभिक लेक्कों ने हस दिशा में स्वाकरियक कम के पति विशेष खायह पकट नहीं किया —

१४०० से १७०० वीं शती का दक्खिनी गय साहित्य हिंदी के प्रादंशिक सदा की

विशेष प्रमाणित किया है। दिक्लिनी गय ने बाक्य ऐसी दो शैलियों में मिलते हैं कितमें हिंदी गय के शार्रमिक बाक्य मिलते हैं। वे दो शैलियों हैं<sup>र</sup>—

१. दुकांत शैली ।

२ गरापद्यमिश्रित शैली ।

दन रोकियों के अनुकरण के कारण ही ऐसा लगता है कि हिंदी के मारंभिक समझेलकों ने क्याकरणिक कम के प्रति उदावीनता रिस्ताह । तुकांव रोकी में व्याकरणिक कम के प्रति उदावीनता रिस्ताह । तुकांव रोकी में व्याकरणिक कम का अनुकरण र्यंग्य नहीं ही पाता । इस्ति में उसमें मारंभिक मायंग्य कर ने क्याकरणिक कम के स्थातकार के लिये पुरिया प्रदान की तो दिस्तानी सच की रोकियों ने स्थाद हो गया । सहावीरसमाद दिवेदी ने इस प्राकार की प्रदृष्टि की कहे हान्यों में मस्त्री की सीरंभी के स्थाद पर अनुरोध किया । कित्रीयों में मस्त्रीय की की की क्याकरणिक कम के प्रति आपह एवं अनुरोध किया । कित्रय लेकियों को उस्त्री कामा भी दी भीर इस प्रकार स्थाप प्रकार से गया को संस्कृत वर्ष व्यावस्थान कम देन की चेश की । साम की परिस्थितियों में पुना स्यावस्थान कम की की रोक्षा की । साम की परिस्थितियों में पुना स्थावस्थान कम की और उदावीनता रिस्ताई के सामी है। उच्चरित माया में तो यह प्रकृषि विशेषक्य से स्थावस्थ । इस्त्र इराहरणी देशे सा सकते हैं—

विश्कुल काली नहीं है चाय ! चय बुलावें तुम्हें तथ चाना ! हे हो चल्दी देर हो रही है हमको !

नामपदक्रम की ब्यावशि -

६१०४० नामपदकम की आइचि का ग्रध्ययन करते हुए निम्नलिखित निष्कर्षे प्राप्त होते हैं—

इत प्रकार खावृत्ति का कम है---

न १, न १, न ६, न ७, न १, न ४, न ५, न ८ न ६ विशेषशाकी मौति संबंधी पद के पूर्व प्रयुक्त होता है। इसलियें

<sup>े</sup> राज क्योर श्रीतः, रोकर दिशे विभाग करणानिया विवर्णणालम्, वैरराबाद हारा प्राप्त । विकृति : रामकुमार वर्गा, बायू के पण, वीपरिखा, तायर लारे और मनुष्य दश नववारत अस्था विजाब २०-१--६१ के ३००० वाषयी के मध्यवन के आधारा पर प्राप्त ।

<sup>4-40</sup> 

संबंधी पद के साथ इवका ममाहार हो बाता है। इन प्रकार शेष नामपदकम की काष्ट्रति ही विवेचन क्रमेची है। शोधननाम पदकम की बार्श्वान इस प्रकार है— ( नाम के संदर्भ में )

नाम पदक्रम की प्रवृत्तियाँ

| ३ १०४१ नामपरसग व्यत्यय |             |                 |                                                                                       |
|------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| नामपदक्रम              | मूलपरसर्ग   |                 | परसर्ग व्यत्यय                                                                        |
| ŧ                      | मे          | <b>१—</b> हे    | तुमसे न होगा।                                                                         |
|                        |             | ४ -को           | उसको पढ़ना चाहिए।                                                                     |
|                        |             | ७ पर            | रामराम, इतनी मार किसपर सद्दी<br>वायगी।                                                |
| 9                      | को          | ५—से            | सुमासे कहा था।                                                                        |
|                        |             | ६ — के          | महादेव के नाती हुआ है।<br>लोग कहें पोचु सो न सोचु<br>संकोचु सेरे।                     |
|                        |             | ७पर             | पाप छिपाद योड़े ही छिपता है,<br>एक दिन सभाज पर प्रकट हो ही<br>जाता है।                |
| ŧ                      | से, द्वारा  | <b>←</b> 41     | दुनियाम्बादुःखको।                                                                     |
|                        |             | € <b>—</b> ¶1   | रुपए पैसे का इमें क्या करना है।                                                       |
|                        |             | 9 q1            | इस तरह पर अनेक प्रकार की                                                              |
|                        |             | मे              | बातनीत · · चपने ढंग में बोलते<br>हुए श्रवीय लगते हैं।<br>चाषिक लाइप्यार में रक्षने से |
| ¥                      | को, के निष् | ŧà              | वरूचे विगह                                                                            |
|                        | 11) 71 144  | ु—्प्र<br>• • व | वह क्सि काम से आया होगा।                                                              |
|                        |             | 5 <b>4</b> 4    | किस बात पर नाराच हो रहे हो<br>'श्रव-कापर हम करव विगारा।'                              |
| ¥                      | à           | ६ — के          | नया यदि तुम चुटकी काटो तो                                                             |
|                        |             | _               | इम लोगों के खून न निक्तो ।                                                            |
|                        |             | b में           | सारा गाँव इस की दे में भाग<br>सेने स्नाता था।                                         |

२--को इस कालेक में काम करते हुए का. की. के उसको दसरा साल है। 'साई' सं सममुख रहै।' ३--से x---= की को जी से मिलाप है। ч — से धनिया का धर्मक तो जसके र्सभाल से '' **€\_**• श्रापके सक्तदसमें में सच्चेपन à · drei... में. पै पर. १---को 'दोनों ही ''आपय को रो रही थीं। राम पारशास्त्र को गया। तम्हारे दरबार से इसका फैसला 3 --- À होता साहिए। सारा गाँव खडी ऊख केचने की तेयार हो सया । कब्र भी उसके जी से दयान 4 — A उपबी -- (नासिकेतो०)। श्राज होता तो तुम्हारे रूप भौग गरा दोनों की बलिहारी होता ( इयामा० )

### नामपदक्रम में दो परमर्गी की संभावना

- २/६ वेंसोर से सहने का उसे / उसका क्या प्रयोधन या।
  - ३/६ उसके मन में इन वातों का / से बड़ा खेद रहा।
  - ४/६ में तुम्हारे भने के लिये / की कहता हैं।

  - प्र/६ सीडोर भोपाल से / के निकट है।
  - ७/६ : तम्हारे रूप और गुरा दोनों पर / की बलिहारी होता ।
  - २/७ मान्य को / पर रा रही थी। तुम दिन को / में छोते हो। ३/० दुम्हारे दरबार से / में इसका प्रेंस ना होता चाहिए।
  - Y/o बनिया शही है. तेरी फठाई को / पर ।
  - ५/७ शारा गाँव इत की दे ते / में आग लेने बाता था।

#### नासपरक्रम स्थरमय ---

१ १०४२ सामपदकम प्रापना स्थानीय महत्व रखता है तथा नामपदकम म्बर्यय की संमायना नहीं रहती और विशेषहर दिना धर्यस्थान की संगायना के। फिर भी कपितव ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं विनमें परक्रमध्यत्य समस् हो सकता है। एक दो उदाहरण नहीं देखे का सकते हैं। इन उदाहरणों से यह स्वड ज्ञात हो जाता है कि व्यायय पदसमीपता के संदर्भ में ही संमव है।

१/७/१ वंशी देखने में / देखने में वंशी बहुत सुंदर नहीं थी।

१/३/१ फल चाक से / चाकू से फल काट लो।

१/७/१ रात के क्रेंचेरे में चोर गली से / गली से चोर निकल भागा।

२/व्य/२ उतने दो तीन सौंसे बोर से / बोर से दो तीन सौंसे ली। वाक्यांश शंका भी थी. क्राया भी थी. शंका अधिक थी. क्राया कम। (मल)

क्षाशा भी थी. शंका भी थी. क्षाशा कम थी. शंका कविक ।

5 १०४३ नामपदकम के विशेष रूप-

कारि प्रधास्थानीय प्रयोग के रूप-

न -१-रावे ने कहा।

२-मोहन को बुलाश्रो ।

र-तुम्हारे बागा से मरा, नहीं, मेरे से मरा है।

४-कहने के लिये दो शरीर हैं, वरना दोनों में मेद तो नाममात्र को नहीं।

५ - बादरानगर से आगे चलकर एक छोटी वी पहाकी दिखलाई पहती है - दाँगरी।

६—वसकी बन आई। मेरी पुळिए...

७-सस्राक्ष में भी तो कोई बवान साली सलहक नहीं बैठी है...

⊏-विवया । श्राकाश के सुंदर नच्त्र देखे ही बाते हैं ···

पू-मा (पूर्वकालिक किया) -- जाकर सीते में हुँ ह देखी।

आ- जाको । है भी यह काव्य का श्रानिवार्य शासन ।

वि-- तीलो वचपन में डी चल बसे।

व्यवस्य तथा ग्रन्थ—जब कीर अहाँ अहाँ यह अनुष्य का ऐरवर्स काक्ष्य केंग्ग्ग्ग्ग् प्रकट हुआ है

भक्ट हुआ। —हाँ, तो उसी बहुत बहुत पुराने खमाने में …

<sup>ै</sup> नावपरक्रम व्यास्य प्रयोग के दिविष प्रशार एवं प्रशार के कारण संभव होते हैं, धन्तमा कुराब सेवकों की रचनाओं की विरोत्ता ही वह होती है कि कार्य सामप्रस्क्रम व्यास्य संभव ही नहीं होता।

- -बीती हुई कई सदियों के इतिहास में ...
- --क्या भाषा, विचारों और "शांत हो सकते हैं।
  - सहाँ तो सबतक क्या ''बग बाती थीं।
- -- विश्वास करना और देना, इतने ही लक्षम्यापार से "'सन
- -परंतु तुम लोगों वे"'न करूँगी।
- इस्तु, मार्वे और विचारों की प्रधानता...
- -पृष्ठिले सुनिए सनीता तलवार का गाया हुआ एक मिक गीव

# अंतस्थानीय प्रयोग के रूप - ( पुन्द्रलक्षम की विशेष प्रवृत्ति )

- न-१-स्या समझ रखा है आवकत के इन खाँडि खाँडियों ने ।
  - २----शेखर ने बाद दिलाई बात । बनाव रखुल चाहिए, रखुल ।
  - १-- हाँ, हो सहता है-परिचय से, साझिष्य से ।
  - " हृदय पर को प्रभाव""" वह उक्ति ही के हारा। ४- को रोक लेंगे "ऊक्त पुक्षने के लिये। मैं अकेला काफी हूँ
    - ४ वो रोक लगे''' कुछ पूछन के सिया मंत्रकला काफा । वहाँ के सिये।
    - ५-- ''वेचारी बान सेकर भागी वहाँ से ।
    - ६- इाथों में बागक्या (कड़ा ) सोने की । कुछ ठिकाना है इस
    - बेतुकेपन का। ७— ः कोई देशा श्रीस्त्र में। नाम स्त्रीर पता तित्वा है इसमें।
    - --- तू कीन है दे! क्या करें ? मजबूर है वेखारे!
  - द्या- वह गया ।
  - प-मा-भव चाटो मेरा मकान लेकर ।
    - वि-काले गीरे हे क्या करना, दिल का तो है साफ ।

### क्षत्यय तथा ग्रन्य---ग्रायका कोई काम नहीं है यहाँ।

- —पानी तो रख देना या ओसर ।
  - -तब तुम्हारा सिर हाँ, नहीं तो ।
  - -- उसके शिवे इतनी खशामद क्यों ?
  - -- सब सबके लिये नहीं होते शायद ।
  - -- बाने पीड़े से क्या सेना देना है अखा।
- —कविता ही स । साहर स ।
- ---कार्वी का प्रवाह एक भोर वा रहा है भीर उनके साहिस्य का इसरी भोर !

```
अंग्रेची की काप—मैं इस सार्च में बमला की शादी करके ब्रोड ना वट वजी
               SERVE I
        परसर्ग-इसी तरह संतसाहित्य के मध्यांकन कें। यह सब ऐतिहासिक
                दक्षिके जास वह ।
         पुरक-कीन होता है कोई उसके बीच में बोलनेवाला।
                इस समय : कपोलों पर कितनी लच्या, क्रोठों पर कितनी
                यनोरमा ।
§ १०४४ नामपदकम पूरक के रूप में —
       न-१-मैं एक क्रव्यापक हैं।
           २--में उसको पुस्तक देता हैं।
           ३--मैंने उससे बच्चों की कुशलदेम पूछी।
           ४--में पढाने के सिये आया है।
           ५ - फल पेड से गिरता है।
           ६ - मेरा विचार नौकरी करने का है।
           ७-- अब यह पुस्तक हो रूपये में मिलेगी।
§ १०४५ नामधर्कम पूर्वकाखिक किया के पूर्व-
       न--१--शेर ने दहाइकर सबको भवभीत कर दिया ।
           २--टहिनेथें को काटकॉटकर ठीक करना माली का काम है।
           ३ - अब से मुक्त होकर बीवनयापन करना कठिन नहीं है यदि...
           ४- अखों के लिये भोजन जाकर ही उसे संतोष हुआ।
           ५--- अरमट से निकलकर लोमडी ऐसी तेशी से भागी कि इम लोगों
               की तकर भी ''
           8-----
           ७--सामान्य पाठक की विचार में रखकर .....
 ६ १०४६ नामपदक्रम और शिष्टाचार-
       श्र—शर्दसंबद्ध 'मैं' पर का त्याग—
           इस प्रयक्त फरेंगे, इमारा ऐसा विचार है।
       का--- पश्चकर्ता चारा संग्रात --
                                        उत्तरदाता द्वारा विनयता---
            चापका शमनाम ?
                                        दास को ''कहते हैं।
            कायका शुभस्याम 🕈
                                        मेरी कटिया ** है।
       इ-परिचय कराते हुए-
           यह खापका मकान है।
                                       ( मेरे मकान के लिये )
```

वह आपकी बहु है। (मेरी वसी के लिये, इसी लिये 'कली' नहीं।

यह आपका लड़का है। (मेरे पुत्र के लिये, इसी लिये 'पन्न' नहीं)

ई— वनकेखन की प्राचीन प्रशाली में प्रशस्त तथा कंत का विदेषका— प्रशस्ति में भी की निश्चित संस्का—६ भी गुरू को, ६ स्वामी की, ४ शत्र को, ६ मित्र की, १ माई को, १ पुत्र तथा खी की।

काष्ट्रकल अंत्रेजी के प्रमाव से प्रिय राज्य ना प्रयोग होने लगा है। प्रियमहोदय, प्रिय कुरेश ( मित्र, मार्ड, पुत्र कादि ), प्रिये (जी), स्नात्र भी प्राचीन पर्दयरा में अद्यावान् व्यक्ति गुत्र को प्रिय न लिलकर पूर्य खादि सन्दीं का ही प्रयोग करते हैं। स्रोठ में तो सर्वन्न 'स्नापका' और 'मददीय' बहुपचलित है।

६ १०४७ नामपदकम के साथ बाख्यात के ठढ़ प्रयोग--

श्च-पशुपद्यी तथा उनकी वोलियों-चोड़ा हिनहिनाता है, गदहा रॅंकता है, मस्त्रियों मनभगाती हैं, कुछा भीकता है, ब्रादि।

द्या-ग्रन्थ नामपद—

श्रकाल पहना, श्राक्तान सहग्रहाना, श्रॉल् दबदवाना, केश सँवारना, पीदे लहलहाना, गीत गुनगुनाना, श्रादि ।

नामपद के विशेष विस्तार—

सफेद - बवाधव , र्बबकार-घटाटोव , वर्षा-मृतलाधार ।

ई धर्मनाम पुष्म - चो- चह, वं -- चो, बिश - तिस, बितना--उतना ९ १०४- स्वतंत्र प्रकास--धाव की रिशेष प्रवृत्ति का खवलोकन स्वतंत्र परक्रम के खंतर्गत किया का तकना है। देशे पर वो वास्य की समाति के परवान् स्वै चाते हैं, तथा वास्य के अन्य पर्दी से अन्यस्थात कोई संबंध नहीं होता, स्वतंत्र परक्रम की सेवी में खाते हैं। एक दो उदाहरण यहाँ खवलोकनीय हैं--

- -- आवर्शनगर से आगे यहादर एक छोटी सी पहादी दिखाई पदती हैमोती हुँगरी। महोसा, सुकीली, उन्नत।
- --- वाचारवा रीति वे बाँव केते समय वह दीली पढ़ी रहती है, बिल्कुख निक्षंत्र, निक्किय !
- -- कैठे मेरे चारों स्रोर हर चीव नई बी, वेजान जैसे पत्थर।

स्वर्गत्र पद्कम रचना—काव कतिय ऐसे भी उदाइएए मिलींगे किनमें भ्याकरण के क्रम्बय की कोर स्वान नहीं दिया गया है। नई करिता की मौति नय गया के यह उदाहरण उक्चरित भाषा की समीचता प्राप्त करने के प्राप्त कडे का सकते हैं। व्याकरण की दृष्टि ने इस प्रकार की रचना को अर्थबद्ध तथा भ्रातिपूर्ण ही कहा वालेगा---

यूनिवर्सिटी का ताजा दिसाग—हर यक स्ट्राहक, भूल इहताल और क्लाव में जुता विचने के घंदाक में को किंदगी की वोचता है, वसे यह मालगोदाम की क्लाकों कुछ कमी नहीं।

#### ६ १०४६ निश्चिम पदक स---

साया के विकास तथा क्षंत्रेची के प्रमान के कारण निश्चित पदक्रम का कर हिंदी में प्रचलित हो गया है तथा हत प्रकार के पदक्रम कहें करों में प्राप्त होते हैं। निश्चित पदक्रम प्रायः वाक्य के वीच में रना चाता है जब कि स्वर्तन पदक्रम वाक्य के क्षंत्र में। किंद्र स्वर्तन पदक्रम के समान ही वाक्य में हतकी प्रयक्त स्थित ही एक्ती है।

- -योड़ी देर के लिये, उदाहरखार्थ इम मुखलमानों को के सकते हैं।
- -- बहुत होटे बच्चे को, जिसे यह निश्चवात्मिका बुद्धि नहीं होती, भय कुछ भी नहीं होता।
- इसके विना--- इन्द्र बंधुत्व के बिना दोनों की गुलामी के पाश कर नहीं सकते, लासकर ऐसे समय वप कि फूट डालना शासन का प्रधान सुत्र है।
- --- पुरानी चढ़ाइयो की लृटपाट का सिलसिला आक्रमशाकाल तक ही---जो बहुत दीर्घ नहीं हुआ करसाथा - रहताथा।
- —यह विवादमस्त विषय है—झाँसू में प्रदर्शित प्रेम का स्वक्रप-झाचार्य शक्त कार्त हैं।
- —इयम के उदगार—चाहे ने क्लो उदगार हो हों--उसमें भरे हैं। ११०५० सम्रायकम--

प्रतंग, परिश्यित एवं संदर्भ के अंतर्गत वाक्य के उन पदों का अनुमान गाउक को सहब ही हो बाता है जिनको ऐसे स्थलों पर लेखक द्वारा छोड़ दिया बाता है। ऐसे पदों को उस प्रकल की संजा दी बाती है। नाउक अध्यश उपन्यात आदि में ऐसे स्थल भी होते हैं वहाँ लेखक सामिप्राय उस प्रकल्म की बोबना करता है तथा पाउक की करणा के लिये सलेक स्था में से है एक का जुनाव करना छोड़ देता है। यहाँ एक दो उदाहरण देल लिये बायें। कहना न होगा कि प्राय' आस्थात उक्षप्रकम में रखी बाती है—

कहाँ यह सब मजाक, कहाँ विरह बेदना ।

- --- म मकी के राम भीर इन्छा उपरेशक, न उनके भ्रानन्य भक तुलसी भीर सर ।
- -शब्दा का मूल तस्त्र है दसरे का महत्व स्वीकार ।
- यहाँ एक बात श्रीर।
- --- चाहे वह न भी सोचे किंतु घर के श्रान्य धन ?
- बाढ़ों में देखता हूँ दर्द-देव बहद बहद खाते हैं, गरमियों में श्रंतराक्त लंबेकर !

े १०५१ ह्ना परकाम--

लोकोक्ति तथा कहावतीं के श्रतिरिक्त स्वनार्थक उपवाक्य भी कड़ पदक्रम की श्रेती में आते हैं। इनमें परिवर्तन नहीं होता।

अपनी करनी पार उतरनी, अपनी अपनी दापुली अपना अपना रास, आरम के बास गठली के टाम. आप काल सहाकाल क्यांटि ।

सूचनार्थक--युचित किया वाता है, निवेदन करता हूँ, सच पूछिए तो, आदि !

क्रिशकों की विशेष विशेषताएँ---

म्प्रॉस् गिरना — टपटप करके,

कॉॅंपना --- थरथर

खाना — ठूँसठू**ँउ**कर

रोना - या दहाइ मारकर,

--- खिलखिलाका द्यादि।

# ६ १०५२ विशेष पद्विन्यास —

**इँस**ना

ह्याबक्त बास्परचना के झंतर्गत विशेष पदविन्यास के भी दर्शन होते है। कतिक्य उदाहरसा यहाँ दिए जा रहे हैं—

- नोई होता है, जो भाकलन की प्रतिमारलता है, सींदर्य की झाड़ी तिरक्षी रेलाओं सहज ही परल लेता है, वह एक दिलीय ही होता है शावद !-(निकय २)
- मैं बुनीन और सीता दोनों को पड़ता हूँ. ऐंड पेट दे आर दी सेस विंग दूसी तुम्हारी फिलावफी; तुम्हारा विदात ।—(निकर्ष २) १-५८

-- फिर क्या था, नायिकाओं के पैरों में मलमल के सुर्ख विक्कीने गढ़ने लगे। व्यर्थ पद--- 'क्या नाम करके', 'को है सो' आदि!

श्राजकल उपन्यास तथा कहानियों के क्योपकथनों में उच्चरित आधा के बारतविक रूप की श्राप्तियक्ति की ओर विशेष श्राप्तह प्रकट किया बा रहा है। स्रतपन उच्चरित आधा की कतियथ विशेषताएँ यहाँ श्रवलोकनीय हैं—

श्र-श्रंप्रेजी परों का हिंदी वाक्यों के साथ वाक्यरचनागत प्रयोग---जैसा कि एक उदाहरण श्रभी दे चुके हैं।

श्चा--पदौंका किया के बाद प्रयोग---

र, विधि क्या है भाषा के संबंध में । २, उसको व्यवहार कह लीकिए द्याप, उसको उपचार कह लीकिए द्याप .....। ३, केवल क्रिया है

हमारे सामने । ४ केवल एक कनदेन्दान है शिष्ट समाज का । ५ वकरी है यह तो ।

इ-विशेषस का वियक्त एवं परप्रयोग---

मैने समय आपका काफी ले लिया।

व्याख्यान नहीं है, बात कहनी है दो तीन । बिल्कुल काली नहीं है

ई-विश्वक पटकम --

आशा हम श्रीर श्राप वरें ... तो आए हमको सुनाने । देखा श्रापने यह श्राताना है आपके सहके की ।

उ- श्रनावश्यक पढीं का प्रयोग --

को है सो यह कहना है। समफ्ते सान | क्याई सीन टूसे. मैं समभताहूँ।

ऊ—लोकप्रचलित मार्निक लोकोक्तियों का बहुल प्रयोग (किनमें से अधिकांश साहित्य में प्रयेश नहीं पा तकी है)—भाग्य ल्हाना, विस्ती वक्ती चुहा लेर मनाते, जुड़क काना (केल होना , यन लाना मुद्दे देना, लादना प्रनादान, लुदिया स्वयना, मुंद वीरता, मार्निक बैटना, कील कोट ने तैयार, भगवान का नाम, बोर होना—बोरियत होना, पटरी न बैटना आदि !

ए-प्रतिस्तिति नाम की प्रवृत्ति --रोटी-कोटी, चाय-काय,

```
६ १०५३ परक्रम के प्रचलित रूप—
    नीचे परक्रम के बहुवचलित रूप सूत्रों में दिए का रहे हैं -स्वसंकेत इस
प्रकार है---
न-नाम न १-कर्ता, न २-कर्म, न ३-करण, न ४-संप्रदान, न ५-
           सवादान, न ६-- संबंध, न ७ - स्वधिकरण, न द--संबोधन, न ६---
वि--विशेषस
                               ी नाम के साथ नामविस्तार का समाहार कर
                                  दिया गया है। वियक्त रूप में प्रयक्त
क्या-क्यास्यात (किया)
                                  होने पर ही उसका उल्लेख आवश्यक
नि--निपात ( श्रम्यय )
                                  समभा गया है। न ६ नामविस्तार के
प-चा-पर्वकालिक किया।
                                रूप में प्रयक्त होता है। इसलिये न ६ का
                                  पृथक उल्लेखनहीं किया है। इसी प्रकार
                                  श्चारकात के विस्तार का श्चारकात के साथ
                                  समाद्वार कर दिया है।
(१) पदस्त्रात्मक बाक्य --
                           श्र-श्रा - स्रश्रो ।
                          क्या-न १, न २, न ३. न ४ द्यादि । रास ने ।
                          (T)—用一町, 田町 I
(२) न १ । आ
                                - राम गया ।
(३) न १। न २। आ।।
                                 —राम ने मोहन को बुलाया।
(४) न १ । न ३ । छा ।
                                - उनके इत्थ सफेद दस्ताने से
(५) न ६ । नि । न १ । ॅन २ । श्रा
                                 -महाराजी का
                                               सबसे पहले राष्ट्रपति ने
                                   स्वागत किया ।
(६) न १ । न ६ । छा ।
                                -श्रीफिलियकी पोशाक गहरे भूरे रंग की थी
(७) न १ रेन ७ रेखा।
                               — आर्थन का बचपन मास्की में
(८) न ७। न १ i था।
                               —विरपर हरीश्रीर झालमानी रंग की टोपी थी
(६) न २ रंग १ रेखा ।
                              --- महाराजी के श्रंग्रेबी भाषण का हिंदी अनुवाद
                                  विटिश हाई कमिश्नर की एक महिला ने
                                  किया।
(१०) न १ विशिवशंवर, नशे था -- (भारत में सर्वेटाना के नए राजरूत )
                                 हा। सार । एम । इस्टमैन ने साम प्रातः
                                 राष्ट्रपति भवन में डा॰ राजेंद्रप्रसाद की
                                 चवना प्रमागपत्र
                                                   दिया।
```

(११) न १ । न ७ । न २ । छा । - पुलिस ने बामवापुर गाँव में इन बाकुकी को बेर लिया। (१२) न १ । न २ । न ७ । आ । — इसने उन्हें युगांतकारी कवि, क्रांतिहरू विचारक भीर महामानव के रूप में देखा। (१३) न ७ । न १ । न २ । आ । — आकर्षक दंग से सजे संख्यर कसाकचा के दालकलाकारी ने दर्शकी का मन मोह लिया। स्वागत के मंच से महाराजी और राष्ट्रपति (१४) न ५ । न ७ । नशीनशी स्रा के मावयों के बाद २० मोटरसादियों का वल्स ्राध्ट्रपति भवन द्वाना हुन्ना। - ( तंशोधन में कहा गया है कि ) चीन (१५) न १ । न ५ । आ। भारत में आकात किए हुए खेन से इट बाय । - ब्रिटेन के संडप के लिये ५० इकार वर्ग (१६) न ४ र न १ र आ। फुटका होत्र लेलिया गया है। (१७) न १ ! न ४ ! न २ ! ग्रा। — स्थानीय नगरपाणिकाने विकादियों के लिये एक स्टेबियम तथा रेस्टहाउस बनाने का निश्चय किया है। (१८) न १ । न २ । न २ । न्या। — बच्यों ने वेंडवाओं, फूलों और संस्कृतिक कार्यकर्मो हे अपने अविधियों का स्वागत किया। (१६) न ७ ! न ७ ! न १ ! आरा। — पिछले दो दिनों में इटावाफ ईखाबादरोड पर लूटमार होने की वह दूखरी बटना है (२०) न ७ l न२ l न ३ l न१ l आ - प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ दस कलाकारों की ललितकला श्रकादमी की श्रोर वे प्रो॰ हुमायू कवीर ने पुरस्कार दिए। (२१) न ७ ! न २ ! न १ ! आ । -- उस ग्रावेशनी के जुनाव में श्रीकेशा की स्वते अभिक्रमत मिले।

#### (४) पदान्वय

\$ १०५४ परान्यय के झंतरांत एक पद का तुलरे यह वे वर्षय झक्यारख विचारखीय होता है। उंस्कृत में पदान्यय के झंतरीत झारकों पर विचार किया गया है तथा कारक उठ शरूर को माना गया है विचका बाक्य में किया बाव्य के बाथ बाव्यून उंपय हो। इक दृष्टि वे उंस्कृत में ६ कारकों—कर्ता, कर्म, कर्य, उंप्रदान, अथाशान और अधिकरण को किया वे उंपधित माना गया है। उंध्यं कारक का तथा वैशोधन कारक किया वे साव्यून वंध्य नहीं होता, इक्लिये इन दोनों कारके का तथा वंशोधन कारक किया वे साव्यून वंध्य नहीं होता, इक्लिये इन दोनों कारकों को पहान्यय के अंतरों तहीं रखा गया है।

किया से ताझात् संबंध का विचार करते हुए प्राचीनों की दृष्टि धर्म पर दी विशेष कर से रही दें किंद्र धर्म के साथ कथात संबंध भी होता है। इस दृष्टि से परसामाता के प्रतंत्रत विवेचन होना चाहिए किंद्र परसामातता से भी कदाचित् कृषिक संबंध हत विवय का पदान्यय से है। इसीलिये हुए ग्रस्ता में कतीं, कर्म तथा किया परों को समातता का विचार करने के पहले बचन दिया ग्रमा है।

६९०५५ क्ली और कर्म का किया ने को संबंध विचारणीय होता है उन्तर्म क्लाम्मक विकार का अपना महत्त्वपूर्ण गोग है। इनलिये यहाँ कलासक विकार पर भी प्रकाश वाला वायगा। इस दक्षि ने कर्ता और कर्म को निम्मलिखित कर्णों में देख सकते हैं —

| (१) श्रमत्यय कर्ता  | श्चप्रस्थय कर्म | क्रिया । |
|---------------------|-----------------|----------|
| (२) अप्रत्यय कर्ता  | सप्रस्थय कर्म   | किया।    |
| (१) संप्रत्यय कर्ता | श्रप्रस्थय कर्म | ऋया।     |
| (४) समस्यय कर्ता    | सप्रत्यय कर्म   | किया।    |
| 2                   |                 |          |

(६) श्रनेककर्ता ।कदा। (६) श्रनेककर्म किया।

९ १०५६ अप्रत्यय कर्ता सप्रत्यय कर्म किया--

ग्र∸किया कर्ता के लिंग वचन के चतुसार विकारी रूप पारण करती है।

राम पुस्तक पहता है / राघा पुस्तक पहती है।
ताबके / बातक पुस्तक पहते हैं / ताबकियों पुस्तक पहती है।
का-समस्यप कर्ता माथा सकर्मक कियाओं के साथ खाता है।
का-समस्यप कर्ता माथा सकर्मक कियाओं के साथ खाता है।
के साथ खाया करते खाता है।

राम बाता है। / लड़ के बाते हैं। राषा बाती है। / लड़ कियाँ बाती हैं। मोइन मुक्ते बुलावेंगा / राषा दुग्हें बुलावेंगी। इस उन्हें बुलावेंगे । वे उन्हें बुलावेंगी।

६ १०५७ झाप्रत्यय कर्ता सप्रत्यय कर्म--

ह—श्राम्यय कर्ता के लाथ आरायय कर्म आपवास्त्रस्य कर्म आ सकता है। स्वीकि कर्म के रूपिकार का किया पर कोई ममाब नहीं पद्वता है। राम पुराक पहुता है, राम पुराक की पहुता है। सहके स्थाक पहते हैं, ने सक्के पुराक की पहती है।

ई - अप्रत्यय कर्ता के साथ कर्म के लिंग वचन का भी कोई प्रभाव किया पर नहीं पहता है --

लडका पुस्तक पद्रता है / लड़का पुस्तकें पड़ता है ! लड़का डायरी लिखता है / लड़का डायरियाँ लिखता है ।

उ— ग्रास्थय कर्ता के साथ पाय: क्षण्राधिवाची कर्म के श्रास्थय प्रयोग की परंपरा है। यवास्थान स्वस्थय कर्म के किनवय उदाहरण भी मिलते हैं। इस संबंध में ग्रागे विवेचन क्या श्रायगा।

१ १०५८ सप्रत्यय कर्ता अप्रत्यय कर्म किया --

कर्ता के साथ ने प्रत्यय का प्रयोग होता है और कर्ता का यह सप्रत्यय कर किया के मतकालिक ऊटती रूप के साथ प्रयक्त होते हैं—

> राम ने पुस्तक पढ़ी। मोडन ने रोटी स्वार्ट।

इस प्रकार के विन्यास में क्रिया का अन्यय कर्म के साथ होता है। कर्म के लिंगवचन के साथ किया के लिंगवचन आदि में विकार होता है---

> / राम ने पत्र लिखा // चिट्ठी लिखी। मोदन ने दही खाया // दाल खाई। राम ने पुस्तकें भेजी // पत्र भेजे।

<sup>•</sup> ममाविकाती कर्म क मंदर्गत पशुपकी भी लिए कांकी।

**१६६ दिनी वानवरणमा** 

५ १०४६ सप्रत्यय कर्ता सप्रत्ययकर्म क्रिया ---

सप्तरवद कर्ता और सप्तरवय कर्म होने पर भूतकालिक इन्हेंगी कर की किया कर्ता और कर्म किसी से भी प्रभावित न होकर एक कप रखती है---

> क्षम्यपुरुष पु॰ एरवचन, (भूनकालिक कृदंदी रूप) रावाने / राम ने मोदन को / रावाको युद्धाया। बालकों ने / लड़कियों ने लड़कियों को / बालकों को युद्धाया।

\$ १०६० प्रस्तुत प्रसंत में डब्स्यू, एस० एसन के लेख 'हिंदी वास्य-रचना के विश्लेषण् का एक प्रध्यपन' की छोत थ्यान श्राकृष्ट करना शावरयक है। ( यह लेख एक्टा लिंग्विस्टिका १६५१ में प्रवासित हुआ है।)

हत लेल में एलन ने श्रमाशियानक कमें के श्रमत्यय तथा स्वास्य कर को लेकर हिंदी वास्याचना का विश्वेषण किया है तथा वास्यानना के हशी आधार पर श्रमिष्यत तथा निश्चित दो रुगे की गरुपना की है। उदाहुत वास्य हैं—

> खपूर्य — स्विनिश्वत लड़का कुचा देखता है। लड़का विल्ली देखता है। लड़का कुचे देखता है। लड़का कुचा देखता है। लड़का कुचा देखती है। लड़का कुचा देखती है। लड़का कुचा देखती है।

निरियन लड़का कुचे की देखता है। लड़का किल्ली को देखता है। लड़का किल्ली को देखता है। लड़का विश्लियों को देखता है। लड़की कुचे को देखती है। लड़के कुचों को देखती है। लड़कियों कुचों को देखती हैं।

पूर्य - व्यक्तिर्वत लड़ हे ने कुचा देशा है। लड़ ही ने कुचा देशा है। व्यक्ति व्यक्ति निश्चित लड़के ने कुचे को देला है। लड़की ने कुचे को देला है। श्राटि श्राटि।

अपने अध्ययन के अंतर्गत किया तथा कर्ता एवं कर्म में संभव विकारी का भी पत्रक ने अध्ययीलन किया है वो संलग्न चार्ट से स्पष्ट है।

यक्षन का यह प्रशास निश्चित ही महत्त्वपूर्ण और विस्तेषण की दिशा में मार्मोनिस्पंत है किंदु मैं समक्षना हूँ कि दिश्री वाश्मों में श्रानिश्चित और निश्चित प्रवेष की उत्युक्त बात वस्तियत् अर्थ श्रद्धा प्रयोग की हृष्टि से प्रचलित नहीं है। उत्युक्त वाश्मी की प्रवान ने 'प्र' और 'वी' आर्टीकल के साथ संमेनी के समान क्षानिक्षिक सी है। सदका कुचा देखता है। इ.साथ सीच ए डास लड़का कुत्ते को देखता है। दस्ताय सीख दकात

संकेत--

⊙ अविकारी—मत्यञ्च रूप में । [] सीमित रूप में प्रयुक्त आयस्यात क्रिया का × अविकारी-निर्मय रूप में । न १—कर्ता निर्मा (सहायक न २—कर्मी क्रिया का क्रम

विकार (सहायक किया का इस इध्ययन में कोई विकारी प्रभाव नहीं होता इस्लिये कोड

|       |          |                                        |                         | दी                 | गई           | ŧ)             |
|-------|----------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|----------------|
|       |          | -(                                     | র্ম)— রগুর্য            |                    |              |                |
|       |          | Ι                                      | म २                     |                    | 1 3          | गढ्यात         |
| न१    |          | मुख्य                                  | गौग                     |                    |              |                |
| ए॰ व॰ | 4.       | -0                                     | -0_                     | _ ⊙ <b>ए+</b> 响    | <u>-श्रा</u> |                |
|       | स्री॰    | -⊙                                     | <b>-</b> ⊚              | <u>-⊙+को</u>       | ·<br>        | <br>i          |
|       |          |                                        |                         | C 7 41             |              |                |
| व० व० | पुं∙     | —⊙ –ए                                  | <b>−⊙ –</b> ए           |                    |              |                |
|       | লী৽      | [-⊙][-दें] [यौ]                        | [·⊙] [- <b>ऍ</b> ] [वॉ] | −क्रो+को           | =            |                |
| _     | _        |                                        |                         | <u>-श्री</u> +श्रो | <u></u>      | <u>-</u>       |
|       |          | <u> </u>                               | पूर्च                   |                    |              |                |
| ए० व० | ₫•       | -×- ए +ने                              | 0                       | — × <b>ए</b> +को   | ग्रा         | -              |
|       | स्त्री॰  | × + ने                                 | -0                      |                    | 1            |                |
|       | पुं•     | —क्रॉ + ने                             | <u>-0</u> -4            | -× +sì             | ~ <u>~</u> ~ | भ्रा           |
| 7- 40 | स्त्री • | —————————————————————————————————————— | [·0][·t]·al             | श्री +की           | Ť            | <del>- 1</del> |
|       |          | l                                      |                         | ओं +को             |              | स्रा           |

\$ १०६१ एलत हारा निर्देष्ट श्रानिश्चित और निश्चित वाक्यरबना का कर आस्मित्तवक कर्म के लाय ही उंत्रव है। कहना यह चाहिए कि कर्म के आप्रवाद तथा स्वारवद दोनों करों का सिंहर हुएी प्रवंत में संबद है। इन्यन यह विकाद नहीं होता। इतिने दे तर्म में प्रदृष्टि के कर में बोई निर्योध केमा बंगत प्रतीत नहीं होता। यह श्रवस्य है कि एलन के उपर्युक्त लेख में इस विभावन को विदेश महत्व नहीं दिया गया है और 'पूरे' और 'प्रो' आर्थिक हारा समझ्य झाना पर्याव नहीं कहा गया है।

यलन द्वारा विश्लेषया के आधार पर प्रस्तुत निष्कर्य विशेष कर से उस्लेखनीय श्रीर अनुकरयीय हैं। उनको यहाँ बंचेव मंदिया आरहा है— अर—अपर्या

- (१) उद्देश्य को प्रत्यञ्च कारक में है, लिंग श्रीर वचन का कोई विकार प्रहण नहीं करता। चारो दशाशों में उसका रूप @ रहता है।
- (२) उद्देश्य के तिगवचन का प्रकटीकरण किया के विकार द्वारा होता है – जिसके रूप हैं — का, ह, प, ई!
- (१) कर्म यदि क्रानिश्वित रचना अध्यवाप्रस्यक् कारक में है तो लिंग-बबन का कोई मिकार प्रकट नहीं करता। यह कर्म निर्देचत रचना आध्यवा तिर्थक् कारक में होता है ( × या क्यों + को ) तो बचन-क्रिकार को प्रकट करता है किर भी लिंगिकियार को नहीं।

द---पूर्य

- (१) उद्देश्य को तिर्यक्कारक रचना में है (× या श्री + ने) तो बचनविकार को प्रकट करता है किंत लिंगविकार को नहीं।
- हि०--किया के सक्तमं क और श्रवसंक कर के वि बार से प्रशास्त्र से मंत्रीवन निम्नक्षिक तनि व्यवस्थ सन्त्रेक्षनीय है---
- कर्तृत्रवान १--- अक्ष्मैक क्रिया का अन्यव स्टा कर्त के साथ क्षेत्र है जादे क्रिया भूवकालिक कुर्रती रूप की भी हो वैसे, यह गया । गई किंतु सप्रायय कर्ती के साथ स्टब्स रहती है ।
  - २--क्रुरंती रूप की किया की कोशकर जन्म कियाओं के साथ किया का अन्वय कर्ता के साथ दी बीता है।
- कर्मप्रवास--१--दी कर्मवाली सक्तमंक किया का अन्वय मुख्य कर्म से दोता है।
  - २--कर्मीखन्नमेश में किया का अन्वय कर्म के साथ होता है, कर्ता पर करख के क्य में 'से' अथवा 'दारा' (अथवा कर्ता उस भी रहता है) के साथ आता है।
  - १—जब कर्ता पर के साथ को अवशा प्रतियों का प्रयोग दोता है तो किया का अवश्य कर्म के साथ होता । है—राम को उत्थार चढ़ा है। मोहन को भूख कभी है।

- (२) अनिश्चित कर्म के लिये किया (सिंग भीर) वचन का संकेत करती है।
- (३) निश्चित कर्म तिर्वेत् कारक रचना में वचनविकार को स्वयं ही प्रकट करता है तथा किया से इस विकार (तथा लिंग मी) का विकानीकरण हो बता है। किया सभी कर्षों में 'क्रा' विकार को समस्य करती है।
- १ १०६२ इन निष्कर्षों के झाधार पर इंग्र प्रकार की वाक्यरणना के संबंध में निम्नलिश्वित निर्वय से एकते हैं—
  - १ लिंग की क्षेत्रेया वचनिषकार का समानक्य से प्रकरीकरखा सचन क्रायित्यां कप से 'क्षां रचना में किया द्वारा तथा 'क्षां रचना में स्वयं उट्टेय द्वारा। लिंग स्वी प्रकार क्ष्यरिद्धां रूप से प्रकट नहीं किया बाता है। उसकी स्थित कैक्टिक्ट स्वर्त है।
  - २ क्रिया का रूपनिन्यास ऐसा है कि लिंग बच्चन से संबंधित हो
  - १— हत प्रकार इन विकारों के प्रथेग में मितव्यविता हिंदी को आवनी विदेख बता है। हती कारवा ऐती रचना भी संभव है वहाँ किया एक रूप का आग्रह करती है और कतों कर्म में आवश्यकतानुसार विकार होता प्रवता है।

६ १०६३ अनेक कर्ता - एवं अनेक कर्म --

स्रवेक कर्ता प्रया कर्ता के स्थान पर स्रवेक पदो का प्रयोग पदान्य में कठिनाई उत्पन्न कर देता है। इमलिये आवक्त स्रवेक कर्तापदों के स्वत्यवित एएसोस में उद, दोनों, श्रादि तथानाधिकस्य पदों का प्रयोग करके इस कठिनाई के स्वतंत्र में स्वतंत्र वाला है। यही दशा स्रवेक कर्मपदों के प्रयोग के साथ है।

> . साधारसातया निम्नलिलित सान्यताएँ इत प्रसंग में श्रवलोकनीय हैं— श्र-एक से श्रविक कर्ताया कर्म के साथ किया कर्तप्रधान स्वयंत्रा कर्म-

मोहन श्रीर तोहन तो गए। उसने गीता, रामायखा श्रीर बाह्यिन मिली।

मानप्रपान-भूगकालिक छूरते रूप को किसा के साथ समस्यद कमें को स्थिति में क्रिया सदा हुं० (तदस्य प्रवण भरव पु० में भारी है स्स तथ्य को स्स प्रवस्य मी क्य सकते हैं कि अपूर्व क्रिया) सक्ष्मेंक किया का वर्ष को सहित माशा है और क्रिया तटस्य रखते हैं कि

- का -- यदि क्षतेक कर्ताया कर्मपद एक ही लिंग के हैं। तो किया का भी वहीं लिंग रहेगा। भोहन, तोहन क्षीर महादेव क्षाए / राषा, कीठा क्षीर माविशी सर्वे।
- ह—मिम्पलिंगी पर्यों के ताथ प्रायः पुंग्यान वर्ग क्रिया का प्रयोग होता है। राम, शीता क्रीर लक्ष्मखा सद्। रावा, स्थाम क्रीर लक्षिता क्रायः। मोहन क्रीर मान्दी खच्के हैं।
- ई—छन, दोनों कादि समामाधिकस्या पटों के साथ प्रायः क्रिया पुं॰ क॰
  क॰ रहती है। यदि इन पटों से पूर्व प्रयुक्त सभी पद क्लोलिंग में हैं,
  तो किया भी स्त्रीकिंग की होती।
- उ—विदि दो या श्रविक धर्वनामी का प्रयोग होता है तो मान्यता है— उत्तम पुरुष के योग में कान्य पुरुषों की उपेक्षा तथा किया—उत्तम पुरुष में। मध्यम तथा कान्य पुरुष के योग में हती प्रकार किया— मध्यम पड्य में। इस कीर तथ पड़िंग, कोर नह का सोग है ?
- ऊ—कहना न होता कि कर्तृप्रधान रचना में अनेक कमेंपरी तथा कर्मश्रान रचना में अनेक कर्तावरों के लिंगवचन खादि का कोई प्रधाव किया पर नहीं पहता !
- ए—एक ही व्यक्ति को त्यित करनेवाले कनेक वर्रों के होने पर भी किया ए॰ व॰ में रहती है—लोकपिय नेता तथा विश्व के मान्य रावनीतिक पं॰ नेवक देश का शायक है, यह स्पष्ट ही बमारे गर्व का विषय है।
- ऐ-विभावक पदो द्वारा संयुक्त कानेक कर्ता वा कर्म पदों में श्रांतिम पद के साथ किथा का अन्त्रय होता है---
  - शम या राशा कहती थी. यह मुक्ते जात नहीं।
- को--तटस्य किया रूप--ए० व०, पुं०, छ० पु०--छप्रत्यव कर्ता के शाय स्वक्रमंक किया तथा छप्रत्यय एवं सप्रत्यय कर्म के शाथ भूतकाशिक कृदंती किया ।
- हि॰---विसम्म परसर्गों के प्रयोग से किया में ही विकार करनम होते हैं, उन्हें संबेप में हम मही एक शक्य के स्वाहरण में देख सकते हैं---

शांव हिंदी ने मेसी हुआ विवति मास की दे।

अ भी भा भा भा भा मास हुई है।

भा के सिनी साम भा भा पार्व दे।

अ भी भा भा भा हुई है।

अ भी भा भा भा हुई है।

अ भी भा भा भा शहरी

उसको आनाथा। मैने नहालिया। राजाने मंत्रीको सेनापति बनाया।

६ १०६४ कारकों के सार्थ स्वीर प्रयोग--

कतां और कर्म कारक—इन दोनों कारकों के संबंध में इससे पूर्व अन्यय के अंतर्गत पर्याप्त वहां का चुका है। यहाँ संदेप में उनपर अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से विचार किया वाया।

कर्ता और कर्म दोनों प्रधान और अप्रधान आपवा प्रमुख एंगीया दो रूपों में प्रयुक्त होते हैं किनको रूप की दृष्टि से आप्रस्य तथा तप्रस्य कह सकते हैं।

कर्ता कारक — उद्देश्य के ऋर्य में प्रयुक्त होता है और विशेषकर सप्रस्थयकर्ता इसी ऋर्य में प्रयुक्त होता है। राघे ने पुस्तक पदी। मोहन गया।

रूढ़ प्रयोग — पुं॰ में बरसी बीत गए।

पूरक के अर्थ में प्रयुक्त मोइन अच्छा लड़का है।

§ १०६६ ने का प्रयोग—भे ' के प्रयोग की परंपरा को करावित प्राकांत-तम गय में लोगा वा उकता है। गुरू ने प्रथमे स्थावत्या में क्षतु० ५१७ में इस तंत्र में यविति क्षातंत्रा नहीं की है—'प्रावीन हिंदी के पक्ष में क्षीर बहुवा गया में मी उपत्यन करते कारक का प्रयोग बहुत कम मिलता है।' पत्र के लिने गुरू का कथन मुक्तियुक्त है किनु गया में तो उपत्यय स्थाव्यान प्रायश्यास होता है—

'याही तें सब लोगन ने वाको नाम खंडन''', 'वैक्यावन ने कही'''',

'तोहूँ वाने मानी नही...', 'तब चार अनेन ने कही...' आदि

'दों सी बावन वैष्णुवों की वार्ता के एक वार्ता के एक पैश से प्राप्त' । इस प्रकार १६वीं शतान्दी में प्राप्त गद्य में भी ने का बहुत प्रयोग हुआ। है

इस प्रकार १९वा शताच्दा संप्राप्त गर्ध साम का बहुत प्रवास हुआ ह और संभावना यह है कि इस काल से भी पूर्वने का प्रयोग किसी न किसी रूप में था।

ने का प्रयोग करों के साथ सकर्मक कियाओं के भूतकालिक कुदंत से बने हए काओं में होता है।

उसने कहा। मोहन ने पत्र हाला होगा। यदि उसने मुक्ते झुलाया होता तो मैं उसके लड़के के निवाह में खनर्य उपस्थित होता।

श्रक्तक कियाशों में नहाना, श्रीकता आदि कुछ कियाओं के साथ भी ने का प्रयोग हो जाता है—उसने नहा लिया। मैंने नहीं श्रीका।

लाना, मूलना, आदि कुछ कियाओं के साथ सक्तर्मक होते हुए भी ने का प्रवास नहीं होता । इनकी अपनाद कह सकते हैं।

दैना, चाहना स्थायक क्रियाची के योग से बनी हुई स्वर्मक संयक्त क्रियाची के साथ में का प्रयोग होता है-मैंने उसे देखने दिया। राम ने कळ कहना चाहा।

5 १०६६ अर्थ बारक-वर्ष के विधिन्त कर्तों में क्योग होता है-

गीया एवं मुख्यदर्म-- राम ने सीता को बनवास दिया । कर्मपति—मैने उसको खपना भित्र सम्भा ।

क्रानिष्टिचत एवं निष्टिचत कर्म-- मोहन बिल्ली हेखता है। मोहन विस्त्री को बेखना है।

सप्रत्यवकर्म का प्रयोग--

कर्म के बहब बन पद जिनका श्रंत 'श्रों' में होता है। (श्रंतवाले पद विकल्प से ) करने को मारी, बालकों को बलाको । टोजो लिपियाँ सीखें लिपियाँ को सीखें।

कर्म के वे पद जिनके पूर्व ( श्रव्यवहित पूर्व ) में व०व०सूचक संबंध-वाचक या विशेषण होते हैं-मेरे पत्र को नहीं चाहिए ... अपने युग को

संज्ञा के समान प्रयक्त विशेषणों के साथ जब वे कर्मपद हों--दीनानाथ कभी दीन को भलेंगे १

तटस्थ क्रिया—ए० व०, पुं०, श्च० पु० के कर्म के साथ — गम ने मोदन को बगाया।

रूत प्रयोग-मरे को स्था मारे । कवि बेचारे को । - रात को (में के मार्थ में ) पानी बरसा। मैं मंगल को आ सकेंगा।

६ १०६७ करण कारक---

है. द्वारा छादि का प्रयोग-

कारवा प्रकट करने के खर्थ मे-बेचारी खपनी लच्या और द:स से खाप डी दबी हुई है "

माध्यम के क्य में-- कला की सहायता से हम ... सराक मिलेगा घरम से ... प्रशासी समया प्रकार के अर्थ में - नहीं, इस प्रकार से पढ़ी । परिवर्तन के शर्थ में - राका से रंक और रंक से राका होते कोई देर \*\*\* प्रकृति, स्वभाव, दशा सादि प्रकट करने के लिये-स्वभाव से ही सरल, बाहर से कठीर पर भीतर से कोमल ...

समतासमाह क्रम में क्रम प्रयोग-हीरों के से उच्चवल हरव...

को के कर्म में --मैंने जनने मन की करी।

सीप तथा रू व व में पर-शासी गरने से सो ...

\*\*\*

विशेष प्रयोग एक से एक सुंदर, ईमान से, बला से, एक एक की ही की वाँत से पकड़ो।

विशेष किया - इंश्वर से प्रार्थना, शुक्ति पाना (कष्ट से ', डरना (बदनानी से ) आर्थिः

कर्ता – समने तो न होगा।

१ ६०१ट सुंद्रधात स्थास — स्था — वैश्वत था च वाला

को, के लिये चादि का प्रयोग--

हेतु अथवा निमित के अर्थ मे-मोइन खेलने की गया।

ऋरे, धन के लिये प्राशा दे रहे हो / मरे बाते हो।

सामर्था, योग्यता, बादर्श के अर्थ में - बक्ते गाना नहीं बाता ।

ऐसा ब्रानाचार ती खापके लिये कलंक बन गया।

प्रधोक्त के क्षर्य-तम्हे क्या चाहिए।

में रूढ प्रयोग विशेष कियाओं दे साथ---

क्वमा सम्मा होना स्वादि

मुक्ते तुम्हारी ये दातें न दचीं। तुमको कैसा लगा ?

स्ररे उसे स्था हुन्ना ! श्रमिनादन, घन्यवाद स्थायना अस्तेना बादि में---

गुरुवी को प्रशास, उन्हें श्राशीर्वाद। आपको दार्टिक बजारगाँ। बारे विकास है जल पासरों को ...

## ६ १०६६ अपादान कारक --

से का प्रयोग-पृथकता के अर्थ में-आम से पता शिरा।

वह दिल्ली वे काया। वह एकते कलग चलग सारहता है।

बीच सहक से हटकर चली।

उत्पत्ति के श्रर्य मे--- मनु से मानव की सृष्टि हुई ।

दच दही से अनेक बढार्थ बन सकते हैं।

भून यहा च अनक पदाय वन चक्रत है भिन्तता एवं तसना —तीन लोक से समुरा त्यारी।

> वचपुच तुमते बत्कर दुःली इत कमय कीन है। इनमें वे कोई एक चीब श्वाप जुन हों।

रुद्पयोग-राम से शम और सीया सी सीया।

बरनों से, महीनों से...

\$ १०७० संबंध कारक संबंध कारक ने विभिन्न प्रकार के संबंधों की प्रकट किया बाता है। इसे बारक विदेश की मंत्रि ही कार्य करता है। इसी सिये कारकों में हक्की राज्या में नहीं से जाती। विशेषण की मंत्रि संबंध कारक में किस के कारकार में किस के कारवार निकार में तिर्दे हैं—राम की प्रतक राम का बीका।

स्वामिस्त, ग्रांगीत, वन्यवनक, कर्नुकर्म, कार्यकारवा, ज्ञावसत्त्राचेव स्वयं-क्षेत्रक, श्रुचा शुक्ती, बाख बाहक, संबंध संबंधी, प्रचोचन प्रयोचय ज्ञादि क्रानेक मार्वो का प्रकटीकरका संबंध कारक द्वारा होता है. जैसे—

> सिल का मालिक, हाय की केंगुली, मेरा पुत्र, प्रवाद की कामावनी, चोने की केंगुठी, शहर के लोग, राबा का खाकर, आम की सटाई, बैलों की गाड़ी, मोहन का माई, सोने का कमरा खाटि खाटि।

बढ़ प्रयोग—- आराम के आराम गुउली के दाम, दूच का दूध और पानी का पानी, कान का कच्चा, गाँठ का पूरा आरादि ।

कियार्थक संज्ञा मे परप्रयोग -- मेरा विचार परीचा देने का नहीं है। (परीचा देने का मेरा विचार नहीं है।)

पूर्ति में परवयोग—यह फिताब तो मेरी है तुम्हारी कहाँ है ? शिष्टान्यार में विलोम अर्थ--यह खायका लड़का है । (सेरा) है का विशेष प्रयोग—का / श्री के तमान लिंग ने खानमाषित रहता है मेरे हो मार्थ (विलेक)

हाथ ही - मेरे एक बहिन है / मेरी एक बहिन है। विकश्य भी संशव होता है वो बहुवयन में रे विकार से स्थाहित रहता है। हूसरे उदाहरखों में संवेषनायक का पूर्व ( विदेश खा समान) प्रयोग यहता है-- मेरी एक बहिन है / मेरा एक माई है।

§ १०७१ व्यक्षिकरण कारक-में, पै, पर परवर्गी का प्रयोग ।

में तथा ये वा वर वरकारों का प्रयोग प्रथक प्रश्क आयों में कह हो जुका है। इलिये ऐसे कम ही उदाहरण है किनमें दोनों का विश्वय कंग्य हो। आईंग्वर कराइ के अर्थ एवं भाय का प्रदंग है दोनों हो परवर्ग विभिन्न आवारों को ही प्रयुद्ध करते हैं।

> स्थान, समय, इहा के आर्थ में — यान में, पर में, वरतात में, शिन में, उसके शुख में, चितवन में, अंशों के विसाद में, कुला में, सुका में आदि ।

न्याप्ति, श्रीपरतेष, वैषयिक श्राधार में '--दाल में नमक, पूर्णी में सुर्गक, शहर में रहना, संदुक में किताब, खेल में दिल, देखने में सुंदर श्रादि।

मूल्य के निर्देशन में — कश्ल बीस कपये में श्राया। (बीस कपये का सिला) ( श्रान्य परसर्गों से विकल्प )

निश्चय अथा निर्णय — भारतीय दंग के संगीत में तानसेन " गाने में ऋदितीय ये ही, कलायंत खौर संगीतकारों मे . बल में खौरों से यदकर ।

रूढ-कतिषय कियाओं के साथ--

वचीरां—परीखा में उचीरां समाना —उनके चित में समाई क्या है ? खाना —समस्त वायुमंत्रक में (पर का विकल्प) छा गई। बालना—प्रपनी रिपति को जिलम में ह लेगा। निवेदन—वेषा में निवेदन है। खाटि खाटि।

पदका प्रयोग

समीपता तूरी, एक स्वानीय प्रयोग के अर्थ में —
सटक पर ही पर है। थोड़ा खाने बढ़ने पर । सी मील की

सड़क पर हा पर है। योड़ा आराग नकत पर। जा माल का पर राजा दुरी हापी पर सत्रार दैं! मेज पर नर्यों कैठे हो र स्थात, समय, दशा के अर्थ में — मेज पर पुत्तक रखी है। नहींपर नर्यों त्राग ? चार वक्कर पीच मिनट पर लड़का ल्खा।

दोनों की दशापर दयाकरो।

कारण, आदि — छोटी छाटी वातो पर भगदना अच्छा नहीं। अपनी बात पर तो अमते।

प्रवृत्ति, विरोध, प्रतिनिया - लाना लाने पर एक पान करूनी हो गया है। मेरे इतने कहने धुनने पर भी वह कुद्ध न कर सका। विष लालेने पर क्या होगा, यह तो छोच लोना।

रूट प्रयोग के रूप मे— दिन पर दिन महगाई होती का रही है।

विट्ठीपर विट्ठीश्रारही है।

तिया प्रभाव — हृदय पर को प्रभाव पडता है... चडना—ऊँचे शासन पर चडकर ••

छोड़ना-श्राप पर पढ़ाई का भार छोड़ देने पर...

§ १०७२ संबोधन कारक---हे, रे, धरे ।

पुकारने, नावचान करने साथवा लामान्य व्यवद्वार में शंबोधित करने में इस कारक का प्रवेश दोता है।

इस कारक का प्रयोग प्राय: यास्य के प्रारंभ में ही होता है किंदु स्था यास्य के श्रंत में तथा कहीं इसी यास्य के मध्य में भी इतका प्रयोग देखा जाता है। परक्रम के श्रंतगत इस तथ्य पर प्रकाश शास चके हैं।

वंबोधनवंबेत हमारी वंस्कृति के स्वक हैं। वाध हो दैनिक व्यवहार एवं कार्यक्रमाथ में बीवन के म्नावश्यक ग्रंग हैं। इसीमिये हचर कुछ समय से वंबोधनवंबेतों पर सोधवरक लेख भी प्रकास में आए हैं।

संबोधन कारक के साथ विस्तवादियोधक का भी प्रयोग होता है। कुछ यद कह भी हो गए हैं---

शम राम, हरे हरे, शिव शिव सादि ।

# अनुक्रमणिका

# हिंदो साहित्य का बृहत् इतिहास

# अनुक्रमणिका

# [ब्यक्ति, काल, प्रंच, पत्रपत्रिकाएँ तथा संस्थाएँ ]

₹04, ₹१२, ३१६, ३१७, ३१८, श्रीगरास ३६३ क्रबेंटाइसा ४२६ चाँगरेजी ११. २३, ४२, ४६, ५६, ८०, व्यक्षतिज्ञान और व्याकरसादर्शन ३६७ द्रद्र, १७०, १७१, १७३, १८१, सर्घमासथी २३२, २४५, 2C7. 1C3, 1C4, 1C4, 113, श्रलीगढ़ २१,२४ ₹₹£, ₹₹४, ₹७०, ३०१, ३०२, कवस ३१८ ३०४. ३०६, ३२०, ३२७, ३२८, श्रवधी २. १६. १६, २१, २३, २५, \$\$6, ¥8\$, ¥84, ¥85, ¥8\$ ₹=, ₹0, ₹2, ₹6, ₩0, ₩2, श्रद्धाः १५३ 43, 67, 02, 0C, 0E, CY, धानीता तलवार ४२३ £8, 278, 274, 2¥4, 2¥4, व्यपन्नंश १, ६, २६, ३१, २०१, २०४, 244, 302, \$03, 310 द्यवधी बचेलो २६ 284. 228. 23E. 280. 268. वावष्ट २६ 20E. 248 श्रशोक १७, २१७, २३२, २३३, २४६, श्रफगानिस्तान ३५२ २५६ भारतीका १. ११ ध्यवीसीनिया ३६१ द्यशोकी १३ श्रारक्षोच १६ चान्दर-रहमान ३०५ श्रसम १ श्रमीर खसरो ३०६ असमिया ४३, ५६, १६१,१६५, २४७, श्वमेरिकन रिपोर्टर ४०४ व्यवेदिका ४१५ २४६, २६५, २⊏३ श्रक्तियेत्र ३०६ चारव १७७ बारबी २, २६, ४१,६१,६२,१७२,१७३, 10 tor, tou, too, 711, 710, म्रांज ६, म. ३०७

२१६, २०६, ३०१, ३०२, १०५, माइसलैंडी ३२८

## हिंदी साहित्य का प्रदय इतिहास

खाईवन ४२६ झावरा २१, २४, २७, ६० झावरा २१, २४, ४२४ झामबापुर ४१० छारकेनिया ३६१ झार्य ६, २, ६, १० झार्य ५१, १, ६, १० झार्य थारेन्द्र १० झार्य थार ४०, २३१, ३०६, ३२६ झार्य आप १४०, २३१, ३०६, ३२६

ह्रदर ६६ इंद्र ४०, ८७, ३७० इक्शल १८ इटालियन ३५१ इलाहाबाद २३, २८, ३१८ इस्लाहाबाद २३, २८, ३१८

ईरानी १४६, ३६८ ईश्वरचंद्र विद्यासागर ५१ ईस्वरैन, ऋार० एम० ( ढा० ) ४२६

उ उक्तिमाक्त्यक्ष २१६ उप्येत १७ उक्तिग १५, ७०, २४६, १८६ उक्ताम द उक्ताम द उक्तामाक्तिम संस्कृत १५२, १५६ उक्ता प्रदेश २६, १२४, १७६, ३६६ उक्ता प्रदेश २६, १२४, १७६, ३६६ उदयनारायखा तिवारी (बा॰) १२२ उद्भव ११५ उरास श्रहलाई ४, ६, ८ उद्भू १६, २६, २६, १६, ४७, ५०, ५१, ६६, ६६, ७१, ८०, ६० उनेशी ५७ उस्मानिया विश्वविद्यालय ४१६

•

ऋग्वेद ३३० ऋग्वेद संहिता १०, ११, २०६

एंडर्सन ४०% एटा २१, २४ एगरिगटन ३८८, १६४ एलन ४३३, ४१% एशिया १,११, ३१७, ३२० ऐ एन ब्राउटलाइन ब्राव इंगलिय

श्रोगश्रौ २,६ श्रशोक १४

कोनेदिक्स २७

क्तंत १६५ क्राविस्थागर १७ क्राविस्त १६, ७, ८, ५५, ६६, ७० क्रावे १२, ६, ७, ८, ५५, ६६, ७० क्रावेशिया १६७ क्रावेशिया १६७ क्रावेशिया १६, ४४, १७, ५०, ६६, ११९, २१९, २०१, १०१ क्रावेशिया ६१

無知器1 人か人 कमसापति त्रिपाठी ( स स्वरित भाषणा ) Yev क्यांट ७ कमकतिया १६७ **44.4 江戸野沿岸** कलार २ कमीर १. ३६१ कादंबरी २ कानपुर २२ काना १५५ कामताप्रसाद गुढ ३२१, ३८६ कामायजी ४४१ कार्ल एफ॰ कुंडनन ( लिम्बिस्टिक ध्योरी पेंड प्रसंस द्वाव ट संदेस प्रदी०) 354 कालची १४, २३२, २३३ कालिदास ६. १६२ काशी २२, २७, ३०६ काशी विश्वविद्यालय ३०६ किशन ६९ किशोरीदास बाजपेयी (प्रजभाषा व्याकरमा ) ३६४ कीरिया ११ की चिलता ह कंभकारे ३५३ कतवशाह २३ क्रमाकॅंनी २, १८, २१, २२, २१, २५, ¥2, 42, 44, 221, 224, 2¥1, 244, 240, 24E क्रमारिल भक्त ३१७ **46 € 6 .** € **56** ₹ कर्मीचल ३०१ क्रव्य १०, १४१, १४४, १७०, ४२४ | गुक्सती ८, २४, ४४, ६६, १२३,१८०

क्षणभक्त ३०२ केरल ३०७, ३०६ क्रेलाशी ∨३० केलाग २२४. २८५. ३६५ (डिंडी व्याकरता ) कॉकसी ४३ कोचीन ७ कोटा ७, ५६, १२३ कोडग ६ कोइन ७ कोरी २ कोल २, २०३, २३४ कोलामी ६ कोसल १३, १५ २०६ किराप्टरिक खडी बोली २७, ४६, २४२, २८० खडी बोली ( हरिदानी ) २६ स्वासी १.२ खेरवारी ३, ४ ख्वाचा बंदे नेवाच २३ æ शंसा १८, २३, ३५५ गढवाली २. १७, १८, २३, २५, ४१, २२३, २२४, २४१, २४३, २४४

गदवाली कमाऊँनी २६

गार्को द तासी २०, २२

विरिधारी ३५३, ३७०

विरतार ११, १४, १५, २३२

गाधी २०

ग्रालिय २३

शीला ४३६

#### क्षिते साहित्य का बुदद पविदास

शक्य १७, २१८, २२३, २४६, २४७, २४६, २८१

युवाज्य १७ युव गोविदर्षिष २१ युवनाम्ब २१ युवनुषी ४५ गोवी १, ७ गोपाल १५१ गोपाल १५१ गोपाल १५१

शास्त्रपुर १६, २०, २० बोलकुडा १६ बौरी ३५३ ग्रियर्सन १, १८ २४, २५, ५६, २५५

ग्रीक ४, ८८, २८५

घ धनश्याम २५२, २५३

चंद्रगुत १५ चंद्रगुत १५ चंद्रगवेती ४१८ चंद्रजी-दे० चारण्या

चौंद १२६ चाटज्यो २५,१८६, १६२ २०७,२१६,

२४७, २८५, १२४ चार्बाक १५७ चिचीक १२६ चीन ११, १६४, ४३०

चीनी १,१८,३०४,३२०

क्रचीसगढी २५, २६, ५०, २४२, २४३, २४४, २६६, ३२३

खबरा २८

অ

कान्नायपुरी ३७८

बनक १६८ बर्याद १५६ बरद्रथक्ष ८३

बायपुरी २६ बर्मन ८०, २७०, ११७ बाहरबळ्या १०५

बहूरवस्य २०५ बागरम ४०४ बानकी बीवन ८३ बागन ११

वापानी ३२०, १५७ वायसी २३, २७, ३०६, ३०६

कार्ज ग्रियर्छन २३, काबा ११

जे॰ वेड्रीज श्रद्ध जीगढ १४, २३२ जीगढी २४१ जीनसारी ५६

जानवार। १९ ज्ञानोदय ४०४ व्यवस •साख १६

आसाबाह ५६

टर्नर १९४, १९७, २४३, २४४, २९० ट्रावनकोर ७ टोडा ६, ७

डच १६०, १११ डक्स्यू० टी॰ यहर १८६ ( ब्रीय इन बाट रॉड एक्सप्रेशन )

हायोपीन २७ हेनियस बोन्स २७

तमिल ६, ७, ८, ७०, २७०, ३२७

बाउसेज ४४१ तारापुरवासा, बाई० जे०,(डा०) १६७. 253 विस्वत १.११ तिव्यती १२० तिभाती चीनी २, ⊏ विवारी, डा॰ मोलामाथ ४०४ तकं ३१७ तुर्की १८७, २१०, ३०४, ३१२ तलसी २३, २७, २२६, २४४, २५१, 3. 2. 3.4. 2.E. 367. 8C. ¥ ? 19 ব্ৰন্থ ৬ तेलग ७, ८, ५५, ६६, ७०, ६२३ त्रिवेशो ७≃ थाई देश १, १३ दक्किमी २, ३१, २६, २७, २८, २६, 88. 80. 88, 80, 68, 66, 68

So. St. toE दमयंती १६= दवानंद, स्वामी ३०७ दलपतिविचय १०५ दाद ३०१ दाव्यंथ ३७४ दामोदर पंडित २२६ दाशरचि ३४३ दास ३०३ विकारी प्रश्न, शह, २०, २१, २४, ₹4. ₹6. £0, ₹6\$, ₹04, ₹₹5, ¥¥#

दौनाताथ ४६६ दीपिशवा ४१६ देवनातारी ७०, १७४, १८२ देववित्तारा १५ देशीनासमाला १० देशावून २० प्रविद्ध १, २, ६, १०, १२, १६, २१, ५५, १८७, २०१, १०१ प्रविद्ध १,

वनिया ४२१ वीरेंद्र वर्मा २७, २८, ३२२, ४०१ बीलपुर २१, २४ बीली १४. २३२

र्नद्रश्य २०६ नई दिल्ली ७६ नई दुनिया ४०४ नई प्रतिका ४०४ नवें प्रश्य ४०१ ग्राम १०४, ४१६ नाम १ नामपुर १ नामपुर १, ५६, ६०, ६० नामपुर १, १०, ५६, ६०३ नामक १०२ नामपुर १०३ नामक १०२ नामक १०२

निमादी १६, १७, १८, ११, २२, १०, २५, २८, ५१, ७६ निराका ४०१ नेपाल ३५९

## विंदी साहित्व का पूरत् इतिहास

नेपाली ४३, ५०, ५६, १६३, २२३, १२४, २५६, २७४ नेवादी १४१ स्वावदर्शन ३६६, ४००

4

पंचवटी १४६

चंद्रित नेहरू ४३७

पंबाब १, २, १८, २१, २४, २४, २४, १६, ३१८, ३६६, ३७४ पंबाबी २०, ३०, ६६, ७६, १०६, १६१, २१७, २२४, १३४, २३४, २५७, २४३, २४४, २४७, २४६, २७४, ३२८

पंत २३, २०५, २०६ पतंत्रलि २८६ परिचमो ऋपभंश २९२ परिचमो हिंदी २२२, २२६, ३३५

पहादी २७ पाकिस्तान २०,२४,४१ पाटलिपुत्र १५

पाश्चिनि ११,७०,२८४,३२३ पालि १,१३,२६,५५,२३१,२३५,

पात (, १४, १८, १८) २४६, १४७, १४६, १८० प्रतंगत १८८ पुर्वमात १८८ पूर्व सामा १२२ पूर्व सामा १२२ पूर्व समा ४३, १२३, १२४ पूर्व सिरा २१, १२२ पूर्व सिरा २६ प्रतंपत गति २१ सेक्साब १८ प्रताबनारायया सिभ २२
प्रमाब्द १६७
प्रमुद्ध १५२
प्रयात २५, २७, ६०
प्रयात स्माना ७०
प्रयात १९
प्रयाति १६

प्रसाद २३, ३०५, ३०६, ४०१, ४१५,

४४१ प्रसादकाल ३०६

प्रवारकाल १०६
प्राकुत १, २०, २१, २३, २६, १६,
१३६, १४०, २०१, २०१, २०४,
२१४, २१८, २३६, २४०, २६७,
२७०, २७७, २८७, ३२२
प्राकुत कर्वस्य ६
प्राचीन कारवी २४३

प्राचीन हिंदी ४३८ प्राच्य प्रदेश १६१ प्रेमचंद २७, ३०५, ४०१ प्रेमचागर ४१८

फ पर्देखाबाद ४३०

फिलिय ४९६ फोर्ट विकियम २०, ११८ प्राचीची १८, १८७, ११६, १७०, १०४ १११, १२० फ्राच्य १८८, १६० .

बॅगला १७. ५१. ५६. ७०. १८२. tet, tet, ttc, tvv, tvu, २४७, २४६, २५७, २५८, २६७, **968, ₹08, ₹₹**5 वंगाल ७, ३०७ र्यंगाली २५३ वंबई १८७ वचेली ५०, २४१, २४३, २४५, २६६, \$93 बद्दन ३५३ बनारम २१८ बरेली ३६ क्लोचिस्तान ह STUE VE बाइविल ४३३ बाप के पत्र ४१६ ब बुराम सबसेना २३, ३८६, ३८७, 3E 1. 3E6. YOU बालकथा मह २२ बाली ११ विद्वार १. ८, १३, २२, २०, ६०, २६६, ३१८ बिहारी १७, २५, २७, २८, ३०, ३१, \$2, 1E1, 28c, 27r, \$0%, \$ . 4. \$ ? \$ बीकानेर ३५.३ बीषापर १६ बीदर ३६१ बीम्स २२३, १२४, २४७ बंदेसलंडी २६६ ब्रंबेली २२, २४, २४, २६, २७, ५०, १२१, १२**२, १**४१, **१०१** ME 21, 22 सर्वाद शहर २१. २४

मर्नहरी ७१ भागलपर १८ मारत १, ६, ११, १८, २०, २१, २४, YTH. YTE. YT. मारत-योरोपीय १४६. ३६१ भारतीय है ०४ भारतीय चाकाशवासी ७६ भारतीय सार्यभाषा १८६, २१६, २७०, 250 भारतीय हिंदू परिषद ३०६ भारतेंत्र इरिश्चीह २२. २७. ३०५. 1.4. 1.E. 114, 110 मारोपीय २१६, २४६, २७० शीस ३५५ मीली ८ २६ मीष्म १५५ भटान १ ओषप्री २, १६, १७, १८, १६, २१, ₹\$. ₹4. ₹6, ₹5, ₹£, ₹0, ₹0.

बेंदी ५६

Y\$, 40, 42, 48, 46, 62, 65, 65, W. CH. E. EY. !CE. !E!. tet, tev. tex, te4, tee, 200 20E. 20E. 210. 211. 212. 21E. 271. 272. 277. २४५, २५०, २५६, २६६, २८३ मोपाल ३६१. ४२१

मगध १५ ग्रामी २. १६, १८, २३, २५, ५०, Eo. EY. ?? ... ?40, ?44, ?44, ₹=3

MATHRET & मधुरा २१, २४, ४४० मधरिया १६७ मदास २४. ३०७ मध्यदेश २५

मध्यप्रदेश १. २, १८, २२, २४, २६ मध्य बंगसा २८३ मध्ययुग ६ मनमोद्दन घोष १६ सनसेहरा १४

सन् ३५६ मनोश्या ४०४ मनोवर कडानियाँ ४०४ ममाट ३६६

मराठी ८, १, ४३, ४४, ४५, ५५, ६२, 47, 157, 154, 150. 224. २१७, २२०, २४६, २५८

मसयासम ६, ७ मलाया-पालीनेशिया १ महमूद गवनवी ३२३

नहादेव १७०, ४२०, ४३७

महादेवी ४०१ महाराष्ट्र ३०७ महाराष्ट्री १४, १६, २५९ क्षिवेदी २२, २७, सहावीरप्रसाट

308. 818 महाबीर स्वामी १३, १७ महेंद्र १४

मागची १३. १६, १२६, १४६, २४०, 757

माधवप्रसाद पाठक १८५ साधरी ४३७

मारवाडी २५, १२२, २२३, २२४, 248. 244. 248. 26¥

मार्बेडेय १

मालवी २२, २५, २६, २७, ५६, 2~3 मास्को ५२०

मिथला ३६८ मीर २३ मीरजापूर ३०६ मीरा २७

मुंबा १, २, ३, ४, ८, ६, १०, १२, 193 मंबारी ३२३

मुंशी सदासस्त्रताल २२ मुज्ञप्पर नगर ४६, ५० मुच्छक्रदिक १७ मेकाले ३१८ मेरठ १६, २२, ६०, ५० मेबाडी २२३, २२४, २४२, २४६

नेवादी-मारवादी २६ मेवाती-बाहीरवादी १६ मेक्सिक्स माथा ४०%

मेथिसी २, ६, १६, १७, १६, २१, । २२, २३, २४, ५०, ५१, ६२, ६३, 20, EY, 124, 215, 740, 754, 우드하 मैचिलीशस्य ग्रस २३, २७ मैनपुरी ३६ मेसर ७. ३०७ मोती-कॅगारी ४२५ ओस रब्सेर १. २ मोलीटोबर ६३ मोडन ७६, २२७, २७६, २८६, ३५५, \$E ?. ¥??, ¥?E, ¥\$?, ¥\$\$. ४३४, ४३६, ४३७, ४३८, ४३६, ¥¥0, ¥¥₹ मोहन-बो-दारी ५ मोडिउद्दीन २३

यमुना २०६ यदन १५४ बास्क १६५, १२१ यूनानी १५५, १६८ यूरोव १, १९, २८५, १२० यरोवीय १८७, ११८

र राम १६ रवकान १०५ राजीम १० राजिकार पविच ४१६ राकस्वान १, २१, २४, २७, ६०, ६०६,३६९ राकस्वान १, २१, २४, २४, २४,

¥4. YE, 14, E4, 229, 228, **181, 220, 281, 282, 288,** ₹≅₹ राक्षा राविकारमधा प्रचाद विश्व १०६ राकेन्द्र प्रसाद (बा०) ४१६ राषा १०, ४२२, ४३१, ४३२, ४६३, YBC राती देशकी ४१⊏ राम ७१. २७४. ३४६, ३४४, ३८६, \$64. \$60. ¥\$0. ¥\$2. ¥\$0. ४२७, ४२६, ४३१, ४३२, ४३४, YEE, YYO, YYE, YYE राजकमार वर्मा ४१६ शक्षांदर ६६ रामचरित मानस २४४ रामदक्षित २५२

राममहाद निरंबनी २२ रामाया १, २४१, ३४६, ३६१, ४३६ रोख देविक ११ चित्रमधी ३६८ कदाम १२ कोल एंड ३१८

रोग १५६

लस्तव १४१, ४२७ लस्तव विद्, रावा १०५ लस्त्रव विद, रावा १०५ लस्त्री १४५ लस्त्रत ४२० लस्ति ४५, १२३, ११७ लेख्ते १७ लेखेंदिन १८५, १०६, ११७ लीकिक वेस्क्रत १६१, ११७ Ħ

वंशीवर १५१ वराज्जिकोव्य ६१ वर्गा, वरा वरिंग्न १२१, १६२, ४०४ वरिष्ठ ५७ वाल्यापन १५१ वाल्याक्ष्म ४०१ वाल्याक्षमित्र ५ वाल्याक्षमित्र ५

बायुरेव ३४३ विष्याचल १,३०६ विक्रमोर्वशीय द विद्यापित ६,२७ विभीषण्ण ३५६ विद्याब प्रताव ३८७ विद्या ३७०

बृदावननाल वर्मा २७ बृच ८७ वैदर्मी ३६८

वैदिक १, ४४, १६२, २३८, २६६, ३२८

वैदिक साहित्य २०६ वैदिक कास २१

₹ij

शकरावं २५% शकरावन ७० शक्य माझक ८७ शक्य २ शाक्य ७० शाह्यहाँ २० शाह्यहाँपुर २८ बाह्यहाँपुर २८ शिमला २, १, ६ शिव १५१, ४४१ शिवशीन २५२ शिवनाथ एम० ए० १९४ शिवमलाद वितारे विंद, राजा १०५, १८६, १९४

शिवराव भूषण = ५ शौरवेनी ६, १५, १६, २६, १२६, । २१८

रवाम २२७, ४१७ स्वाम संदर दाल ३२२

स

े वंषाकी २, ३, ३२३ | वंस्कृत १, ८, ६, १२, २८, २६, ३६,

२०२, २०३, २०४, २०४, २०६, २१२, २१६, २१६, २१८, २२६, २३६, ४३६, २४७, २६०, २६१,

?4?, ?44, ?46, \$69, ?48, ?64, ?44, ?66, ?60, ?68,

२७%, २७७, २८३, २८%, २८६, २६६, ३००, ६०२, ३०६, ६०७, ३२१, ३२२, ३२७, ३२८, ३३०,

111, 110, 11E, 179, 177, 174, 175, 140, 141, 161,

१७६, ४०६, ४०८, ४३१ सच्चित्रानीत ६१

सदस विश्व १९ चपुरशुस ४६६ चरस्वती विद्यार १०६ सरिता ४०४ 487 B वहारमपुर २६, ४६, ५१ साँची १६१ सागर, सहरें और मनुष्य ४१६ सामी २१६ सारिपत्र १६ सावित्री ४३८ साहित्य दर्पश ३६६ सिंघ ह सिंधी ४५. ६८. १२६. २१७, २१८. 221, 208 सिंध प सिंहल ७, १३, १४, १६ सिंद्रमदीषी ४३ विरोधी ३६१ सी॰ डी॰ यारपे ३८६ सीता ३४६, १६८, ४३८, ४३६ सीताफल ४७ सीताराम ६३ सीया ४४० सीहोर ४२१ सक्रमार वेन २२३ सनीति क्रमार चटर्जी १५, २४, १५०, 🕴 ४०, ५४, ५५, ६५, ६८ ६९, ७०, 223, 232, 244, Bes समन ३५३ सुमात्रा ११ समेरी प्र. ६ सफी साहित्य ३०२ सरदास २३, २७, ३६२ सर्व ७१ सेवेची, एस. पी. ३८६ सोइगीरा १५ सोहन श्याद, श्याद, 880

सौदा २३ मौमित्र ३४३ स्वामी दवानंद सरस्वती २२ स्थामी प्राशानाथ २२ स्थामी लालदास २२

हजारीप्रसाद दिवेदी ४०१ हन्यान ३५३ हरि ३५५ हरियानी २६.५१ हरे ४४३ इलवर ३५३ इस्तवी २६ शावसन १ हाडीती ५६ हार्नले १८६. १६३. २०७. 228, 248, 24**4** द्वाल १६ हिंद हेरानी १०

हिंदकी पूप डिंद-चीन १. ११ fict =, ११. २4, २=, ३६, ३६, 99, 95, CO, CT,CY, CO,CC, EO, हर, १०७ १२३, १६६, १२८ 276, 280, 282, 288, 28%,

**१३५, १३६, १४०, १४१, १४**२. 283. 284. 284. १४4, १४७, १४E. 140. १41, १49, १44. १५६, १५७, १५६, १६१, १६३,

१६४, १६%, १६६, १७°, १७१, 301 .001 .405 .Fes .Fes

\* uE, १८०, १८१ १८२, १८३, १८४, احد, احد, احد, احد, احد, احد,

187, 186, 186, 204, 206, YOR, YOR, YOK, YOR, YO. 20E. 280. 282, 284 284, 812,413, 410, 415, 425,433 २१६, २१७, २२०, २२१, २२२, हिंदी प्रदेश २५ २२३, २२४, २२७, २२≈, २३३, हिंदी भाषा का इतिहास ३७ २६६, २६६, २४०, २४२, २४६, डिटी शब्दसागर १६१, ३६५ 2,8 24E, 248, 248, 244 1 हिंदुस्तान १८, २० 266. 260. 200. 201. 207. डिंडस्तानी १७१, ३४८ २७३, २७४, २७४, २७६, २७७, २७८, ९७६, २८०, २८२, २८३ हिमाचल ३०६ २८४, २८८, २८६, २६०, २६१, हिमानल प्रदेश २४ २६४ २६८, २८६, ३००, ३०१. विमालय १ डीनयान १३ 304. 300, 3am, 38 , 390 हमायूँ १६८ ₹२**८, १२६, १३१, १३४, १३**५, \$\$0. \$Y0. \$Y2. \$YY. \$YK हमायूँ कबीर ४३७ 384. 380. 385, 386. 340. हेमचद्र १०, ३१, ३२२ ३५१, ३७२, ३६२, ३६३, ४०१, दैदराबाद १६, २२, ४१६



# वीर सेवा मन्दिर

नात मं. र (० ही) हिन्सी नेवन प्रीटेन्द्र तकी पूर्व नेवन प्रिन्द्र प्रकार का पहरू दुविकास वार दिनियमास्त्र स्वत